## हर्पचरित: एक सांस्कृतिक अध्ययन

डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल

काशी-विश्वविद्यालय, वारासां

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना प्रकाशक विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् राजेन्द्रनगर, पटना-४



द्वितीय संस्करण २००० प्रतियाँ; विकमाब्द २०२१; शकाब्द १८६४

मृल्य : नौ रुपये, पचास पैसे

सुदैक प्रभात प्रेस, मीठावुर, प्रदत्ता-१

#### वक्तव्य

श्लेषे केचन शब्दगुम्फिनिषये केचिद्रसे चापरे-ऽलङ्कारे कितिचित्सदर्थिनिषये चान्ये कथानणेके। स्राः सर्वत्र गमीरधीरकितानिन्ध्याटनीचातुरी-सञ्चारी किनकुम्मिकुम्मिसिदुरो बाण्यस्तु पञ्चाननः॥

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् को दो-तीन वर्ष में ही जो थोड़ी-घनी सफलता मिली है, वह इस बात का सिद्ध प्रमाण है कि साहित्य के निमित्त सरकारी संरत्त्ण प्राप्त होने पर, हिन्दी में मननशील मनस्वी विद्वान, हिन्दी-साहित्य के अभावों की पूर्ति के लिए, कितनी-लगन और आस्था के साथ काम कर सकते हैं।

विहार-राज्य के शिच्चा-विभाग की छुत्रच्छाया में अपनी पूरी आंतरिक स्वतंत्रता के साथ काम करते हुए परिषद् ने यह अनुभव किया है कि हिन्दी के विशेषज्ञ और अधिकारी विद्वानों को यदि सुअवसर दिया जाय और उन्हें हिन्दी-संसार के सर्वविदित प्रकाशकीय व्यवहारों का अनुभव न होने दिया जाय, तो साहित्य में ऐसे ग्रंथों की संख्या-वृद्धि हो सकती है, जिनसे राष्ट्रभाषा का गौरव अन्तुएण रहे।

परिषद् ने ग्रंथ श्रथवा भाषण के चुनाव में ग्रंथकार श्रथवा वक्ता की इच्छा की ही बराबर प्रधानता दी है। विद्वानों ने परिषद् के उद्देश्यों को समक्तर, श्रपनी स्वतंत्र रुचि श्रीर प्रवृत्ति के श्रनुसार, परिषद् को श्रपने श्राधुनिकतम श्रनुशीलन श्रीर श्रनुसंधान का फल प्रदान करना चाहा है श्रीर परिषद् ने निःसंकोच उसका स्वागत श्रीर सदुपयोग किया है। यही कारण है कि परिषद् को साहित्य के उन्नयन में हिन्दी-जगत् के सभी चोटी के विद्वानों का हार्दिक सहयोग क्रमशः प्राप्त होता जा रहा है।

परिषद् की श्रोर से प्रतिवर्ष दो तीन विशिष्ट विद्वानों की भाषणमाला का श्रायोजन किया जाता है। प्रत्येक भाषण एक सहस्र सुद्रा से सादर पुरस्कृत होता है। भाषण के पुस्तकाकार में छुपने पर वक्ता लेखक को रॉयल्टी भी दी जाती है। जिस समय डॉ॰ वासुदेव-शरणा श्रयवाल के महाकवि बाणभट्ट संबंधी भाषण की घोषणा की गई थी — मार्च, १६५१ ई॰ में, उस समय भाषण का शीर्षक था—'महाकवि बाणभट्ट श्रीर भारतीय संस्कृति'। यही शीर्षक समय-समय पर परिषद् की विज्ञिष्तयों में भी प्रकाशित होता रहा; किंतु ग्रंथ की छुपाई जब समास होने लगी, तब विद्वान् लेखक ने ग्रंथ का नाम वर्षमान रूप में बदल देने की

इच्छा प्रकट की। परिषद् ने लेखक की इच्छा का सम्मान करने में कोई असमंजस नहीं देखा; क्योंकि लेखक की 'भूमिका' में यह बात स्पष्ट है कि ईस अंथ में बाएभड़ की एक ही दृति का केवल सांस्कृतिक अध्ययन उपस्थित किया गया है। श्रीर, महाकवि के समस्त साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन लेखक स्वयं कर रहे हैं श्रीर उनकी उस गम्भीर गवेषणा का फल किसी दूसरे अंथ का विषय होगा।

संयोगवश, जिस समय डॉक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल भाषण करने पटना आये थे, उसी समय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भी अपनी आदिकालीन हिन्दी-साहित्य-संबंधी व्याख्यानमाला के लिए यहाँ पधारे हुए थे। परिषद् की ओर से दोनों विद्वानों के भाषण लगातार पाँच दिनों तक, प्रतिदिन एक-एक घंटा, आगे-पीछे, हुए थे। उस समय स्वयं आचार्य द्विवेदीजी ने डॉक्टर अग्रवाल साहब के भाषण पर आश्चर्य और संतोष प्रकट किया था। आश्चर्य उन्हें इस बात का हुआ कि डॉक्टर अग्रवाल ने हर्षचरित की हीर टटोलकर उसमें से हीरे की कितनी किएयाँ निकाल डाली हैं और आजतक बहुत-से विद्वानों ने हर्षचरित का अध्ययन किया; पर किसी की इतनी बारीकियाँ और खूबियाँ न सूमीं। और, संतोष उन्हें इस बात का हुआ कि डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत काव्यों के अध्ययन के लिए शोध की एक नई दिशा सुमाई है तथा अग्रवाल साहब की यह सूम्भ उनकी और से साहित्य को एक नई देन है। आचार्य द्विवेदीजी ने उसी समय यह भी विचार प्रकट किया था कि मुच्छुकटिक नाटक, पद्मावत आदि का अध्ययन-अन्वेषण डॉक्टर अग्रवाल के प्रदर्शित मार्ग से ही होना चाहिए।

भारतीय वाङ मय और पुरातत्व के अनुशीलन-परिशीलन में डॉक्टर अप्रवाल ने जैसी विमल दृष्टि पाई है, वैसी हिन्दी संसार में कहीं कोई आँख पर नहीं चढ़ती। आरंभ से ही उनका मुकाव इसी ख्रोर रहा। सन् १६२६ ई॰ में लखनऊ-विश्वविद्यालय से एम्० ए० पास करने के बाद, सन् १९४० ई० तक, मथुरा के पुरातत्त्र-संग्रहालय के अध्यक्त-पद को उन्होंने सुशोभित किया। इसी समय उन्होंने अन् १६४१ ई० में पी-एच्० डी० श्रौर सन् १९४६ ई० में डी० लिट्० की सम्मानित उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत, सन् १९४६ से १९५१ई० तक उन्होंने सेराट्रल एशियन एरिटिन्विटीज म्युजियम के सुपरिराटेराडेराट श्रीर भारतीय परातत्त्व-विभाग के श्रध्यत्त का काम बड़ी प्रतिष्ठा श्रीर सफलता के साथ किया। इसके बाद व नवम्बर, १९५१ ई० से काशी विश्वविद्यालय के आर्ट ऐयड आरिकटेक्चर कॉलेज ऑफ् इग्डोलॉजी (भारती-महाविद्यालय) में प्रोफेसर रहे। सन् १९५२ ई० में लखनऊ-विश्वविद्यालय में राधाकुमुद मुकर्जी व्याख्याननिधि को श्रोर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय 'पाणिनि' था। वे निम्नलिखित सुविख्यात श्रीर सुप्रतिष्ठित संस्थाश्रों के समापित भी हो चुके हैं--भारतीय मुद्रा-परिषद् (नागपुर), भारतीय संग्रहालय परिषद् पटना), इण्डियन हिस्टी कॉंगरेस, सेक्शन प्रथम (कटक) श्रीर श्रॉल इपिडया श्रीरियेगटल कॉंगरेस, फाइन श्रार्ट सेक्शन (बम्बई)। हिन्दी में उन्के जोश्तीन निबंध संग्रह निकल खुके हैं, वे उनकी अद्भुत मेधाशक्ति के परिचायक हैं। उक्त संग्रहों के नाम ये हैं-१. उरुज्योति (वैदिक निबंध); २. पृथ्वीपुत्र (जनपदीय निबंव) तथा ३. कला श्रीर संस्कृति (कला श्रीर संस्कृति-विषयक निबंध)। यह ग्रंथ उनकी चौथी कृति है।

हिन्दी में संस्कृत-साहित्य के इतिहास लिखनेवाले विद्वानों श्रीर संस्कृत-साहित्य के पारखी पारचात्य मनीषियों ने वास्ताह के व्यक्तित्व श्रीर कवित्व के संबंध में जो उद्गार व्यक्त किये हैं, उन सबका यदि संकलन कर दिया जाय, तो एक खासी प्रशस्तिमाला श्रवश्य बन जायगी श्रीर महाँकैंवि की विशेषताश्रों की छुछ भलक भी मिल जायगी; पर वह बाबत पैदा न होगी, जो डॉ॰ श्रयवाल ने पैदा की है। उन्होंने महा-किव का जो ममोंद्घाटन किया है, जिस इन में महाकिव को हमारे सामने रखा है, वह श्रम्तपूर्व ही प्रतीत होता है। एक तरफ तो उनकी प्रतिभा के श्रालोंक ने महाकिव के सघन गद्य गगन को उद्भासित कर दिया है, दूसरी तरफ उनके मनश्चलु महाकिव के गहन गद्य-गहर में गहराई तक पैठकर सांस्कृतिक कांतिवाले श्रन्ठे रत्न निकाल लग्ने हैं। वास्तव में डॉक्टर श्रयवाल ने महाकिव का श्रंतः पट खोल दिया है। साथ ही, पुरातन प्रामाणिक चित्रों से श्रलंकृत करके एकत्र ही काव्य के दोनों हप उपस्थित कर दिये हैं। इस प्रकार, यह श्रंथ हिन्दी पाठकों के लिए जहाँ एक नेत्र-महोत्सव है, वहाँ चित्त-प्रसादकर भी।

परिषद् के प्रकाशनाधिकारी श्रीय्यनूपलाल मगडल ने इस ग्रंथ के चित्रों के तैयार कराने ख्रीर उन्हें सजाकर पुस्तक के शीघ्र निकालने में जो ख्रहर्निश तत्परता दिखलाई है, उसके हम कायल हैं।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् को संतोष है कि उसके द्वारा बिहार के एक विश्वविख्यात महाकवि की रचना इतने रमणीय रूप में प्रकाशित हो सकी। ग्राशा है कि बाणभट के साहित्य पर हमारे मननशील ग्रंथकार का जो गंभीर स्वाध्याय चल रहा है, उससे निकट भविष्य में ही हिन्दी-साहित्य को बहुमूल्य सांस्कृतिक निधियाँ प्राप्त होगी। तथास्तु।

श्रीरामनवभी सं० २०१० वि० शिवपूजन सहाय परिषद्-मंत्री



#### वक्तव्य

#### [ द्वितीय संस्करण ]

यह हमारे लिए परम प्रसन्नता की बात है कि डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवालजी की अध्ययन-चिन्तनपूर्ण पुस्तक 'हर्णचरित: एक सांस्कृतिक अध्ययन' का दितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है। प्रस्तुत संस्करण प्रथम संस्करण का पुनमु देणमात्र नहीं है, बल्कि इसके विद्वान् लेखक को विगत १० वर्षों में अपने एतद्विषयक अनुसंधान के कम में बो भी नवीन तथ्य और सामग्री प्राप्त हो सकी है, उसका यथास्थान समावेश इस संस्करण में उन्होंने कर दिया है। संशोधन-परिवर्द्ध न के कम में पिछुले संस्करण की भूलें भी विद्वान् लेखक द्वारा सुधार दी गई हैं। अतएव, अब निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि अनिसन्धित्स पाठकों के लिए इस दितीय संस्करण की उपयोगिता प्रथम संस्करण की अपेन्ना निश्चय हो और अधिक बढ़ गई है।

डॉ॰ श्रम्रवाल की इस विद्वत्तापूर्ण श्रोर शोधपूर्ण पुस्तक के प्रथम संस्करण का देश-विदेश में सर्वत्र स्वागत हुन्ना तथा सुविज्ञ एवं सुधी पाठकों ने इसे उदारतापूर्वक श्रपनाया है, जिसके फलस्वरूप हमने इसके द्वितीय संस्करण के यथाशीन प्रकाशन की श्रावश्यकता समभी। जहाँ एक श्रोर चोटी के विद्वानों एवं समालोचकों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, वहाँ दूसरी श्रोर देश की कई राज्य सरकारों ने इसे पुरस्कृत कर विद्वान लेखक को श्रभनिन्दत एवं परिषद को गौरवान्वित भी किया है।

प्रखर प्रतिभापूर्ण महाकवि बाण्भट्ट की 'हर्षचरित' नामक रचना पर आधृत इस ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण का भी सर्वत्र स्वागत होगा तथा हिन्दी-जगत के एक गौरव-ग्रंथ के रूप में इसे सादर अपनाया जायगा, यह इट विश्वास है। परिषद ऐसे ग्रंथों के प्रकाशन से अपने को धन्य एवं अपने अस्तित्व को सार्थक मानती है।

वैशाखी पूर्िंगमा संवत् २०२१ वि०

स्वनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'

ये व्याख्यान बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद् के स्त्रायोजन में १३-१७ मार्च, १६५१ ई० की दिये गये थे। इनमें सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से द्वाण के हर्षचरित का स्रध्ययन प्रावृत किया गया है।

बाग के साथ मेरा प्रथम परिचय सन् १६२० ई०के लगभग हुन्ना। उनकी 'कादम्बरी' के अनेक गुणों से मेरा मन आकृष्ट हुआ। पीछे 'हर्षचरित' से भी परिचय हुआ। पर, इन अन्थों के बाहरी रूप से ऋ कुट हुए पाठक को शीध ही इनकी भाषा के वजरूप ठाट से भी निपटना आवश्यक हो जाता है। अतएव, मन के एक कोने में यह अभिलापा पड़ी रही कि कभी अनुकूत अवसर मिलने पर इबकर इन अन्थों का अध्ययन कलँगा। सौभाग्य से वह चिर-प्रतीन्तित अवसर मुक्ते मिला, जब बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद की श्रोर से उसके कर्मण्य मन्त्री ने व्याख्यानां के लिए मुक्ते पटना त्रामन्त्रित किया । मैंने वाण को अपने व्याख्यानों के लिए चुना भ्रीर शीव ही हिरएयबाह शोण की कछारभूमि के कल्पनाशील: मेधावी, पैनी आँखवाले हँसतामुखी उस महान् पृथिवीपुत्र का चित्र मेरे साहित्यिक मानस लोक में भर गया। अजन्ता के एकाश्मक-लयन मण्डपों में लिखे चित्र अपने समकालीन भारत का जो समृद्ध रूप प्रस्तुत करते हैं, उससे कम रूप-सम्पत्ति शब्द और अर्थ के द्वारा बाण में नहीं है। बाण के प्रत्थ भारतीय जीवन के चलचित्र हैं। राजाओं के अन्तःपुर, बाह्यास्थान मंडप (दरबार-न्याम), भुक्तास्थानमग्डप (दरवार-खास). स्कन्धावार (छावनी), सैनिक-प्रयाण त्यादि से लेकर विनध्याटवी के जंगली गाँवों में रहनेवाले किस,नों श्रीर श्राश्रमों के दिवाकर्रामत्र जैसे ज्ञानसाधकों के श्रनेक सूद्रम चित्र बागा ने खींचे हैं, जिनकी " सूची पु॰ ६-१२ पर दी गई है। इन चित्रों के सम्पूर्ण अर्थ को समझते के लिए हमें अपने मन को पुन: उसी युग में ले जाना होगा, जहाँ बाख के अनेक शब्दों का अर्थ. जो आज धुँ घला हो गया है, निश्चित श्रीर सुस्पष्ट था। उन चित्रों की प्रत्येक रेखा विशेष-विशेष भाव की श्रमिव्यक्ति के लिए खींची गई थी। इस दृष्टिकीए के प्राप्त हो जाने पर किव के लंबे वर्णनों से ठिठकने के स्थान में हम उन्हें ऋर्थाकर पूरा रस लेना चाहेंगे। यही बाख को समभने का यथार्थ दृष्टिकोगा है।

बाण के समग्र अध्ययन के लिए निम्नलिखित कार्य पूरा करना आवश्यक ज्ञात होता है—

- रे कादम्बरी का प्रामाणिक संस्करण, जिसमें हस्ति जिलित प्रतियों श्रीर प्राचीन टीका श्रों की सहायता से पाठ का संशोधन किया गया हो।
- २. कादम्बरी का हिन्दी-भाष्य, जिसमें पूर्व टीकान्नां की छानबीन करके श्लेषों में छिपे हुए अर्थों की प्रकट किया जाय।
- ३. हर्षचिरित का, संख्या १ की भाँति तैयार किया गया प्रामाणिक संस्करण । इस विषय में काश्मीरी प्रतियों की सहायता से फ्यूहरर का संस्करण श्रच्छा है, पर प्रामाणिक श्रीर सुरुचिसम्पन्न मुद्रण के साथ नया संस्करण तैयार करने की श्रावश्यकता है । ऐसे संस्करण में उच्छ्वासों को श्रलग-श्रलग श्रनुच्छेदों (पैराग्राफ) में बाँटकर श्रंक श्रीर उपयुक्त पृष्ठ-शीर्षक देना उचित होगा, जिससे ग्रन्थ का श्रम्यास श्रीर उद्धरण देना सरल हो जाय।

- ४. हर्षचरित की विस्तृत टीका, जिसमें शब्दों के श्लिष्ट ग्रर्थं श्रौर पाठमेदों का विचार किया जाय।
- ५. कादम्बरी श्रौर हर्षचिरित का सम्मिलित शब्दकोश, जो बागा की शब्दानुक्रमणी (इंडेक्स वरबोरम) का काम दे। इस प्रकार का कोश संस्कृत-शब्दावली के विकास का श्रध्ययन करने में सहायक होगा।
- ६. हर्षचिरित और कादम्बरी के आधार पर बाण की सम्मिलित सांस्कृतिक सामग्री का ऐतिहासिक विवेचन । इस प्रकार का कुछ कार्य हर्षचिरित के लिए प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। पर पूरे कार्य को एक विशिष्ट पुस्तक का ही विषय बनाना उचित है।
- ७. बाण का साहित्यिक श्रध्ययन, जिसमें उनकी उपमाश्रों, उत्ये चाश्रों श्रीर वर्णनों की नवीनता का तुलात्मक विवेचन किया जाय। भारतीय प्रकृति के पट-परिवर्त्तन में बाण ने कितने प्रकार के रंगों को श्रपने शब्दों में उतारा है—श्रकेले इसका विचार भी कम रोचक न होगा। जब वे शीत ऋतु की प्रातःकालीन धूप की उपमा चमचम करते फूल के बन्तनों से, श्रथवा हर्ष के द्वारा पिता के लिए दिये हुए प्रेतिपिण्डों के रंग की उपमा मोम के गोलों से, श्रथवा प्रभाकरवर्द्ध न की चिता के फूलों की उपमा चिरौंटे के गले के रंग से देते हैं, तब ऐसा खगता है कि जानी पहचानी वस्तुश्रों के निरीच्या श्रीर वर्णन में वे कोई नया श्रथ्याय जोड़ रहे हैं। विष्णु श्रीर शिव की कितनी लीलाश्रों का उन्होंने प्रसंगवश उल्लेख किया है, इसकी सूची पुरायों की लीलाश्रों के विकास को समक्षते में सहायक होगी। इन्हों श्रीर पुष्पों के सम्बन्ध में बाय की सामग्री भारतीय वनस्पति-जगत् का समृद्ध चित्र ही माना जा सकता है। मानवी सौन्दर्थ का वर्णन श्रीर तद्वाची शब्दों की विकसित सामग्री का परिचय बाया श्रीर कालिदास के तुलनात्मक श्रध्ययन से ही सामने श्रा सकेगा। सवींगपूर्ण साहित्यक श्रध्ययन के श्रन्तर्गत इस प्रकार के श्रीर भी हिष्टकोय हो सकते हैं।

मेरा पहले विचार था कि ऊपर श्रंक छः में निर्दिष्ट कादम्बरी श्रीर हर्पचरित की पूरी सांस्कृतिक सामग्री का ऐतिहासिक विवेचन तैयार कल गा। किन्तु, शीव ही मुक्ते प्रतीत हुश्रा कि इस प्रकार के पुष्कल कार्य के लिए पहले दोनों प्रन्थों का पृथक्-पृथक् श्रध्ययन श्रावश्यक है। श्रात हु इस प्रकार की सांस्कृतिक टीका के लप में ही इस कार्य को सीमित किया गया। बाए के भावी श्रध्ययन के लिए मेरा यह प्रयत्न सूमि निराने के समान ही है। विचार है कि कादम्बरी के विषय में भी इस प्रकार की सांस्कृतिक टीका पूरी हो। तभी दोनों ग्रन्थों की सम्पूर्ण सांस्कृतिक सामग्री का एक साथ विवेचन सम्भव होगा। बाएकालीन संस्कृति के विविध श्रंगों का पूरा चित्र भी इसी प्रकार के श्रध्ययन से प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए वेषभूषा को लें। चौम श्रोर श्रंशुक में क्या श्रंतर था श्रंशुक्र कितने प्रकार के होते थे शहन प्रश्नों के उत्तर श्रत्यन्त रोचक हैं। जैसे, रंगों की दृष्टि से नीलाशुक्र की जाली मुँह पर डाली जाती थी (३२), नीलांशुक की चादर (पच्छदपट) पलंग पर दकने के काम श्राती थी (का०१८६)। पाटल पट्टांशुक श्रनुमरण करनेवाली सती का मंगल-चिह्न माना जाता था (१६५)। मन्दाकिनी के प्रवाह की भाँति सितांशुक त्रत पालनेवाली स्त्रियों का वेष था (६०)। इन्द्रा-युधजालवर्णांशुक (सतरंगी इन्द्रधनुष की छटावाला वस्त्र) उस समय (का० १७६) श्रेष्ठ माना जाता था, जो बहुधा श्रजन्ता के चित्रों में मिलता है, जिसमें कई रंगों की पट्टियाँ डाल-

कर रँगाई की जाती थी, रक्तांग्रुक, जिसका शिरोवगुंटन मालती और चएडाल-कन्या के वेव में कहा गया है, वर्णां ग्रुक के उदाहरण हैं। और भी, कुचांग्रुक (११७), मुक्तांग्रुक (मोतियों का बना हुआ अंग्रुक); (२४२), विस्तन्तुमय अंग्रुक १०), सूक्त विमल-अंग्रुक (६), मग्नांग्रुक, शरीर से सटकर 'इबा हुआ' सुक्त रेशमी अंग्रुक, सुकुमार चीनांग्रुक १६६), तरंगित उत्तरीयांग्रुक (१६३), आदि विभिन्न प्रकार के अंग्रुकों का अध्ययन उत्तर ग्रुतकालीन संस्कृति का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार पुरुषों के विवस्ता है। याता है। अशा है, इन व्याख्यानों से उस प्रकार के विवेचन की कुछ आँख पाठकों को प्राप्त होगी। सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से भारतीय साहित्य का अध्ययन अभी बहुत कुछ करना शेष है। अश्वयोष से श्रीहर्ष तक के एक सहस्र वपों का भारतीय सांस्कृतिक जीवन का अतिसमृद्ध चित्र संस्कृत के काव्य, नाटक, चम्पू और कथा-साहित्य से प्राप्त किया जा सकता है। यह ऐसी सामग्री है, जो किसी शिलालेख या तामपत्र में तो नहीं लिखी गई, पर शताब्दियों से हमारे सामने रही है। उसके पूरे संकेत और अर्थ को अब समक्तना उचित है। भारतीय इतिहास के चित्र में पूरा रंग भरने के लिए यह आवश्यक कर्त्वय है।

बाण के अप्रज्ञात और अस्फुट अर्थों को समभने में भारतीय कला की उपलब्ध सामग्री से अत्यधिक सहायता मिली है। यदि यह सामग्री सुलभ न होती, तो बाण के कितने ही अर्थों को ठीक प्रकार से समभना कठिन होता। उदाहरण के लिए 'दिङ्नागकुम्भकूट-विकटबाहुशिखर (पृ० १२८-५२१) का अर्थ उलभा हुआ था; अन्त में अजन्ता-गुफा के भारधर्षण' चित्र में हाथी के मस्तक से अलंकृत, 'मुजाली' के मिल जाने से ही अर्थ ठीक-ठीक लग सका। बाहु शब्द का यह अर्थ किसी कोश में नहीं दिया गया, पर बाण के समय में अवश्य प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार, पृ० ६८-१०२ तक 'मग्नांशुकपटान्ततनुताम्रलेखा' आदि १७ शब्दों के समास का अर्थ समभने में भी देर तक जूभना पड़ा और अन्त में तच्शिला से प्राप्त हंसाकृति चाँदी के पात्र (राजत राजहंस, की जानकारी से ही बाण के अर्थ के विषय में में आश्वस्त हो सका। इसका कारण स्पष्ट है। बाण ने समकालीन जीवन से अपने वर्णन लिये हैं। शिल्पी और चित्रकारों ने उसी जीवन को कला में स्थायी कर दिया है। अजन्ता की जिन शिल्पकृतियों और चित्रों को हम आज देख रहे हैं, उन्हें ही कालिदास और बाण ने भी देखा था। काव्य और कला दोनों जीवन के समान सत्य से समुद्ध बने हैं। वे एक दूसरे की व्याख्या करती हैं। मैं समभता हूँ, इस दृष्ट से भी भविष्य में भारतीय साहित्य का अध्ययन होना उचित है।

हर्षचिरत के कई स्थल ऐसे हैं, जो पहली बार ही यहाँ स्पष्ट मिलेंगे। मेरे सामने सदा यह प्रश्न टकराता था कि शब्द के बाहरी ब्राडम्बर से ऊपर बाण ने वास्तिवक जीवन की कौन सी बात कही है ? शब्द तो ठीक है, पर बात क्या हुई, जबतक इसका स्पष्टीकरण न हो, तबतक सन्तोप नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए, सैनिक प्रयाण के ७७ समासोंवाले खबे वर्णन का अध्ययन करते हुए यह प्रश्न हुआ कि यह वर्णन कमबद्ध है या मनमाने ढंग से है। पहली बात ही ठीक ज्ञात हुई, और इस दृष्टिकोण से छावनी में अति सवेरे ३ बजे बाजे बजने से लेकर कम-कम से होनेवाली सैनिक तैयारी का चित्र स्पष्ट होने खगा। इसी वजन पर 'स्यवहारिन' पद का अर्थ खग सका। कर्णे और कावेल ने 'व्यापारी'

या 'सरकारी श्रिधिकारी' श्रर्थ किया है, पर सोती हुई सेना में सबसे पहले व्यापारियों के पहुँचने की बात जमती नहीं । इसी से 'व्यवहारिन्' का 'बुहारी लगनेवाला' यह कोश सम्मत अर्थ हाथ लगा। प्रकरण-संगति या वजन के त्राधार पर ही पृ० '१४२ पर कीमती सवारियों के वर्णन में 'कुप्रयुक्त' (=गुंडे इस शब्द को अपपाठ मानते हुए उसके स्थान पर '#कुप्ययुक्त' (=पीतल की जड़ाऊ, बहली आदि) इस बुद्धिगम्य अप्र्य पाठ का सुक्ताव दिया गया है। पाठों के सम्बन्ध में इस प्रकार के निजी सुभाव बहुत ही कम दिये जाते हैं; पर प्रामागिक सम्पादन-विधि के अन्तर्गत यह मान्य शैंखी अवश्य है, जैसा पूना से प्रकाशित होनेवाले महाभारत के संस्करण में भी कुछ स्थलों पर किया गया है। फिर भी, यह लिखना अपवर्श्यक है कि अधिकांश स्थलों में जो क्लिब्ट पाठ थे, उनसे ही बाए का वास्तविक अर्थ ठीक-ठीक मिल सका। क्लिंग्ड पाठों को सरल करने के लिए ही बाद में पाठान्तर कर दिये जाते हैं। वे मूल अर्थ से दूर इटते चले जाते हैं और उनमें कवि या लेखक की अभिमत व्यंजना फीकी पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, 'भद्राळ्यभविष्यति मुक्तास्थाने दास्यति दर्शनं परमेश्वरः निष्पतिष्यति वा बाह्यां कच्याम्' (६०) वाक्य में 'त्राट्यमविष्यति' ( स्त्राट्य भविष्यति ) मूल पद का चमत्कारपूर्ण श्रर्थं यह था- भाई', क्या सजाये जाते हुए भुक्ता-स्थानमण्डप (दरबार खास) में सम्राट् दर्शन देंगे, या बाह्यस्थानमण्डप (बाह्यकच्या = दरबार श्राम) में निकलकर त्रायेंगे ? किन्तु 'त्राट्यभावष्यति' इस क्लिष्ट पद को बदलकर 'श्रद्य भविष्यति' पाठ कर दिया गया-'क्या त्राज सम्राट् से भेंट हो सकेगी ?' इत्यादि वाक्य मं 'भविष्यति' और 'दास्यति' दो क्रियाएँ हो जाने से भविष्यति' पद निरर्थक हो जाता है। एवं भुक्तास्थान ग्रीर बाह्यकद्या की परिभाषात्रों का मेद न समक्तने से मूल के अर्थ का घोटाला हो गया। कश्मीरी संस्करण में 'भुक्तास्थाने' शुद्ध पाठ टिप्पणी में डालकर 'श्रास्थानं' श्रशुद्ध पाठ मूल में रख लिया गया । कहीं-कहीं भारताय प्रथाश्री का ठीक परिचय न होने से अर्थ की उत्तमन उत्पन्न होती रही है, जैसे-'लाज-सक्तु' का अर्थ भुजिया के सत्त्, जो प्रचित ग्राहार है, न समभ्तकर कावेल ने 'दही मिला ग्राटा' श्रीर करों ने 'जौ को श्राटा' श्रर्थ किया। श्रथवा श्रॅंधेरी कोठरी में चौड़े मुँह के घड़ों में उगाये जानेवाले यवांकरो या जवारों की प्रथा को न जानने से 'सेकसुकुमारयवाङ्क् रदन्तुरें:' वाक्य का अर्थ पूर्व टीकात्रों में अनबूक्त पहेली बन गया था (पृ० १४)। राज्यवद्भ की बुद्धभक्ति (पृ० ११३), शशांक की मुद्रा (पु॰ ११७) और दिङ्नाग के स्थ्लहस्तावलेप (पु॰ १२१) सम्बन्धी श्लेषान्तर्गत ऋर्थ भी द्रष्टव्य हैं।

इन उदाहरणों से यह अनुमान किया जा सकता है कि हर्पचिरित के प्रमाणिक पाठों का विचार करते हुए उसका शुद्ध संस्करण तैयार करने की आवश्यकता अभी बनी हुई है। क्या ही अच्छा हो, यदि इस कार्य के लिए प्राचीन हस्तिलिखत प्रतियों की और अधिक सामग्री मिल सके। श्री आरल स्टाइन कश्मीर से शारदा-लिपि में हर्षचिरित की कई प्रतियां लाये थे, जिनमें से एक प्रति राजानक रत्नकंठ (१७वीं शती) के हाथ की लिखी हुई और भट्ट हरक के हाथ के संशोधन और टिप्पणियों से युक्त है। वह प्रति केवल पाँचवें (उच्छवास तक) इस समय ऑक्सफोर्ड के इण्डिया इंस्टीट्यूट के संग्रह में सुरित्तित है १

<sup>9.</sup> श्री श्रारल स्टाइन ने २१ नवस्वर, १६४० ई० के पत्र में मुफ्ते इस प्रति (जर्गल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १६१२ ई० में प्रकाशित सूची-संख्या १२६) का युद्ध के श्रन्तर उपयोग करने की श्रनुमति प्रदान की थी। श्रभी तक मैं उस श्राज्ञा का लाभ नहीं उठा सका हूँ, पर भविष्य में प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न करूँ ग।—ले॰

एवं श्रोर भी सामग्री मिलने की सम्भावना है। श्रीकृष्णमाचार्य ने श्रपने संस्कृत के इतिहास में कादम्बरी की ११ टीकाश्रों का उल्लेख किया है , किन्तु हर्षचिरत की केवल एक ही प्राचीन टीका उपलब्ध है, वह है शंकरकृत 'संकेत'। ये शंकर पुर्याकर के पुत्र ये श्रोर कश्मीर के ज्ञात होते हैं। उन्होंने श्रपना श्रम्य कुछ परिचय नहीं दिया, केवल श्रान्तिम श्लोक में इतना लिखा है कि उन्होंने यह टीका प्राचीन टीकाश्रों के श्रनुसार (सम्प्रदायानुरोधतः) लिखी। यह टीका केवल गृहार्थ को खोलने के लिए संचित्त शैली में लिखी गई है, जैसा उसके 'संकेत' नाम से ही प्रकट है। विस्सन्देह, शंकर की टीका बड़ा सहारा देती है श्रोर हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, श्रम्यथा बास के शब्दों का श्रर्थ जानने के लिए हमें न नाने कितना भटकना पड़ता।

पुस्तक की अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए मैं आयुष्मान स्कन्दक्रमार का श्रनुग्रहीत हूँ। श्रीश्रंबिकाप्रसाद दुवे (भारत-कलाभवन, काशी ) भी चित्र बनाने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सेंट्रल एशियन ऐंटिक्विटीज म्यूजियम के मेरे भूतपूर्व सहकारी (वर्त्तमान स्थानापन सुपरिएटेएडेएट ) श्री जै० के० राय का मैं उपकृत हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरिक्त बाणकालीन 'त्रिकंटक' नामक (दों मोतियों के बीच जड़ाऊ पन्नेवाले ) कान के आमूष्या का फोटो मुक्ते भेजा। उसी का रंगीन चित्र बनाने के लिए वहाँ के चित्रकार श्रीबिश्त मेरे धन्यवाद के पात्र है। विभागीय फोटोग्राफर श्रीदेवीदयाल माधर का उपकार भी मैं नहीं भूल सकता, जिन्होंने सहर्ष तत्परता से मेरे लिए कई आवश्यक चित्र सुर्वभ किये। ऋपने मित्र श्री बी० बी० लाल का भी मैं ऋगी हूँ कि उन्होंने हस्तिनापुर की खुदाई में प्राप्त 'कंटिकत कर्करी' ( पत्तों से ढका हुआ कटहल के आकार का मिट्टी का पात्र ) का चित्रे प्रकाशित करने की सुविधा प्रदान की । पुस्तक की पाएड लिपि लिखने में श्रीस्कन्दकुमार श्रीर पं० तिलुकधर ने जो कष्ट किया, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र है। अन्त में, इन व्याख्यानों के अवसर पर पटना में अपने मान्य सुदृद् श्रीराधाकृष्णाजी जालान से मुफ्ते जो स्वागत और त्रातिथ्य प्राप्त हुत्रा, उसके लिए मैं उनका दार्दिक त्राभार मानता है। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, जिसने यह प्रंथ लिखने श्रीर समाप्त करने के लिए समें प्ररेगा दी और आवश्यक चित्र सम्मिलित करने की सहर्ष स्वीकृति दी।

माघ-शुक्त-पूर्तिमा, २००६ का**शी-**विश्वविद्यालय

वासुदेवशरख

भानुचन्द्र, सिद्धिचन्द्र, तिलकस्ति, हरिदास, शिवराम, वैद्यनाथ, बालकृष्ण, सुरचन्द्र, महादेव, सुखाकर, अर्जुन, धनरयाम—इन टीकाओं के तुलनात्मक अध्ययन से बाण के अर्थों और पाठों की मृल्यवान सामग्री प्राप्त की जा सकेगी।

२० श्रीकृष्णमाचार्य ने रंगनाथ की लिखी हुई श्रन्य टीका का भी उल्लेख किया है (मद्रास, त्रे वार्षिक श्रन्थ-सूची, सं० ३, ३५५६); किन्तु उसके विषय में श्रभी और कुछ मालूम नहीं हो सका। इसके लिए कृपया पृ० २२७ पर टिप्पणी देखिए।

## दो शब्द

#### [ द्वितीय संस्करण ]

'हर्षरचित: एक सांस्कृतिक अध्ययन' पुस्तक बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्' के समच् मेरे किये गये भाषणों का परिणाम है। उसका प्रथम संस्करण अब समाप्त होकर दूसरा संस्करण मुद्रित हुआ है, इसकी मुक्ते प्रसन्नता है। इस पुस्तक का व्यापक स्वागत हुआ। जन्दन और लाईडेन (हॉलैंड) से भी मेरे पास इसके विषय में सूचनाएँ आईं कि मेरी इस पुस्तक को वहाँ के विद्वानों ने अपने शोधकार्य के लिए पढ़ा। स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रजी ने भी इस पुस्तक को बहाँ के विद्वानों ने अपने शोधकार्य के लिए पढ़ा। स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रजी ने भी इस पुस्तक को आदान्त पढ़कर इसके विषय में अपनी उत्तम घारणा बनाई थी और अपकी विदेश-यात्रा में इसकी चर्चा की थी। इस पुस्तक से प्रथम बार यह निर्देशन मिला कि सांस्कृतिक दृष्टि से संस्कृत-साहित्य का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है। इसके पहले संस्करण में जो व्याख्या-सम्बन्धी कुछ भूलें थीं, उन्हें इस संस्करण में यथामित सुधार दिया गया है।

'हर्षचिरित' पर व्याख्या लिखने के बाद ठीक वैसा ही कार्य मैंने बाय की कादम्बरी पर स्वयं ही समाप्त किया जो 'कादम्बरी: एक सांस्कृतिक अध्ययन' के नाम से प्रकाशित हुआ है और वह चौखम्मा संस्कृत सीरीज से प्राप्य है। 'हर्षचिरित' और 'कादम्बरी' दोनों को मिलाकर बाया का साहित्य पूरा होता है और समग्र दृष्टि बनती है। भारतीय संस्कृति के विषय में बाया के अनोखे वर्णन कितने अनमोल हैं, यह बात पाठकों को इन दो अन्थों के अध्ययन से ज्ञात हो सकती है। मैंने 'हर्षचिरित' के प्रथम संस्करण में बायाविषयक साहित्य-के निर्माण का जो प्रस्ताव रखा था, उसकी पूर्ति अभी अपेचित है। विशेषतः मेरी इच्छा है कि 'हर्षचिरित' और 'कादम्बरी' के संशोधित संस्करण, टीका के साथ सुन्दर अन्थों में अवश्य छापे जायें। मेरा यह भी अनुरोध है कि 'हर्षचिरित' और 'कादम्बरी' इन दो अन्थों को बार-बार पढ़ना चाहिए। तभी इनकी पारिभाषिक शब्दावली का पूरा चित्र मन में आ सकेगा। संस्कृत-साहित्य में बाय अपने ढंग के एक ही लेखक हैं।

यद्यपि दर्गडी ने अवन्तिसुन्दरी में (जो अब प्राप्य हो गई है) और धर्मपाल ने 'तिलुकमञ्जरी' में बाण की शेली को अपनाने का प्रयास किया, तथापि बाण की रसवत्ता एवं चित्रग्राहकता उनमें नहीं आ सकी। यदि मूल संस्करण एवं टीकाप्रन्थों के आतिरिक्त बाण का शब्दकोश भी हम बना सकें, तो बहुत अच्छा होगा। आशा है, समय पाकर ये सब कार्य सम्पन्न होंगे। तबतक 'हर्षचरित: एक सांस्कृतिक अध्ययन' और 'कादम्बरी: एक सांस्कृतिक अध्ययन' इन दो अन्थों को बाण के दो चमकीले नेत्र समक्कर उनमें जितना प्रकाश है, उससे भारतीय संस्कृति के दर्शन का लाभ उठाना चाहिए।

काशी-विश्वविद्यालय वाराण्डी

वासुदेवशरण अग्रवाल

### श्रावश्यक टिप्पणी

इस पुस्तक में कोष्ठक में जो श्रंक दिये गये हैं, वे निर्णयसागर प्रोस में मुद्रित हर्ष-चिरत के १६२५ ई॰ में प्रकाशित पंचम संस्करण के हैं। मूलपाठ के लिए उसी संस्करण को देखना चाहिए। सुविधा के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर उच्छ्वास का श्रंक श्रीक पृष्ठ-शिर्षक दे दिये गये हैं। जहाँ कोष्ठक में संख्या से पहले पृष्ठ-संकेत भी हैं, वे पृष्ठांक इन्हीं व्याख्यानों के सूचक हैं।

कादम्बरी के लिए मैंने वैद्य-कृत मूल पाठ (पूना श्रोरिएएटल एजेंसी से प्रकाशित) का उपयोग किया है। उसके पृष्ठांक कोष्ठक में (का॰ २५) इस प्रकार दिये गये हैं।

## विषय-सूची

## पहला उच्छ्वास

## ( वात्स्यायन वंश-वर्णन ) पृ० १--३० .

बाण का व्यक्तित्व और दृष्टिकोण १-२, गद्यशैली के विषय में बाण के विचार ३, बाण की शैली ४, पूर्वकिव वन्दना ५, पूर्वकिव परिचय ६-८, श्रीपर्वत ६, दृष्चिरित की संचित्र विषय-सूची १०—१२, गोष्टियाँ १३, सरस्वती १४, सावित्री १५, प्रदोष-समय १६, सरस्वती का मन्यलोक में छाना १७, च्यवनाश्रम की पहचान १८, सरस्वती की शिवपूजा १६, पदाति सेना २०, युवक द्धीच २१, द्धीच का छंगरचक २२, द्धीच की सखी मासती का वेश २३, वात्स्यायन-वंश २४, तत्कालीन सुसंस्कृत परिवार २५, बाण का बाल्यजीवन २६, देशान्तर-प्रवास और स्वभाव २७ बाण के मित्र २८—३०।

## दूसरा उच्छ्वास

## (राजदरान) पृ० ३१--५०

बाण का प्रवास से लौटना, और ब्राह्मणों के घरों का वर्णन ३१, किन बाण अपने बन्धु-बान्धनों के बीच और ग्रीष्म-वर्णन ३२, आरमटी-नृत्य ३३-३४, लेखहारक मेखलक का संदेश-कथन ३५, यात्रा के लिए बाण का निश्चय और प्रस्थान ३६, बाण का राजभवन में पहुँचना ३७, स्कन्धानार का वर्णन ३८, हर्ष की गजसेना ३६, हस्तिसेना के युद्ध-प्रयोग ४०, हर्ष का खासा हाथी दर्पशात ४१, घोड़ों का वर्णन ४२, निर्जित सामन्तों के प्रति हर्ष की नीति ४३, प्रतीहार और दौनारिक ४४, बाह्यास्थानमंडए और सुक्तास्थानमंडए (दीनाने आम और दीनाने खास) ४५, हर्ष का नेश ४६, दरबार में नारिनलासिनियाँ ४७, बाण की हर्ष से भेंट ४८, हर्ष और बाण की तीखी बातचीत ४६, बाण और हर्ष का मेल ५०।

## तीसरा उच्छ्वास

## (राजवंश-वर्णन) पृ० ५१-६२

बाण का दरबार से अपने गाँव लौटना ५१, पुस्तक शब्द पर नया प्रकाश ५२, प्राचीन पोथियों का आकार-प्रकार ५३, हर्ष के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ ५४, बाण ने हर्षचिरत सुनाना आरम्भ किया ५५, आकंट-जमपद और स्थाणवीश्वर का वर्णन ५६, भैरवाचार्य का शिष्य ५७, भैरवाचार्य ५८, पुष्पभूति और भैरवाचार्य की भेट ५६, भैरवाचार्य की साधना ६०, श्रीकंटनाग ६१, जच्मी से वरप्राप्ति ६२।

## चौथा उच्छ्वास

### ( चक्रवर्त्तिजन्म-वर्णन ) पृ० ६३--- ८७

हर्ष के पूर्वज ६३, हर्ष का जन्म ६४, हर्ष का जन्मोत्सव ६५-६७, हर्ष का ममेरा भाई मंडि ६८, मालवराजपुत्र कुमारगुत्त और माधवगुत्त ६६, राज्यश्री का विवाहोत्सव ७०-७२, विवाह के वस्न-बाँ्ष्यन् की रँगाई ७३, वस्त्रों की रँगाई श्रीर छपाई ७४, वस्त्रों पर फूल-पत्ती की छपाई ७५, चुन्नटदार भंगुर उत्तरीय ७६, वस्त्रों के मेद—दुक्ल श्रीर लालातंत्रज ७७, श्रंशुक श्रीर नेत्र ७८, निचोलक श्रीर कंचुक ७६, स्तवरक ८०, पृंग नामक वस्त्र ८१, ग्रहवर्मा का बरात चढ़ाकर श्राना ८२, कौतुक गृह श्रीर विवाह-वेदी ८३, यवांकुर-कलशों से सुशोभित वेदी ८४, वासग्रह ८५, गवाच्च—वातायन ८६-८७।

## पाँचवाँ उच्छ्वास ( महाराज-मरण-वर्णन ) ८८—११६

राज्यवर्दं न का हूण्युद्ध के लिए जाना ८८, अशुभ स्वप्न ८६, हर्षं का स्कन्धावार में पहुँचना ६०, राजद्वार का वर्णन ६१, धवलग्रह का वर्णन ६२—६५, प्रभाकरवर्द्धं न की रुग्णावस्था का वर्णन ६६, रानी यशोवती सती-वेश में ६७-६८, यशोवती के अंतिम वाक्य ६६, मग्नांशुक पटान्त वाक्य के पाँच अर्थ १००-१०३, प्रभाकरवर्द्धं न की मृत्यु १०४, सम्राट् की औष्वंदेहिक किया १०५, धार्मिक सम्प्रदाय १०६—११४, परम सौगत राज्यवर्द्धन ११५, राज्यवर्द्धन की बुद्ध से तुलना ११६।

## छठा उच्छ्वास ( राजप्रतिज्ञा-वर्णन ) पृ० ११७--१३८

मृतक-सम्बन्धी कुछ प्रथाएँ ११७, राज्यवर्द्ध न का हूण्युद्ध से लौटना ११८, शशांक-मंडल का उदय ११६, ग्रहवर्मा का वध ग्रौर राज्यवर्द्ध न की प्रतिज्ञा १२०, श्रट्ठारह् द्धीप १२१, श्रष्टमंगलक माला १२२, बाहुशिखर कोश के तीन ग्रर्थ १२३, वसुबंधु श्रौर दिङ्नाग का उल्लेख १२४, राज्यवर्द्ध न के वध का समाचार १२५, सेनापित सिह्नाद १२६, हर्ष की दिग्विजय-प्रतिज्ञा १२७, हर्ष का प्रदोषास्थान ग्रौर शयनग्रह में जाना १२८, गजसेना के श्रध्यन्त स्कन्दगुप्त १२६, हर्ष के यहाँ हाथियों की सेना १३०, गजसेना के श्रिषकारी १३१, श्राधीरण श्रौर कर्षटी १३२, हाथियों के श्रन्य कर्मचारी १३३, प्रमाद-दोषों से विपन्न सत्ताईस राजाश्रों के हष्टान्त १३४, प्रमाद-दोषाभिषंग के २७ राज्यों की सूची १३५, श्रपशकुनों की सूची १३६—१३८।

## े सातवाँ उच्छ्वास

## ( छत्रलब्धि ) १३६--१८८

हर्ष का भद्रासन पर बैठना और शासन-वलय धारण करना १३६, हर्ष का सैनिक प्रस्थान १४०, ग्रामाचपटलिक और शासन महासुद्रा १४१, सौ सीरसहस्र ग्रामों का दान १४२, छावनी में सैनिक प्रयाण की कलकल १४३, डेरों का उखाइना और हाथी-घोड़ों की लदाई १४४, कुलपुत्रों की सवारियाँ १४५, घोड़ों का साज श्रीर लुवण्कलायी १४६. हाथी घोड़ों की कृच १४७, सैनिक प्रयाण से जनता को कष्ट १४८, सेना के साथ की अन्य दुकड़ियाँ १४६, सेना के साथ अनेक देशों के राजा १५०, राजाओं की वेश भूषा १५१. तीन प्रकार के पाजामे १५२, चार प्रकार के कोट १५३, कंचुक, वारबाण, चीनचोलक, कूर्पासक १५४-१५५, ब्राच्छादनक या हलके उपरने १५६, राजाओं के ब्रामूषण १५७, राजाओं के शिरोभूषा १५८, पैदल सैनिक १५६,व्यह-बद्ध सेना का प्रदर्शन देखते हुए इर्ष १६०,राजाश्रो द्वारा सम्राट्को प्रणाम १६१, चलते हुए कटक सैनिकों की बातचीत १६२, सेना के मुस्टंडे नौकर-चाकरों की मनमौजी और निम्नश्रेणी के नौकर-चाकर १६३-१६४, खरहों के आई का शिकार १६५, कटक-प्रयाण के कुछ अन्य दृश्य १६६, राजाओं द्वारा हर्ष को प्रात्साहन १६७. एलेक्जेंडर श्रीर स्त्री-राज्य १६८, बागा के भौगोलिक संकेत १६६, भास्करवर्मा के भेजे हुए उपहार १७०-१७२, भास्करवर्मा की भेजी हुई प्राप्त-सामग्री १७३, हर्ष श्रौर दूत इंसवेग की गुझवात्ती १७४, हर्ष श्रीर भास्करवर्मा का मैत्री गठबंधन १७५, सरकारी नौकरों पर बाख की फबतियाँ १७६ -- १७६, भंडि की हर्ष से भेंट १८० -- १८१, मालव विजय से प्राप्त सामग्री १८२, विनध्याटवी के जंगली गाँवों का वर्णन १८३, वनग्राम की प्याउएँ १८४, प्याऊ के भीतर पान के बरतन १८५, जंगल में रहनेवाले कुण्बी श्रीर शिकारी १८६, वनग्राम के निवासी और उनके घर १८७, वनग्राम के घरों का विशेष वर्णन १८८।

## त्राठवाँ उच्छ्वास

### ( विन्ध्याद्रि-निवेशन ) १८६--२०६

हर्ष का विन्ध्याटवी में प्रवेश और आटविक सामन्त शरभकेतु १८६, शबर युवक निर्धात का वर्णन १६०, शबर युवा की हर्ष से बातचीत १६१, पाराशरी मिस्तु दिवाकरिमत्र १६२, विन्ध्याटवी के वृद्ध और पशु-पद्धी १६३, दिवाकरिमत्र के आश्रम में विभिन्न सम्प्रदायों १६४, सम्प्रदायों के नामों की विशेष व्याख्या १६५, दार्शनिक विचार की विविध प्रणालियाँ १६६, दिवाकरिमत्र का आश्रम १६८, दिवाकरिमत्र और हर्ष की भेंट १६६, राज्यश्री के प्राप्त होने का समाचार २००-२०१, दिवाकरिमत्र द्वारा हर्ष को एकावली की भेंट २०२, दुःखित राज्यश्री को दिवाकरिमत्र का उपदेश २०३, हर्ष द्वारा राज्यश्री का दिवाकरिमत्र का सौंपना २०४, सूर्यास्त २०५, चंद्रोदय २०६।

### (परिशिष्ट १) २०७---२२०

स्कन्धावार, राजकुत्त, धवत्तग्रह २०७—२१३, बाण के वर्णन की साहित्यिक तुत्तना २१३—२२० ।

(परिशिष्ट २) २२१---२२४

सामन्त २२१-२२४।

## चित्रमूची

#### फलक १

- भित्र १ (पृ० १२)—ि खिले हुए कमल के श्रासन पर बैठे हुए ब्रह्मा, उनके दाहिनी श्रोर ऐरावत वाहन पर इन्द्र श्रोर मयुर-वाहन पर कार्त्तिकेय। बाई श्रोर वृष-वाहन पर शिव-पार्वती। देवगढ़ के दशावतार-मंदिर में लगे हुए शेषशायी विष्णु नामक रिथका-शिलापट के ऊर्ध्वभाग में उत्कीर्ण मृत्ति का रेखाचित्र, गुप्त-काल।
- चित्र २ (पृ० १४) -- प्रकरिका, दो मकरमुखों को मिलाकर बनाया हुआ आभूषण, जो केशों में पहना जाता था। मकरमुख भारतीय आभूषणों में बहुत बाद तक प्रयुक्त होता रहा। यह चित्र मथुरा की गुप्तकालीन विष्णु-मूर्ति (ई ६) के मुकुट से लिया गया है। इसके बीच में मकरिका आकृति स्पष्ट है। खुले हुए मकरमुखों से मोतियों के भुग्गे लटक रहे हैं।
- चित्र ३ ( पृ० १५ ) उत्तरीय की गात्रिका ग्रन्थि, ग्रायीत् गाती लगाकर पहना हुन्ना उत्तरीय। चित्र ३ मथुरा से प्राप्त वृष्णिवीर की मृत्ति (ई २२ ) से लिया गया है। चित्र ३ म्रा उसी न्नाधार पर कल्पित है। इसमें 'उन्नतस्तनमध्य- बद्धगात्रिकाग्रन्थि' लच्चण स्पष्ट है।
- चित्र ४ ( पृ० १५ )—बायें कंचे से लटकता हुआ कुंडलीकृत योगपट, जो वेंकद्यक की तरह दाहिनी बगल के नीचे से पीठ की ओर चला गया है। योगपट को कुंडलीकृत कहने का कारण यह है कि उसका ऊपर का लपेट आधी दूर तक नीचे आकर पुनः कन्चे की ओर घूम गया है। देवगढ़ के दशावतार-मंदिर के कृष्ण-सुदामा-शिलापट की सुदामा-मूर्त्त से ( दे० पंडित माधवस्वरूप वत्स-कृत देवगढ़ का गुप्त मन्दिर, फलक १६ ची )।
- चित्र ५ (पृ० १५) कमगडल, जिसकी त्राकृति कमल-सुकुल के सदद्य है। गोकर्णेश्वर टीला, मधुरा से प्राप्त बोधिसन्व मैत्रेय की मूर्ति , संख्या ३२५८) से (म्यूजियम्स जर्मल, १६४८)। देवगढ़-मंदिर के नरनारायण शिलापट पर श्रंकित नारायण-मृत्ति के बार्ये हाथ में भी इसी प्रकार का कमंडल है।
- चित्र ६ ( पृ० १७ )—मकरमुखी महाप्रणाल । सारनाथ-संग्रहालय में सुरिच्ति [ गीति]। इस रेखाचित्र के लिए मैं अपने मित्रश्रीशिवराममूर्ति, सुपरिण्टेण्डेण्ट, इंडियन म्युजियम, श्राकियालॉजिकल सेक्शन, कलकत्ता, का अनुग्रहीत हूँ।

#### फलक २

चित्र ७ [ पृ० १७ ]—हंसवाही देवविमान । मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन तोरण, मुखप्ट पर श्रंकित मूर्त्ति से । (स्मिथ,मथुरा का जैन स्तूप, फलक २० )।

- चित्र प्र ( पृ० १७ )—मौतिमालतीमाला । अर्जता के चित्र से ( राजा साहब, अप्रैंधकृत अर्जता, फलक २८. पंक्ति ३, चित्र २ )।
- चित्र ६ ( पृ० १७ )—मस्तक पर ग्रंशुक नामक रेशमी वस्त्र की उष्णीषपष्टिका । ग्रजंता के चित्र से ( ग्रींध-कृत ग्रजंता, फलक २८ पर चौथी पंक्ति का चौथा चित्र )।
- चित्र १० ( पृ० १६ )—पंचमुखी शिवलिंग या पंचब्रह्म-पूजा। मथुरा का गुप्तकाद्धीन शिवलिंग (संख्या ५१६ )।
- चित्र ११ ( पृ० २० ) ललाटज्टक या माथे पर बँधे हुए जुड़े सहित मस्तक ( मथुरा संग्रहालय, जी २१ ) । गुप्तकालीन मस्तक ।
- चित्र १२ ( पृ० २० )-पदाति-युवक, कमर की पेटी में खोंसी हुई कटारी-सहित । ऋहिन्छ्रत्रा से प्राप्त गुप्तकालीन मिट्टी की मुर्त्ति ।

#### फलक ३

- चित्र १३ रंगीन ( पृ० २१ )— त्रिक्षटक नामक कान का आमूष्य । दो मोतियों के बीच में जड़ाऊ पन्ने सिहत । राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के स्थानापन्न सुपरिष्टेष्डेष्ट श्री जें० के० राय की कृपा से प्राप्त फोटो और वहीं के चित्रकार श्रीभूपाल सिंह बिश्त द्वारा बनाये हुए रंगीन चित्र के आधार पर ।
- चित्र १४ ( पृ० २२ )— कच्छ के बाहर निकले हुए पल्ले-सहित घोती ( श्रघोवस्त्र ) पहनने का ढंग। चित्र-संख्या ५ में उल्लिखित मूर्ति का पिछ्रला भाग।
- चित्र १५ ( पृ० २३ )—रकाव में पैर डाले हुए घोड़े पर स्वार स्त्री। मथुरा से प्राप्त शु. गकालीन सूचीपद्व से। यह इस समय बोस्टन संग्रहालय में सुरित्ति है।
- चित्र १६ ( पृ० २४ )—सीमन्त चुम्बी चढुलातिलकमिण । ऋहिच्छत्रा से प्राप्त गुप्तकालीन मिट्टी के खिलौने से ।
- चित्र १८ ( पृ० ३१ )—पेटी से कसा हुत्रा ऊँचा घाघरा (चंडातक)। ( श्रौंधकृत श्रजंता, फलक ६४ )।

#### फलक ४

- चित्र १७ ( पृ० ३३ )—हल्लीसक या मंडलीनृत्य । स्त्री-मंडल के बीच में नृत्य करता हुन्ना युवक । बाघ के गुफा-चित्र से ।
- चित्र १६ ( पृ० ३४ )—िसर से बँघा हुन्ना श्रीर पीठ पर फहराता हुन्ना चीरा । ऋहिच्छना से प्राप्त दंडवत् प्रणाम करते हुए पुरुष की मूर्ति ।
- चित्र २० ( पृ० ४० )—वागुरा या कमंद । श्रहिच्छत्रा से प्राप्त सूर्यमूर्त्ति पर श्रांकित पार्श्व-चर के हाथ में ( श्रहिच्छत्रा मृग्मय मूर्त्तियाँ, चित्र ६७ )।
- चित्र २० आ( पृ०४० )-पाश। (श्री जी॰एच॰ खरे-कृत मूर्त्तिविज्ञान फलक॰ ६४, चित्र ३०)। चित्र २१ (पृ० ४१ )—दानपद्यो पर लिखे हुए सम्राट् के विश्रम—( सजावट ) युक्त हस्ताच्र। हर्ष के बाँसखेड़ा ताम्रपट्ट॰ की आंतिम पंक्ति—'स्वह्स्तो मम् महाराजाधिराजा श्रीहर्षस्य।'

#### फलक ५

- चित्र २२ ( पृ० ४२ )-बहुगुणसूत्रप्रथितग्रीवागएडक-घोड़े का ग्रीवा में कई लड़ का गंडा। (श्रहिच्छत्रा से प्राप्त मृष्मय सूर्यमूर्ति, संख्या १०४ पर श्रांकित श्रश्व से)।
- चित्र २३ ( पृ० ४६ )—शेष नामक हार श्रथवा हु हुभ सर्प की तरह बलेवड़ा लम्बा हार। (श्रहच्छत्रा से प्राप्त दम्पती मृर्णमय मूर्तिं सं०२२९ से)।
- चित्र २४ ( पृ० ४६ )—चतुर्भु जी विष्णुमूर्त्ति की दो बालभुजाएँ । मधुरा से प्राप्त विष्णु-मूर्ति । ( मधुरा-संग्रहालय, संख्या ५१२ )।
- चित्र २५ ( पृ० ४७ )—मालती-पुष्प की मुगडमालिका ( श्रौंधकृत श्राचंता, फलक ७७ )।
- चिन्न २६ (पृ० ४७) हर्ष का मुकुट, जिसमें नीचे पद्मराग की चूड़ामिए है, श्रीर ऊपर मोती श्रीर मरकत लगा हु श्रा शिखंडाभरण या कलगी है। गुका १ में वज्रपाणि चित्र (श्रींधकृत श्रजंता, फलक ७७)।
- चित्र २७ ( पृ० ५६ )—ऊपर चोली और नीचे दामन पहने हुए श्रीकंठ-जनपद (थानेश्वर) की स्त्री । ( श्राहच्छत्रा के खिलौने, संख्या ३०७ )।

#### फलक दे

- चित्र २८ ( पृ० ४६ )—यष्टिप्रदीप ( डंडीदार दीपक )। मधुरा से प्राप्त वेदिकास्तम्भ पर उन्कीर्ण शक-स्त्रीमूर्ति ( लखनऊ संग्रहालय )।
- चित्र २६ ( पृ० ५७ )—घोड़े के निचले होठ की तरह लटकता हुन्ना न्नघर ( भैरवाचार्य के शिष्य के वर्णन में , । गुप्तकाल की मूर्तियों में यह विशेषता प्रायः मिलती है। ( श्रहिच्छन्ना मृरमय मूर्ति, चित्र २६७ )।
- चित्र ३१ ( पृ० ६१ )—गुल्फ तक चढ़े हुए नूपुर । मधुरा के समीप महोली गाँव से प्राप्त कुपाणकालीन स्त्रीमृत्ति से ( जर्नल ग्रॉफ् इंडिया सोसाइटी ग्रॉफ् ग्रोरियंटल ग्रार्ट, कलकत्ता, १६३८ का ग्रंक )।
- चित्र ३२ ( पृ० ६१ ) तरंगित वस्त्र । ( देवगढ़ गुप्तकालीन मंदिर की मूर्त्ति से )।
- चित्र ३४ ( पृ० ६२ ) राजच्छ्रत्र में मोरनी का त्रालंकरण । ( मधुरा की गुप्तकालीन बुद्धमूर्त्ति, ए॰ ५ के पद्मातपत्र प्रभामंडल से )।
- चित्र ३५ ( पृ० ६५ ) सात रत्नों से युक्त चक्रवर्ता । चक्ररत्न, मिण्ररत्न, स्त्रीरत्न, गज-रत्न, मन्त्रीरत्न, परिणायकरत्न । ( जग्गय्यपेष्ट के स्तूप से ) ।

#### फलक ७

चित्र ३० ( पृ० ५७ )—भैरवाचार्यं की कोली।

#### फलक द

चित्र ३३ ( पृ० ६२ )--स्तम्भशालमंजिकात्र्यों के विविध रूप।

#### फलक ह

चित्र ३६ ( पृ० ६७ )—पहले चित्र में आलिंग्यक, दूसरे में अंक्य और तीसरे में ऊर्ध्वंक नामक तीन प्रकार के मृदंग ( पहला औषकृत अञ्जंता, फलक ७५; दूसरा-तीसरा पद्मावती-पवाया का शिलापद्द, ग्वालियर-संग्रहाल्य ) । चित्र २७ (पृ० ६७,१६०)—तंत्रीपटहिका, जो डोरी से गले में ख़टकाकर बजाई जाती थी। कोटा के दरा नामक स्थान में गुप्तकालीन शिव मंदिर के वास्तुखंड पर उत्कीर्ण मूर्त्ति से (उत्तरप्रदेश इतिहास-परिषद् की पत्रिका, १६५०, पृ० १६६, पर चित्र है)।

चित्र ३८ (पु० ६७) — पदहंसक नूपुर या मुझे हुए बाँक कड़े।

चित्र ३६ (पृ० ६८) — कंधों के दोनों श्रोर फहराते हुए उत्तरीय छोर, (मधुरा, स्मिथ का जैन स्तूप, फलक १६)।

चित्र ४० (पृ० ६८) — बच्चे के गले में बघनख का कड़िला (भारत-कलाभवन, काशी में गोवर्धनधारी कृष्ण की गुप्तकालीन मूर्ति से )।

#### फलक १०

चित्र ४१ (पृ० ६८) - बच्चों का काकपत्त केश-विन्यास ।

चित्र ४२ (पृ० ६८) — हरिहर-मूर्त्ति का मस्तक। दाहिने आधि भाग में शिव का जटा-जूट और वामार्क में विष्णु का किरीट शंकित है। (श्थरा से प्राप्त हरिहर-मस्तक, गुप्तकाल, मथुरा-संग्रहालय, संख्या १३३६; उत्तरप्रदेश इतिहास-परिषद् की पत्रिका, १६३२, फलक १८/।

चित्र ४४ (पृ० ७१)—गुप्तकालीन मकरमुखी टोंटी । (भारत कलाभवन में मुरिच्ति)।

चित्र ४५ (पृ० ७४)-वाँघनू की रँगाई से तैयार की गई भाँत-भतीली चूनड़ी।

चित्र ४६ (पृ० ७६)-—टेढी चाल के ठप्पों की छपाई से युक्त उत्तरीय। अजन्ता के चित्र से लिया गया। इसमें हंस की आकृति के ठप्पों का हंस-दुकूल दिखाया गया है। बाण ने पल्लव या फूल-पित्तयोंवाली छपाई (कुटिलकमरूप-क्रियामाण मार्यपल्लवपरभाग) का वर्णन किया है।

चित्र ४७ (पृ० ७६,१७१)-भंगुर उत्तरीय या भाँजा हुश्रा चुन्नटदार दुपट्टा, जो गोलियाकर तहाया जाता या ग्रौर बेंत की करंडी में रखा जाता था। श्रहिच्छत्रा के गुप्तकालीन शिवमंदिर से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति (संख्या ३०२) के परिधान को देखने से ही बाण का भंगुर उत्तरीय पद स्पष्ट समक्त में श्राता है।

#### फलक ११

चित्र ४३ (पृ० ६६ )— कांटप्रदेश, जिसके पार्श्वभाग मानों खराद पर चढ़ाकर तराशे गये हैं (उल्लिखित पार्श्व से युक्त पतला श्रोर गोल मध्यभाग)। मथुरा से प्राप्त गुप्तकालीन विष्णुमूर्त्त (ई ६)। इसके मस्तक में बीच में पत्रभंग- मकरिका, नीचे पद्मराग मिण श्रोर ऊपर शेखर में मुक्तामाल का उद्ग्रिण करते हुए सिंहमुख श्राभूषण है (दे० चित्र २), गले में श्रामलकफलानुकारि मुक्ताफल की एकावली श्रोर नीचे छोटे मोतियों का श्रर्थहार, कंधे पर कनक यज्ञसूत्र, मुजाश्रों पर केयूर, वैजयन्ती माला, कटिप्रदेश में तरंगित श्रधोवस्त्र के ऊपर कसा हुश्रा गोल नेत्रसूत्र या पटका है, जिसका बाण ने हर्ष की वेश- मूषा में उल्लेख किया है (पृ० ४६)। मूर्त्त के कटिप्रदेश के दोनों पार्श्वभाग

छुँटे हुए है, शरीर की श्रंगलेट मानों खराद पर तराशी गई है। गुप्तकालीन मूर्त्तियों के ऊर्ध्वकाय या बदामा भाग की यह विशेषता कुषाणकालीन मूर्त्तियों से श्रलग पहचानी जाती है।

#### फलक १२

- चित्र ४८ (पृ० ८१,१५४)-मोतियों के भुग्गों से खचित स्तवरक नामक ईरानी वस्त्र । श्रिहच्छत्रा से प्राप्त सूर्यमूर्त्ति (सं० १०२) का कोट श्रीर नर्त्तकी-मूर्त्ति (सं० २८६) का घाघरा इसी वस्त्र के बने हैं (श्रिहच्छत्रा की मृग्मय मूर्त्तियाँ, रेखाचित्र १६-१७।
- चिल १८ (पृ० ८६: वर-बधू के चतुर्थी कर्म के लिए सम्पादित वासग्रह, चादर से ढका हुआ पलंग, सिरहाने तिकया, गोल दर्पण, पार्श्व में कांचन आचामहक (आचमनचहक) और शंगार (अजंता-चित्र; श्लीध कृत अजंता, फलक ५७)

#### फलक १३

- चित्र ५० (पृ० ८६)—जालगवाची (भरोखीं) से भाँकते हुए स्त्रीमुख। गुप्तकालीन वास्तुकला।
- चित्र ४१ (पृ० ६२)— धवलगृह के भीतर त्रिगुण तिरस्करिणी (तिहरी कनात से) तिरोहित वीथी में बैठे हुए राजा और रानी। अजन्ता के चित्र से (श्रींधकृत, अजंता, फलक ६७)। पहली छोटी तिरस्करिणी राजा के ठींक पीछे डोरी पर लटकी है; दूसरी उसके पीछे खम्मों के भीतर उससे उँची है; और तीसरी खम्मों से बाहर है। अजंता के इस चित्र से ही धवलगृह के अन्तर्गत त्रिगुण तिरस्करिणी से तिरोहित सुवीथी का बाणकृत वर्णन स्पष्ट होता है। देखिए धवलगृह के चित्र में चतुःशाल के सामने पथ और बीच में सुवीथियाँ। पथ और वीथियों के बीच में कनात का पर्दा लगाया जाता था। पथ में लोगों के आने-जाने का मार्ग था, किन्तु सुवीथी में राजाज्ञा से ही प्रवेश सम्भव था।

#### फलक १४

- चित्र ५१ (पृ० ६१) —धवलग्रह के भीतर वीथी में प्रवेश करने के लिए पन्न्द्रार । अर्जता के चित्र से (श्रींधकृत अर्जता, फलक ७७ )
- चित्र ५२ (पृ० ६७)—तरंगित उत्तरीयांशुक (लहरिया दुपट्टा) देवगढ़ गुप्तकालीन मन्दिर की मूर्त्ति ते सातवीं शती में और उसके बाद की मूर्त्तियों के परिधान की यह विशोधता थी।
- चित्र ५३ (पृ० ६८) धिमाल केशरचना या बालों को समेटकर एक साथ वाँचा हुआ जूड़ा। यह केशविन्यास दिल्लाभारत (तिमिल-द्रिमिल-धिम्मिल) से लगभग गुप्त-काल में उत्तर में आया। अवंता चित्र से (औंधकृत अवंता, फलक ६६)।

#### फलक १५

चित्र ५४ (पृ० ६६) - पताका लगी हुई प्रास्थिष्ट लिये हुए राजपूत श्रश्वारोही। मध्य-कालीन राजपूत-मुद्रा से।

- चित्र ४४ ( पृ० १०० )—चाँदी का इंसाकृति पात्र ( राजत राजहंस )। तत्त्रशिला की खुदाई में प्राप्त ।
- चित्र ५६ ( पृ० १०१ )—इस बुद्धमूर्त्त में गुप्तकालीन मग्नांशुक पट ( शरीर से सटी हुई भीनी चादर श्रीर उसके श्रन्त भाग में छाती पर पतली छोरी (तनुलेखा) स्पष्ट दिखाई देती है। मूर्त्तियों में प्राप्त इन विशेषताश्रों से ही बाख के 'मग्नांशुक-पटान्ततनुताम्रलेखालाञ्छितलावस्य' पद का श्रर्थ स्पष्ट होता है।
- चित्र ५७ ( प्र० १०३ ) कुञ्जिका ( त्रष्टवर्षा ) परिचारिका । मधुरा-महोली से प्राप्त 'मधुपान' दृश्य में त्रांकित पूर्णित स्त्री त्रीर उसकी कुञ्जिका ( मधुरा-संग्रहालय की परिचय-पुस्तिका, फलक ११ )।

#### फलक १६

चित्र ४६ ( पृ० १२२ )— अष्टमंगलकमाला । मथुरा से प्राप्त जैन आयागपट से । शेष दो मंगलकमालाएँ साँची-स्तूप के स्तम्भ पर अंकित हैं ( मार्शल-कृत साँची महा-स्तूप, भाग २, फलक ३७ )।

#### फलक १७

- चित्र ४८ ( पृ० ११६ )—शशांक की स्वर्णमुदा। शिव श्रौर नन्दी, एवं शशांक-मंडल की श्राकृति से श्रंकित (सी० जे० ब्राउन, क्वाइन्स श्रॉफ् इंडिया, फलक ५, मुदा १२)।
- चित्र ६० ( पृ० १२३ )—गजमस्तक से अलंकृत भुजाली का कोश । अजंता-गुफा में चित्रित मारधर्षण चित्र से (श्रीधकृत श्रजंता, फलक ३१ श्रीर ७६ )।
- चित्र ६१ ( पृ० १३२ )— हाथ में डंडा लिये हुए प्यादा। ऋहिच्छत्रां से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति, संख्या १६२)।
- चित्र ६२ ( पृ० १३३,१६२) कर्पटी नामक हस्ति-परिचारक, जिनके मस्तक पर प्रभु-प्रसाद से प्राप्त चीरा या फीता ( पटचरकर्पट ) बँधा हुन्त्रा होता था । श्रौधकृत श्रजंता फलक ३७ )।
- चित्र ६३ (पृ० १३७) कोटवी-संज्ञक नंगी स्त्री। ऋद्दिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति (संख्या २०३-२०४)।
- चित्र ६४ ( पृ० १३७ )—भद्रासन । ( श्रींधकृत श्रजंता, फलक ४१ )।

#### फलक १८.

- चित्र ६५ ( पृ० ४१ ,—हर्षं की वृषांकित सुद्रा, सोनीपत से प्राप्त (पत्तीट-सम्पादित सुप्त श्रभित्तेख, फलक ३२ बी॰ )।
- चित्र ६६ ( पृ० १४७ )—घोड़ों की सजावट के लिए लवणकलायी नामक श्राम्षण। श्रमरावती-स्तूप के शिलापट से।
- चित्र ६७( पृ० १४०, १६० )—भस्त्राभरण ( धौंकनी की तरह चौड़े मुँह का शकदेशीय तरक्य, ऋजीं एम्पायर्ध श्रॉफ् सेण्ट्रल एशिया, पृ० १३६ )।

चित्र ६८ (पृ० १४१) -घोड़े की काठी में आगे की ओर लगे हुए लकड़ी के दो डंडे या नले। (औंधकृत अजंता, फलक ३५, गुफा १७, विश्वन्तर जातक के दृश्य से )।

#### फलक १६

- चित्र ६६ (पृ० १५१)—स्वस्थान (तंग मोहरी का पाजामा)। देवगढ़ की मूर्ति से।
- चित्र ७० (पृ० १५२)-पिंगा (चौड़ी मोहरी की पिंडलियों तक लम्बी सलवार । (ब्राहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी की मूर्त्त संख्या २५२ )।
- चित्र ७१ (पृ० १५३)—सतुला (चौड़ी मोहरी का घारीदार घुटन्ना । अर्जता गुफा १७ से । पुरुष और स्त्री दोनों गंगीन नीली पिट्टयों की सतुला पहने हैं। (अ्प्रौंधकृत स्प्रजंता, फलक ६८, पुरुष-मूर्ति; फलक ७३। स्त्री-मूर्ति) गंगीन फलक, २४)।
- चित्र ७२ (पृ० १५०) कंचुक । नीले रंग का कंचुक पहने स्त्री-परिचारिका, अर्जता गुफा १ (श्रोंधकृत श्रजंता, फलक २६) । श्वेत रंग का कंचुक पहने स्त्री-परिचारिका, श्रजंता-गुफा १७ (श्रोंधकृत श्रजंता, फलक ६७) । रंगीन फलक २४।
- चित्र ७३ (पृ० १५४)-वारबास ( घुटनों तक नीचा ईरानी कोट, । मथुरा से प्राप्त की गई मूर्ति ( मथुरा-संग्रहालय, संख्या १२५६ )।
- चित्र ৩४ (पृ० १५४)—चीनचोलक; चीन देश का लम्बा चोगा, धुराधुर खुले गले का (कनिष्क की मूर्त्ति से); तिनकोनिया गले का (मधुरा से प्राप्त चष्टन की मूर्त्ति से)।

#### फलक २०

- चित्र ७५ (पृ० १५६)—कूर्पांसक (कोहनी तक आधी बाँह की, विना बाँह की और पूरी बाँह की फतुई)। विना बाँह की ( अजंता गुफा १७, यशोधरा का चित्र, अौंधकृत अजंता, फलक ७२), आधी बाँह की ( अजंता-गुफा १७, औंधकृत-फलक ५७), पूरी बाँह की ( अजंता गुफा १, अौंधकृत, फलक ७५, ईरानी नर्ज्यकी)।
- चित्र ७६ (पृ० १५६)—आञ्छादनक (कन्धों पर छोटी हल्की चादर, सामने छाती पर गठियाई हुई)। मथुरा से प्राप्त पिंगल मूर्ति (संख्या ५१३) से; श्रोर अञ्जंता गुफा में १७ में लाजवर्दी रंग का धारीदार आञ्छादनक आड़े हुए सासानी सैनिक (श्रीधकृत अञ्जंता, फलक ३३)।
- चित्र ७७ (पृ० १५७) बालपाश या केशों को यथास्थान रखने के लिए सिर पर बाँधने का सोने का पात नामक आभूषण । अजंता-गुफा १ में नागराज-द्रविडराज ( श्रौंघकृत अजंता, फलक ३३ )।
- चित्र ७८ (पृ० १४८) पत्रांकुर का कर्णपूर या भूम का कुण्डल श्रीर कर्णोत्पल ( श्रींधक्कत श्रजंता, फलक ३३ )।
- चित्र ७६ (पृ० १४८)—लोल या कुलह संज्ञक ईरानी टोपी। श्रजंता-गुफा १, नागराज-द्रविडराज-हर्य में ईरानी परिचारक (श्रींधकृत श्रजंता, फलक ३३)।
- चित्र ८० (पृ० १४८)—केसरिया रंग के उत्तरीय से आच्छादित सिर, चीनी वेषभूषा (रंगीन फलक २४)।

#### फलक २१

- चित्र पर (पृ० १४८)—मोर के पंखों की भाँति का शेखर। श्राहच्छित्रा से प्राप्त मिट्टी की मूर्त्तियाँ, सं० २२३, २२७।
- चित्र पर (पृ० १६०, १७२)—कार्दरंग देश के चमड़े की बनी हुई टालें, छोटी चौरियों के घेरे से सुशोभित । ग्राहिच्छत्रा मृग्मय मूर्त्त संख्या १२३; देवगढ़ के मन्दिर से प्राप्तमूर्त्ति पर टाल की चौरिया श्रपेचाङ्कत बड़ी हैं।
- चित्र प३ ( पृ० १६१ )— महाहार (दोनों कन्धों पर फैला हुआ बड़ा हार)। अन्नजंता-गुफा १ में वज्रपाणि बोधिसस्व के चित्र में (ग्रीधकृत अन्नजंता, फलक ७८)।
- चित्र ८४ ( पृ० १६४) वंठ (हाथी से लड़नेवाले पट्टे )। ऋहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति, सं० २६१।

#### फलक २२

- चित्र ५५ (पृ० १७१)—राजच्छत्र, मोतियों के बने हुए जाले का परिसर; चौरियों की किनारी श्रीर पंख फैलाये हुए हंस के श्रलंकरण से युक्त। श्रींधकृत श्रजंता, फलक ७६ में छत्र के नीचे मौक्तिक जाल-परिसर लगा हुश्रा है श्रीर किनारे पर छोटी चौरियों की गोट है।
- चित्र ८६ ( पृ० १८१ )—शोकपट । मथुरा-संग्रहालय में सुरिच्त बुद्ध के परिनिर्वाण-दृश्य से ।
- चित्र ५७ ( पृ० १५६ ) कंटिकत कर्करी ( कटहल के फल-जैसी छोटी गगरी , जिसकी जिल्द पर छोटे काँटे हैं ) विना पत्तों की, ग्रहिच्छत्रा की खुदाई में प्राप्त । पत्तों से ढकी हुई ( इसके लिए मैं ग्रपने मित्र श्रीवजवासीलालजी सुपरिगटेग्डेग्ट, पुरातत्त्व-विभाग का श्रुनुग्रहीत हूँ )।

#### फलक २३

- चित्र ८८ ( पृ० १८६ )—बोटकुट ( बोट नामक अमृतबान ) अर्जता-गुफा १ के चित्र से ( श्रींधकृत अर्जता, फलक ३६ )।
- चित्र प्रः (पृ० १८८)—गंडकुसूल (मिट्टी की गोल चकरियों को ऊपर नीचे जमाकर बना हुआ कुठिला या डेहरी। खैरागढ़ जिला बिलया के प्राचीन दूह से (इस चित्र के लिए मैं सारनाथ-संग्रहालय के क्यूरेटर श्रीग्रदीश बनर्जी का कृतज्ञ हूँ।
- चित्र ६० ( पृ० १६० ) राबर-युवक का मस्तक ऋजंता, गुफा १ में द्रविडराज-नागराज चित्र से ।
- चित्र ६१ ( पृ० १६४ )—चैत्य ( स्तूप ) मूर्तियों से श्रांकित पकाई मिट्टी की लाल मुहरें ( पाटलमुदाचैत्यक मूर्ति )। भारत-कलाभवन संग्रह से।
- चित्र ६२ ( पृ० २०२ )—मोतियों की एकावली माला, जिसके बीच में नीलम की गुरिया है। (रंगीन फलक २४ )।

#### [ भ ]

#### फलक २४

रंगीन चित्र ७१ ( सतुला ); चित्र ७२ (क्युक् ) जित्र ८० (केसरिया शिरोवस्त्र ) चित्र ६२ (एकावली )।

फलक, २५

हर्ष का स्कन्धावार (सिनिक) छावनी )।

फंलक २६

हर्ष का राजकुल।

#### फलक २७

धवलगृह का भूमितल -चतुःशाल या संजवन, एवं मुवीथियों का चित्रण।

#### फलक २=

धवलगृह का ऊपरी तल --प्रमीवक, चन्द्रशाला श्रीर पासाद-कुत्त्याँ।

# हर्षचरित: एक सांस्कृतिक ऋध्ययन

#### प्रथम उच्छ्वास

महाकिव बाण सम्राट हर्ष के समय (६०६-६४८ ई०) में हुए। उनके दो प्रन्थ प्रसिद्ध हैं —हर्षचिरत और कादम्बरी। इन व्याख्यानों में मेरा विचार है कि हर्षचरित का एक अध्ययन सांस्कृतिक सामग्री की हर्ष्टि से प्रस्तुत करूँ।

बाए के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए दो बातें मुख्य ज्ञात होती हैं। एक तो जन्म से ही उनकी बुद्धि बड़ी गहरी (स्वभावगम्भीरधी) थी, उनकी मेधा का विस्तार बहुत था; जैसे एक बड़े पात्र में बहुत-सी सामग्री समाती है, वैसे ही उनके मन में प्रत्येक विषय की अतुलित सामग्री भर जाती थी। दूसरे, वे प्रत्येक वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए सदा उत्सक रहते थे। वे कहते हैं -- अतिपरवानिस्म कुतूहलेन (६४), अर्थात् किसी नई बात को जानने के लिए मेरे मन में तुरन्त ही कुत्रहल का ऐसा वेग उठता है कि मैं लाचार हो जाता हूँ। हम आगे देखेंगे कि अजिरवती के किनारे मणितारा गाँव के पास पड़ी हुई हर्ष की छावनी में जब वे हर्ष से मिलने गये, तब महाप्रतीहारों के प्रधान दौवारिक पारियात्र के साथ सम्राट् के समीप जाते हुए उन्हें मार्ग के बाई श्रोर एक बाड़ा दिखाई पड़ा और उन्होंने पूछा कि यह क्या है ? श्रीर, यह जानकर कि वह हर्ष की गजशाला थी, जहाँ उनका मुख्य हाथी दर्पशात रहता था, बाए ने कहा-'हाँ, मैंने दर्पशात का नाम सुना है, उत्कंठा से मैं परवश हूँ, यदि श्रापत्ति न हो, तो पहले उसी को देख लूँ (६४)। इस प्रकार, गंभीर धारणाशक्ति श्रौर जानकारी की पैना उत्सुकता, इन दो जन्मसिद्ध गुणों से बाण का व्यक्तित्व बना था। साथ ही, उनके जीवन के श्रल्हड़पन श्रौर धुमकड़ी प्रद्यांच ने एक तीसरी विशेषता श्रौर पैदा कर दी थी और वह थी संसार का अपनी आँखों से देखा हुआ चौचक अनुभव । उन्होंने घाट-घाट का पानी पिया था, अनेक लोगों से मिले थे और सब तरह की दुनिया देखी थी। 'देशान्तर देखने की उत्कंठा से भरकर मैं घर से निकल पड़ा : देशान्तरालोकनकौतुकाक्षिप्तहृद्यः गृहान्निरगान् (४२)। बड़े-बड़े राजकुलों के उत्तम व्यवहार श्रीर शिष्टाचार देखे, गुरुकुलों श्रीर विद्यापीठों में रहकर वहाँ का जीवन भी देखा कि किस प्रकार वहाँ निरवद्य विद्या, अर्थीत् उत्तम ज्ञान की साधना की जाती थी। श्रीर, मैं उन गोष्ठियों में भी शामिल हुत्रा, जिनमें

<sup>9. &#</sup>x27;पार्वती-परिण्य' नामक नाटक कादम्बरीकार बाग्र की रचना नहीं है, किन्तु उसके कर्ता वामनभट बाग्र नामक एक तैलंगदेशीय वत्सगोत्रीय महाकिव थे, जो चौहदवी शती में हुए। वे दक्षिण के राजा वेमभूप (अपर नाम वीरनारायण) के किव थे, जिनके लिए उन्होंने वीरनारायण-चिरत नामक काव्य भी लिखा। देखिए वाण्यीविलास प्रेस से (१६०६ ई०) प्रकाशित पार्वती-परिण्य नाटक की श्री र० व० कृष्णमाचार्य की विस्तृत भूमिका। उसका हिन्दी सारांश, श्रीजयिकशोरनारायण सिंह, साहित्यालंकार-कृत लेख में 'महाकिव बाग्र तथा पार्वती-परिण्य,' ('माधुरी' सं० १६०६, पूर्ण संख्या १९१, पृ० २८६—२६४)।

अनमोल बातों का समाँ बँघता था और जो गम्भीर गुणों की खान थीं। सूफ्त-जूफवाले विदग्धजनों की मंडलियों में भीतर घुसकर (गाहमानः) उनकी थाह ली और उनमें खोया नहीं गया।' इस प्रकार, देशाचार और लोकाचारों का गाहा अनुभव प्राप्त करके और अपने-आपको पूमने की खुली छूट देकर जब वे लम्बे असें के बाद फिर अपने घर वापस आये, तब उनके अन्दर पुरतेनी विद्या की जो प्रतिभा थी, वह स्वाभाविक रस के साथ चमक उठी: पुनरि तामेव वैपश्चितीमात्मवंशोचितां प्रकृतिमभजन् (४३)।

बाण की बुद्धि चित्रग्राहिणी थी। उसपर फोटो की भाँति प्रत्येक नये चित्र की गहरी छाप पड़ जाती थी, जिसमें उन-उन दृश्यों का सांगोपांग रूप देखा जा सकता था। सूद्दम दर्शन बाण की विशेषता है। पाणिनि के लिए भी काश्विकाकार ने लिखा है कि उनकी निगाद वस्तुग्रों के ब्योरेवार अवलोकन में बड़ी पैनी थी: सूद्दमेश्विका वर्त्तते सूत्रकारस्य सूत्र, ४।२।७४)। बाण की सूद्दमावलोकन-शक्ति और कविसुलम प्रतिमा के अनेक प्रमाण हर्षचरित और कादम्बरी में मिलते हैं। ये दो प्रथ भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक सामग्री के लिए अमृत के भरने हैं; क्योंकि सौभाग्य से बाण का समय निश्चित है, इसलिए यह साद्य और भी अधिक मूल्यवान है।

सातवीं शती की भारतीय संस्कृति का रूप-चित्रण करने के लिए वाण्भट्ट किसी विशिष्ट कला-संग्रह के उस संग्रहाध्यत्व की भौति हैं, जो प्रत्येक कलात्मक वस्तु का पूरा-पूरा ब्योरा दर्शक को देकर उसके ज्ञान स्त्रीर स्त्रानन्द की वृद्धि करना चाहता है। स्रथना वाण उस महास्थपति के समान हैं, जिसकी विराट बुद्धि किसी अनगढ़ पहाड़ में से सूद्धातिसूद्म अंग-प्रत्यंग-समेत कोई नवीन महाप्रासाद गढ़कर तैयार करती है। बाए वर्णनात्मक शैली के धनी हैं। तिलक-मं अरोकार धनपाल (ग्यारहवीं शती) ने उनकी उपमा अमृत उत्पन्न करनेवाले गहरे समुद्र से दी है। बाग के वर्णन ही उनके काव्य की निधि हैं। इन वर्णनों से उकताना ठीक नहीं। इनके भीतर पैठकर युक्ति से इनका रस लेना चाहिए। जब एक बार पाठक इन वर्णनों की अयुग्वीच्या की युक्ति से देखता है, तब उनमें उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है एवं बाग की श्रन्तराडम्बरपूर्ण शैली के भीतर छिपे हुए रसवाही सोते तक वह पहुँच जाता है। उस समय यह इच्छा होती है कि कवि ने अपने वर्णन के द्वारा चित्रपट पर जो चित्र लिखा है, उसकी प्रत्येक रेखा सार्थक है और चित्र का समग्र रूप प्रस्तुत करने में सहायक है। जिस प्रकार रंगवल्खी की विभिन्न त्राकृतियों से भूमि सजाई जाती है, उसी प्रकार बाण ने त्रपने काव्य की भूमि का मंडन करने के लिए अनेक वर्णनों का विधान किया है। कभी-कभी रसलोभी पाठक का मन चाहने लगता है कि यह वर्णन कुछ स्त्रीर स्त्रिधिक सामग्री से हमारा परिचय कराता, विशेषतः सांस्कृतिक सामग्री के विषय में यह इच्छा उत्कट हो उठती है। महाप्रतिभाशाखी इस लेखक ने अपनी विशेष प्रकार की श्लेषमयी वर्णनात्मक शैली के द्वारा जो कुछ हमें दिया है, वह भी पर्याप्त है श्रीर उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए।

बाण के सांस्कृतिक अध्ययन का अन्तर्यामी सूत्र कुछ गहराई तक उनके शास्त्र में पैठने पर हमारे हाथ आया। वह यह दृष्टिकोण है कि बाण ने हर्षचिरत और कादम्बरी अपने समकालीन सातवीं शती के पाठकों के लिए लिखे थे, जबकि वह संस्कृति जीवित थी श्रीर उसके पारिभाषिक शब्दों का निश्चित श्रर्थ था। बाण को खींचकर बीसवीं शती में लाकर जब हम उसका श्रर्थ करने बैठते हैं, तब सांस्कृतिक शब्द धुँ घले पड़ जाते हैं। किन्त, जब हम स्वयं सप्तम शतीं में श्रपने-श्रापको ले जाकर बाण के पाठक बन जाते हैं, तब प्रत्येक शब्द के निश्चित श्रर्थ तक पहुँचने के लिए हमारी जिज्ञासा उत्कट हो जाती है। उदाहरणार्थ, बाण के पाठकों के लिए बाह्यास्थानमंडप, भुक्तास्थानमंडप, राजद्वार, श्रिलिन्द, धवलपृह, संजवन या चतुःशाल, प्रश्रीवक, चन्द्रशाला, प्रासाद-कुन्ति, दीर्घिका, स्नानभूमि, प्रतिहारपृह, प्रतोली, गवाच्च श्रादि प्रत्येक शब्द का निश्चित श्रर्थ था, जिसके मूल तक पहुँचे विना हम हर्षचरित या कादम्बरी के वर्णनों को स्पष्टता से कभी नहीं समभ सकते। इस जिज्ञासा के साथ हम बाण के श्रध्ययन की नई दीचा लेते हैं श्रीर प्रत्येक नये शब्द के लिए क्या श्रीर क्यों प्रश्नों का उत्तर हूँ हने लगते हैं। इस नये हिष्टकोण को हम सांस्कृतिक संप्रश्न का वत कह सकते हैं। न केवल बाण के प्रन्थों में, बल्कि समस्त संस्कृत-साहित्य के लिए यह संस्कृति-विषयक संप्रश्न का वत श्रावश्यक है।

बाण्भट्ट का समय सातवीं शती का पूर्वार्क्ष है। उस समय गुप्तकालीन संस्कृति पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। एक प्रकार से स्वर्णयुग की वह संस्कृति उत्तरगुप्तकाल अपनी संध्यावेला में आ गई थी और सातवीं शती में भी उसका बाह्य रूप भली भाँति पुष्पित, फलित और प्रतिमंडित था। कला, धर्म, दर्शन, राजनीति, आचार, विचार आदि की दृष्टि से बाण के अधिकांश उल्लेख गुप्तकालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डालते हैं। अभी तक बाण का अध्ययन प्रायः काव्य की दृष्टि से ही होता रहा है, किन्तु इन व्याख्यानों के रूप में हर्षचिरत का जो अध्ययन प्रस्तुत करने का हमारा विचार है, उसमें विशेषकर सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से बाण के वर्णनों की जाँच-पड़ताल की जायगी। यह दृष्टिकोण बाण के काव्य के लिए पारस की तरह है। इसके प्रकाश में बाण के वे अनेक वर्णन जो पहले नीरस और बोभिल प्रतीत होते थे, अत्यन्त रुचिकर, सरस और दृदयग्राही लगने लगते हैं। इच्छा होती है कि एक-एक वाक्य, पद्बन्य और शब्द के भीतर प्रविष्ट होकर उसके प्रकट अर्थ एवं श्लोध में छिपे हुए गृद्ध अर्थ को अवगत किया जाय। इस युक्ति से बाण का हर्षचिरत सांस्कृतिक इतिहास का अपूर्व साधन बन जाता है। उसे एक बार पढ़कर तृप्ति नहीं होती, किन्तु बारम्बार उसके अर्थों में रमकर शब्दों से निर्मित होनेवाले चित्रों को आत्मसात् करने की इच्छा होती है।

बाण ने काव्य और गद्य की शैली के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं 'इस समय लोक में राग-द्रेष से मरे हुए, वाचाल, मनमाने ढंग से कविता करनेवाले (काम-कारिणः) कुकिव भरे हुए हैं। ऐसे किव घर-घर में हैं, जो वस्तु के यथार्थ स्वरूपमात्र के वर्णन को ही किवता समभते हैं, किन्तु नविर्माणकारी, नई वस्तु उत्पन्न करनेवाले किव थोड़े ही हैं: असंख्या जातिभाजः उत्पादका न बहवः कवयः (२,३)। इसमें 'जातिभाजः' पद में बाण अपने से पूर्ववर्त्तां शैली की ओर संकेत करते हैं। बौद्ध संस्कृत-साहित्य की काव्य-रचना, जिसका गुप्तकाल में उत्कर्ष हुआ, स्वभावोक्ति पसन्द करती है। वस्तु का जो यथार्थ रूप है, उसे वैसा ही कहना पहले के किवयों को इष्ट था। लिखतिवस्तर, आर्थशूर-कृत-जातक-माला आदि प्रथ इसी शैली में हैं। किन्तु शनैः-शनैः स्वभावोक्ति से प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई

श्रीर वकोक्ति की श्रोर लोगों का भुकाव हुआ। वकोक्ति-शून्य कविता भी कोई कविता है, यह विचार जनता में फैल गया। लोगों का भुकाव श्रेष-प्रधान शैली की आरे हुआ। बाग के पूर्ववर्त्ती सुबन्धु ने अपनी वासवदत्ता में एक-एक शब्द में श्ठीव डालकर काव्य-रचना करने की निपुणता का उल्लेख किया है : प्रत्यक्षरक्षेषमयप्रबन्धविन्यासवैदग्ध्य। बाण ने कादम्बरी की मूमिका में लगातार श्रेषों से भरी हुई ( निरन्तरश्रेषघना ) शैली की प्रशंसा की है। साथ-ही-साथ सुन्दर जाति, स्रर्थात् स्वभावोक्ति-प्रधान वर्णनी की भी ग्राह्म माना है। बाए का कहना है—'उदीच्य लोगों में श्लेष-प्रधान शैली का रिवाज है; पश्चिम भारत में शैली पर उतना ध्यान नहीं, जितना ऋर्य या कथावस्तु पर; दािच्यात्य लोगों में कल्पना की उड़ान या उत्प्रेत्ता ही काव्य का गुण है; लेकिन गौड़-देशवासी, अर्थात् प्राच्य भारत में विकट शब्द-योजना (अक्षरांडम्बर) ही पसन्द की जाती है।' वस्तुतः, यह काव्य-शैली की एकांगी दृष्टि थी। बाए स्वयं कहते हैं कि बढ़िया काव्य वह है, जिसमें पाँच बातों का एक साथ मेल हो, अर्थात् विषय की नवीनता, बिह्या स्वभावोक्ति, ऐसा क्षेष, जो क्किप्ट न हो, स्फुटरस, अर्थात् जिसकी प्राप्ति के लिए पाठक को हाथ-पैर न मारना पड़े, **श्रीर भारी-भरकम शब्द-योजना। १ जिसमें ये पाँच गु**ण एक साथ हों, वही रचना सचसुच स्त्रावनीय है। इस समन्वय-प्रधान दृष्टि को ऋपनाना —यही बाण की विशेषता है और उनकी सफलता का रहस्य भी। बाए में विषय की नूतनता, श्रेष-प्रधान शब्दों की श्रद्भूत योजना, वस्तुत्रों के यथार्थ वर्णन — जैसे हाथी, घोड़े, सेना, सैनिक स्रादि के, स्रौर समास-बहुल पदिवन्यास, ये चारों गुण एक साथ आहत हुए हैं, और इनके साथ कथावस्तु एवं शैली के प्रथन में स्फुट रूप से बहतो हुई रसधारा भी सहज ही प्राप्त होती है।

बाग की गद्यशैली तीन प्रकार की है, एक दीर्घमासवाली, दूसरी अल्पसमासवाली श्रीर तीसरी समास से रहित। समासों से भरी हुई शैली का प्राचीन नाम उत्कलिका, छाटे-छोटे समासयुक्त पदों में विखरी हुई शैली का नाम चूर्णक और समासरहित शैली का नाम आविद्ध था। चुर शिल्पी की माँति बाण इन शैलियों को अदल-बदलकर इस प्रकार काव्य में सजाते हैं कि वर्णन बोक्तिल बनकर पाठक के मन को आकान्त न कर दे। उनकी रीति है कि समासबहुल उत्कलिका-शैली के बाद फिर ढील छोड़ देते हैं। प्रायः बड़े-बड़े वर्णनों में उत्कलिका-शैली का आश्रय लिया गया है। प्रचंड निदाधकाल (४६-४७), उसमें चलने-वाली गरम लू (४८-५०) और वन को जलाती हुई दागांग्न (५०-५२) के वर्णन में इस शैली की अच्छी काँकी मिलती है। कभी-कभी एक ही वर्णन में शब्दाडंबरपूर्ण उत्कलिका-शैली से आरम्भ करके समासरहित आविद्ध शैली से अन्त करते हैं। इसका अच्छा उदाहरण युवक दधीच का वर्णन है (२१-२४)। उसके तुरन्त बाद ही उसके

बीच-बीच में श्लोकों से बघारी हुई शैली वृत्तगंधि थी, जिसका प्रयोग बागा में नहीं है।

नवोऽथों जातिरमाम्या श्लेषोऽक्षिष्टः स्फुटो रसः ।
 विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम् ॥—हर्षचिरत, श्लो० १।८ ।

२. चूर्णकमलासमासं दीर्घसमाससुत्कलिकाप्रायम् । समासरहितमाबिद्धं वृत्तभागानिवतं वृत्तगनिव ॥

पार्श्वचर के जीवन में छोटे-छोटे समासों से परिपूर्ण चूर्णक-शैली का आश्रय लिया गया है। बाण ने भट्टारहरिचन्द्र के गद्यकाव्य की शैली को आदर्श माना है। उसमें परों की सुन्दर रचना थी और उसकी शैली या रीति भी मनोहर। इस समय हरिचन्द्र की यह गद्यरचना उपलब्ध नहीं है। बाण की हि में शब्द ऐसे होने चाहिएँ कि जो सुखप्रबोध हों, अर्थात् सरलता से समक्त में आ सकें, एव जो सुन्दर अच्चरों से बने हों। एमे शब्दों से अथित आख्यायिका सबको अच्छी लगनेवाली होती है। बाण ने सराहनीय कथा के लिए एक विशेषण दिया है—सबैश्चतान्तगामिनी, अर्थात् जो सरपुरुषों के चरित, उपाख्यान या लोक-श्चान्त हैं, उन सबका परिचय कथालेखक को होना चाहिए। हर्षचरित और कादम्बरी दोनों में इस प्रकार की व्यापक जानकारी मौजूद है।

बाण के श्रमुसार हर्पचिरित श्राख्यायिका है श्रीर कादम्बरी कथा । श्राख्यायिका में ऐतिहासिक श्राधार होना चाहिए। कथा कल्पनाप्रसूत होती है। कम-से-कम हर्पचिरित श्रीर कादम्बरी के उदाहरण से ऐसा ज्ञात होता है। किन्तु, कथा श्रीर श्राख्यायिका के संबंध में बाण और दंडी के समय में बहुत कुछ वाद-विवाद था। दंडी ने उन दोनों का भेद बताने की कोशिश की—जैसे. श्राख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक होता है, कथा का नायक या अन्य कोई; किन्तु यह नियम सब जग़ह लागू नहीं। किर, नायक स्वयं वक्ता रूप में हो श्रथवा श्रन्य कोई व्यक्ति, इसमें कोई विशेष बात नहीं होती, इसलिए यह भेद श्रवास्तविक है। कुछ विद्वानों का मत था कि श्राख्यायिका में वक्त्र श्रीर श्रपरवक्त्र छन्दों का प्रयोग किया जाता है श्रीर उसमें कथांश उच्छ्वासों में बँटा रहता है। यद्यपि दंडी ने प्रसंगवश कथा में भी इन लच्चणों का होना कहा है श्रीर इस मेद को श्रस्वीकार किया है, तथािप बाण के हर्षचिरित में यह लच्चण श्रवश्य घटित होता है। दंडी के मत से तो कथा श्रीर श्राख्यायिका में केवल नाम का ही भेद है. दोनों की जाति एक ही है। पर, बाण ने हर्षचिरित को श्राख्यायिका श्रीर कादम्बरी को कथा माना है। हर्षचिरत के श्रारम्भ में कहा है कि चपलतावश में इस श्राख्यायिका रूपी समुद्र में श्रपनी जिह्ना का चप्पू चला रहा हूँ। कादम्बरी की भूमिका में उसे वासवदत्ता श्रीर बृहत्कथा इन दोनों को मात करनेवाली (श्रतिद्वयी) कथा कहा है।

हर्पचिति के ग्रारम्भ में बाण ने कुछ पुराने किवयों का उल्लेख किया है। इनमें सबसे पहले सर्वविद् व्यास हैं, जिन्होंने ग्राप्ता वाणी से भारत नामक ग्रंथ को ऐसे पिवित्र किया, जैसे सरस्वती नदी भारतवर्ष को पिवित्र करती है (२)। इससे ज्ञात होता है कि बाण के समय में देश की संज्ञा भारतवर्ष प्रयुक्त होती थी ग्रीर वह एक भौगोलिक इकाई बन चुका था। उदीच्य, प्रतीच्य, दािच्यात्य ग्रीर गौड़ या पाच्य उसके चार मोटे विभाग थे। सातवीं शती में भारत या महाभारत ग्राप्त ग्राप्त स्थ में विकसित हो चुका था। ग्रानेक स्थलों पर महाभारत ग्रीर उसके पात्रों के उल्लेख बाण में ग्राये हैं। इसी भूमिका में बाण ने कहा है कि महाभारत की कथा तीनों लोकों में फैल गई थी: कथैव भारती....ज्याप्नोति जगत्त्रयम्,४)। यह बाण के समकालीन इतिहास का सत्य था कि महाभारत की कथा का न केवल इस देश में सर्वत्र, किन्तु बृहत्तर भारत या द्वीपान्तरों में भी प्रचार हो गया था।

बाण ने जिस वासवदत्ता का उल्लेख किया है, वह सुबन्धु-कृत वासवदत्ता ही होनी चाहिए, जो श्राज भी उपलब्ध है। वासवदत्ता श्लेषबहुल शैली की मँजी हुई रचना है

एवं उसमें भी विविध प्रकार की सांस्कृतिक सामग्री का सन्तिवेश हुन्ना है। सुबन्धु के काल का ठीक निश्चय नहीं, किन्तु न्नवश्य ही वे बाण से पहले हुए। सुबन्धु ने धर्मकीर्ति-कृत बौद्धसंगित त्रालंकार न्नौर उद्योतकर के न्यायवार्त्तिक का उल्लेख किया है। वासवदत्ता के कई स्थल हर्षचिरत से बहुत-कुछ मिलते हैं, विशेषतः जहाँ बाण ने पूर्वकाल के बीस राजात्रों के चिरत्नों में कलंक का उल्लेख किया है (८७-६०)। उस सूची के पन्द्रह राजात्रों का नामोल्लेख उसी प्रकार से सुबन्धु ने भी किया है। इन कारणों से विद्वानों का विचार है कि सुबन्धु निश्चित रूप से बाण के पूर्ववत्तों थे न्नौर वे छुठी शताब्दी के न्नन्त में हुए।

जिन भट्टारहरिचन्द्र के मनोहर गद्य ग्रंथ का बाण ने उल्लेख किया है, वे महेश्वर-विश्वित विश्वप्रकाश-कोश के अनुसार साहसांकन्नपति के राजवैद्य थे। उन्होंने चरक पर एक अतिप्रसिद्ध टीका लिखी। वाग्भट-विरचित अष्टांगसंग्रह के व्याख्याता इन्दु के अनुसार भट्टारहरिचन्द्र की उस टीका का नाम खरणाद संहिता था (कल्पस्थान, अध्याय ६)। चतुर्भाणी ग्रंथ में संग्रहीत 'पादताडितकम्' नामक भाण में ईशानचन्द्र के पुत्र हरिश्चन्द्र भिषक् का उल्लेख आया है। यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि चरक के व्याख्याकार भट्टारहरिचन्द्र और बाणोल्लिखित भट्टारहरिचन्द्र एक ही व्यक्ति ये अथवा भिन्न। किन्तु, यह तो निश्चित ज्ञात होता है कि राजशेखर ने जिन हरिचन्द्र का उल्लेख किया है,' वे साहित्यकार थे। बाण के भट्टारहरिचन्द्र की पहचान उन्हीं से की जानी उचित है।

बाण ने सातवाहन-विराचित किसी प्रसिद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया है, जिसमें सुभाषितों का संग्रह था। हर्षचिरत में सातवाहन के इस ग्रंथ को कोश कहा गया है। सातवाहन-विरचित यह सुभाषित-कोश हाल-कृत गाथासप्तशती का ही वास्तविक नाम था। हाल-सात-वाहनवंशी समार्थे। डॉ० भंडारकर गाथासप्तशती ग्रौर सातवाहन-कृत कोश को एक नहीं मानते, किन्तु श्रीमिराशीजी ने निश्चित प्रमाणों के ग्राधार पर सिद्ध किया है कि गाथासप्तशती की ग्रंतिम गाथा में एवं उसके टीकाकार पीताम्बर की संस्कृत-छाया में उस ग्रंथ को कोश ही कहा गया है। प्राकृत कुवलयमालाकथा के कर्त्ता उद्योतन (७७८ ई०) ने हाल के ग्रंथ को कोश कहा है। गाथासप्तशती के दो ग्रन्य टीकाकार बलदेव ग्रौर गंगाधर भी हाल के सुभाषित-संग्रह को गाथाकोश के नाम से पुकारते हैं। लगभग नवीं शती तक यह ग्रंथकोश या गाथाकोश ही कहलाता था। मध्यकाल में जबसे कोश शब्द ग्रभिधान-ग्रंथों के लिए ग्रधिक प्रमुक्त होने लगा, तबसे बाद से हाल का ग्रंथ गाथासप्तशती नाम से प्रसिद्ध हुन्ता।

अन्य कवियों में बाण ने प्रवरसेन, भास और कालिदास का उल्लेख किया है। सब विद्वान इस विषय में सहमत हैं कि प्रवरसेन प्राकृत-काव्य सेतुबन्ध के रचियता हैं। पहले

डॉ॰ कार्टेलियरी (Dr. W. Cartellieri): सुबन्धु और बागा, वियना श्रीरियंटल जर्नल (१८८०), भाग १, पृ० ११४—१३२।

श्रूयते चोज्जियन्यां काव्यकारपरीक्षा।
 इह कािलदासमेएठावत्रामरसरभारवयः।
 हरिचन्द्रचन्द्रगुप्तौ परीक्षितािवह विशालायाम्॥

३. दे० डॉ॰ वा॰ वि॰ मिराशी, 'दि श्रोरिजिनल नेम श्रॉफ् दि गाथासप्तशती', नागपुर श्रोरियंटल कान्फ्रोंस (१६४६), पृ०३७०-७४।

कुछ विद्वानों का अनुमान था कि प्रवरसेन कश्मीर के राजा थे, जिनका उल्लेख राजतरंगियी में किया गया है और जो मातृगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे। किन्तु, अधिक संभावना यह है कि ये प्रवरसेन वाकाटक-वंश के सम्राट् प्रवरसेन द्वितीय थे। श्रीमिराशी जी का मत है कि सेतुबन्ध अथवा रावणवहो नामक काव्य के कर्जा वाकाटक-प्रवरसेन के दरबार में कालिदास कुछ समय के लिए दूत बनाकर भेजे गये थे। वाकाटक राजा ही दुन्तलेश्वर कहे जाते थे। उनका मूल प्रदेश विदर्भ था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता वाकाटक वंश के राजा स्ट्रसेन द्वितीय से ब्याही थीं। उन्हीं के पुत्र प्रवरसेन वाकाटक राज-सिंहासन पर बैठे। सेतुबन्ध के एक पुराने टीकाकार ने निर्देश किया है कि यह काव्य विक्रमादित्य की आज्ञा से प्रवरसेन के लिए कालिदास ने लिखा। डॉ० मिराशी के अनुसार अधिक संभावना यह है कि कालिदास के द्वारा सेतुबन्ध का संशोधन किया गया हो, जिससे ऊपर की अनुश्रुति प्रचिलत हुई। वि

भास के संबंध में बाण की सूचना बहुमूल्य है। बाण का कहना है कि भास के नाटकों का आरम्भ सूचधार के द्वारा किया जाता है। उनमें अनेक तरह के बहुसंख्य पात्र हैं, और उनमें कथावस्तु में 'सहायक पताका' नामक अंग पाये जाते हैं। बाण के इस उल्लेख को प्रों० कीथ बहुत प्रामाणिक समभते हैं। उनका कहना है कि बाण ने जो विशेषताएँ बताई हैं, वे दिल्ला से उपखब्ध भास के नाटकों में मिलती हैं, अतएव उन्हें भास की प्रामाणिक रचना मानना चाहिए। मास-संबंधी श्लोक में श्लोष से देवकुल या मन्दिरों का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में बहुभूमिक पद महत्त्वपूर्ण है, अर्थात् ऐसे मंदिर, जिनके शिखरों में कई खंड होते थे। आरम्भिक गुप्तकाल के जो मंदिर साँची, भूमरा, तिगोवा, दरा आदि स्थानों में मिले हैं, वे बिना शिखर के हैं और उनकी छत का पटाव सपाट पत्थर रखकर किया जाता था। आरंभ में मन्दिर के गर्भग्रह का खरूप इकमंजिला था। पीछे गर्भग्रह की छत के ऊपर एक, दो या तीन छोटी मंजिलों की कल्पना होने लगी, जैसा कि देवगढ़ के मंदिर में मिलता है। इन भूमियों या मंजिलों के रूप-परिवर्त्तन से शिखर का प्रादुर्भाव हुआ। बाण का बहुभूमिक विशेषण इस प्रकार के विकसित शिखरों-वाले देवकुलों का उल्लेख करता है।

हर्षचिरत की भूमिका में बाण ने स्पष्ट रूप से बृहत्कथा का उल्लेख किया है। अवश्य ही उनके समय में बृहत्कथा अपने पैशाची भाषा के रूप में लोगों के लिए विस्मयजनक थी। कादम्बरी में बाण ने लिखा है—कर्णीसुतकथेव सन्निहितविपुलाचला शशोपगता च (१६), अर्थात् 'कर्णीसुत की कथा में विपुल, अचल और शश इन पात्रों का संबंध था!' कर्णीसुत मूलदेव का नाम था। उसकी कहानी बृहत्कथा में आती है और वहीं विपुल और शश इन पात्रों के नाम भी आते हैं। केशव-कृत कल्पदुकोश के अनुसार कर्णीसुत या मूलदेव का भाई शश था तथा विपुल और अचल मूलदेव के भृत्य थे।

अपने से पूर्ववर्त्तीं किवयों और लेखकों को नमस्कार करने की यह पद्धित गद्यकथाओं का आवश्यक अंग समभी जाती थी। बागा से पहले सुबन्ध में भी हम इसे पाते हैं। बागा

१. वा० वि० मिराशी : कालिदास, पृ० ४२ ।

२, ए० बी० कीथ : ए हिस्ट्री ऋाँक् संस्कृत लिटरेचर ( १६४१ ), भूमिका, पृ० १४ ।

के बाद के लेखकों में तो यह प्रवृत्ति ग्रीर ग्राधिक बढ़ी हुई मिलती है, जैसे धनपाल की तिलकमंजरी में। प्राकृत ग्रीर ग्रापभ्रंश के प्रायः सभी कवियों ने इस परिपाटी का श्रामुसरण किया, जैसे महापुराण की उत्थानिका में पुष्पदन्त ने लगभग बाईस पूर्वकवियों के नाम दिये हैं।

पूर्वकवि-परिचय

भूमिका के एक श्लोक में बाए ने आद्याराज और उनके उत्साहों का उल्लेख किया है, श्रीर लिखा है कि उनका स्मरण करते ही मेरी जिह्ना भीतर खिच-सी जाती है श्रीर मुक्तमें कविता करने की प्रवृत्ति नहीं होती। यह श्लोक कुछ कठिन है, इसके तीन अर्थ संभव हैं। प्रथम यह कि ऋाट्यराज नामक किसी कवि ने प्राकृत भाषा में नृत्य के साथ गाये न्जानेवाले कुछ गीतिकाव्य रचे थे। उन 'उत्साह' नामक पदो को, जो इतने श्रेष्ठ थे, याद करके जैसी मेरी बोलती बन्द हो जाती है और कविता नहीं फ़ुटती। किन्तु, आढ्यराज नामक कवि ग्रौर उनके उत्साह का कुछ निश्चित पता नहीं। संभव है, वे काई लोक-कवि रहे हों। पिशेल का मत था कि हर्ष ही ब्राख्यराज हैं, ब्रीर की थ<sup>र</sup> का भी यही मत है। तदनुसार बाए। यह कहना चाहते हैं कि हमारे महान् सम्राट् उदात्त कर्म ऐसे हैं कि उनका स्मरण मेरी जिह्ना को कुंटित करता है श्रीर कविकर्म की प्रवृत्ति को रोकता है। सरस्वती-कंटाभरण के टीकाकार रत्नेश्वर ने केड्यूवझ।ह्यराजस्य काल आहुतमापिएएः का ग्रर्थ करते हुए आ्राट्यराज को शालिवाहन का दूसरा नाम कहा है। कथा है कि गुणाट्य ने सात लाख श्लोंकों में बृहत्कथा का निर्भाण किया श्रीर उसे सातवाहन की सभा में उपस्थित किया, किन्तु उन्हें विशेष उत्साह न मिला। तब उसके छह लाख श्लोक उन्होंने नष्ट कर दिये. अन्त में जब एक लाख बचे, तब सातवाहन ने उनका रचा की। यद्याप यह किंवदन्ती श्रातिशयोक्ति-पूर्ण श्रीर पुराने दरें की है, किन्तु सम्भव है. बाण के समय में प्रचित्त रही हो। राजात्रों से कवियों को मिलनेवाले पोत्साहन की शोर व्यंग्य करते हुए बाए का यह श्लोक चरितार्थ होता है। इसके पहले रलांक में बृहत्कथा का नाम आ चुका है, इससे यह अर्थ सम्भव है — 'ब्राट्यराज्य सातवाहन ने बृहत्कथा-लेखक गुणाट्य को जैसा फीका उत्साह दिलाया, उसके समरणमात्र से कविता करने की मुक्ते इच्छा नहीं होती। लेकिन, फिर भी राजा हुई की भक्ति के वश मैं उनके इस चरित-समुद्र में डुबकी लगाऊँगा।' यही यहाँ ससंगत जान पड़ता है।

बाण के समय में आन्ध्रदेश में स्थित श्रीपर्वत की कीर्त्त सर्वत्र फैल गई थी। वह तन्त्र, मन्त्र और अनेक चमत्कारों का केन्द्र माना जाता था। दूर-दूर से लोग अपनी मनःकामना पूरी कराने के लिए श्रीपर्वत की यात्रा करते थे: सकलप्रण्यिमना र्थासिद्धि-श्रीपर्वत : (७)। ऐसा जनविश्वास था कि श्रीपर्वत के चारों ओर जलती हुई अग्नि की दीवार उसकी रहा करती थी। शङ्कर ने उद्धरण दिया है कि त्रिपुरदहन के समय गणेशजी ने जो विष्न उपस्थित किये, उनसे रहा करने के लिए शिव ने एक प्रचंड अग्नि का घेरा उत्पन्न किया, वहीं श्रीपर्वत की रहा करता है। बाण ने इसी किवदन्ती की लिखा है।

१. नाथूराम 'प्रेमी' : जैनसाहित्य श्रीर इतिहास, पृ० ३२५।

<sup>.</sup> २. हिस्ट्री आँफ् संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३१६।

महाभारत वनपर्व के अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्व में श्रीपर्वत का उल्लेख आया है और लिखा है कि देवी के साथ महादेव और देवताओं के साथ ब्रह्मा श्रीपर्वत पर निवास करते हैं।° श्रीपर्वत की पहचान श्रीशैल से की जाती है, जो कृष्णा नदी के दिस्ण तट पर कुरनूल से बयासी मील पर ईशानकोण में है। यहाँ द्वादश ज्योति लिंगों में मल्लिकार्ज न नामक शिवलिंग है। श्रीशैलस्थल-माहात्म्य के अनुसार राजा चन्द्रगुप्त की कन्या चन्द्रावती श्रीशैल के मिल्लकार्ज न शिव के लिए प्रतिदिन एक माला भेजती थी। चन्द्रावती की पहचान श्रीत्रजतेकर महोदय गुप्त-सम्राट् चन्द्रगुप्त की पुत्री वाकाटक-सम्राज्ञी प्रभावती गुप्ता से करते हैं। **ज्ञात होता है कि** उनकी ऋोर से श्रीशैंल पर नित्य शिवार्चन के लिए एक माला का प्रबन्ध किया गया था। अवश्य ही बाख के समय में श्रीपर्वत महाश्चर्यकारी सिद्धियों की खान गिना जाता था श्रौर वहाँ के बुड़े द्रविड़ पुजारी श्रपनी इन सिद्धियों के लिए दूर-दूर तक पुजवाते थे, जैसा कादम्बरी में कहा है : श्रीपर्वताश्चर्यवात्तीसहस्राभिज्ञेन जरदद्वविड-धार्सिकेन ।

हर्षचरित नाम का चरित शब्द बाग के पहले ही साहित्य में प्रयुक्त होने लगा था। श्रश्वघोष के बुद्धचरित से तुल्सी के रामचरितमानस तक चरित-काव्यों की श्रविचिछ्न परम्परा मिलती है। हर्षचिरित विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। उसमें काव्य के ढंग से बाण ने इर्ष के जीवन, उनके व्यक्तित्व, समकालीन कुछ घटनाएँ श्रीर सम्बद्ध पात्र इत्यादि बातों का काव्यमयी शैली से वर्णन किया है। दंडी ने महाकाव्य के लुक्क्या देते हुए जो यह कहा है कि उसमें नगर, पर्वत, समुद्र, ऋतुशोभा, चन्द्रोदय, स्योंदय, उद्यान-क्रीडा, सिल्ल-क्रीडा, विवाह, पुत्रजन्म, मंत्रणा, सेना-प्रयाण आदि का वर्णन होवा चाहिए, वह परम्परा बाण को भी विदित थी श्रीर ज्ञात होता है कि वह कालिदास के समय में पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। प्राय: ये सभी वर्णन कालिदान के काव्यों में मिल जाते हैं। इनके सम्मेलन से महाकाव्यों का ठाट रचा जाता था। हर्षचरित में भी बाख ने काव्य के इन लुच्चणों का जान बूमकर पालन किया है।

हर्षचरित की संचित्र बिषय-सूची इसी प्रकार है-

पहला उच्छ्वास

कथा

शुरू में बागा के वात्स्यायन वंश श्रौर पूर्वजों का और उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। दीर्घकाल तक देशान्तरों में घूम-कर श्रीर बहुविध श्रनुभव प्राप्त करके बाए श्रपने ग्राम प्रीतिकृट में वापस त्राता है।

१. श्रीपर्वतं समासाद्य नदीतीरमुपस्पृशेत् । अश्वमेधमवाप्नीति स्वर्गलोकं च गच्छति ।। श्रीपवते महादेवो देव्या सह महाद्युतिः।

विशोष वर्णन

सरस्वती (८--६), सावित्री (१०--११) प्रदोषसमय (१४-१६), मंदाकिनी (१६), युवक दधीच (२१--२४), दधीच की सखी मालती (३१--३३), बाया के ४४ मित्रों की सूची (४१-४२)।

न्यवसत् परमप्रीतो ब्रह्मा च त्रिदशैव तः ॥ —आरगयकपर्न, पूना-संस्करणः ६६। १६-१७।

### दूसरा उच्छ्वास

कथा

हर्ष के भाई कृष्ण का लेखहारक मेखलक बाण के पास श्राता है श्रीर उसे हर्ष के पास श्राने के लिए निमंत्रित करता है। बाण श्रपने ग्राम से चलकर तीन पड़ावों के बाद श्राजिरवती के तर्र पर मिण्तारा ग्राम में पड़ी हुई हर्ष की छावनी में पहुँचकर हर्ष से मिलता है श्रीर उसका प्रेम श्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

तीसगा उच्छवाम

बाए घर लौटकर अपने चार चचेरे भाइयों के अनुरोध से हर्ष का चिरत वर्णन करता है। श्रीकंठ जनपद, उसकी राजधानी थानेश्वर और वंश के संस्थापक पुष्पभूति की कथा कहने के बाद तांत्रिक साधना में उसके सहायक भैरवाचार्य का विशद वर्णन है। अन्त में पुष्पभूति श्रीकंठ नाग के दर्शन और लच्नी से वंश-स्थापना का वर प्राप्त करता है।

चौथा उच्छ्वास

पुष्पभृति से उत्पन्न राजवंश की संवित्त भूमिका के बाद राजाधिराज प्रभाकरवर्द न होर उसकी रानी यशोवती का वर्णन है। पुनः रानी के गर्भ धारण करने हीर राज्य-वर्द न के जन्म की कथा है। तदनन्तर हर्ष होर राज्यश्री के जन्म का ह्यतिविष्तृत वर्णन है। यशोवती का भाई ह्यपने पुत्र भंडि को दोनों राजकुमारों के साथी के रूप में द्यपित करता है। मालव राजकुमार कुमारगुप्त ह्यौर माधवगुप्त राज्यवर्द न होर हैं। मौखिर ग्रहवर्मी के साथ राज्यश्री का विवाह तय होता है ह्यौर धूम-धाम के साथ सम्पन्न होता है। इसी प्रसंग में राजमहत्त के ठाठनाट का विशाद वर्णन है।

वर्णन

बाण के बान्धव ब्राह्मणों के घर (४४-४५), निदाधकाल (४६-४७), गरमी में चलनेवाली लू (४८--५०), दावाग्नि (५०-५२), हर्ष की छावनी में उसका राजभवन (५८-६१), हर्ष का महाप्रतीहार दौवारिक पारियात्र (६१-६२), राजकीय मन्दुरा या घुड़साल (६२-६२), राजकीय गजशाला श्रौर हर्ष का मुख्य हाथी दर्पशात (६४-६६), सम्राट् हर्ष श्रौर उनका दरबार (६६-७७), सन्ध्याकाल (८०-८१)।

शरत्समय (८३-८४), श्रीकंठ जनपद (६४—६६), स्थापवीश्वर (६७), भैरवाचार्य का शिष्य मस्करी (१०१-१०२), भैरवाचार्य (१०३-१०४), श्रद्धास नामक महाक्रपाण (१०७), टीटिभ, पातालस्वामी श्रौर कर्णताल नामक भैरवाचार्य के तीन शिष्य (१०८—१११), श्रीकंठ नामक नाग (११२), श्रीदेवी (११४-११५)।

महादेवी यशोवती (१२१-१२२), उनकी गर्भिणी अवस्था (१२६-१२७), पुत्रजन्मोत्सव (१२६-१३३), राज्यश्री के विवाहोत्सव की तैयारियाँ (१४२-१४३), वर-वेश में ग्रहवर्मी (१४५), कौतुकग्रह या कोहबर (१४८)।

### पाँचवाँ उच्छवास

कथा

वर्शन

हू गों को जीतने के लिए राज्यवद्धन संदेशहर कुरंगक (१५१), शोकप्रस्त सेना के साथ प्रस्थान करता है। हर्ष भी स्कंधावार (१५३), श्लोकाभिभूत राजकुत्त उसके साथ जाता है, किन्तु बीच में ही शिकार (१५४), मरणासन्न प्रभाकरवद्ध न (१५५-खेलने के लिए चला जाता है। वहाँ से प्रभाकरवद्धं न की बीमारी का समाचार पाकर उसे श्रचानक लौटना पड़ता है। लौटने पर वह देखता है कि समस्त राजपरिवार शोक से विह्नल है। प्रभाकरवर्द्धन की ग्रसाध्य ग्रवस्था देखकर रानी यशोवती सती हो जाती है। इसके बाद प्रभाकरवर्द न की मृत्यु, उसकी श्रंतिम किया तथा हर्ष के शोक का वर्णन है।

१५७), सतीवेश में यशोवती (१६४-१६५), यशोवती का अंतिम विलाय (१६६-१६७ ।

छठा उच्छ्वास

राज्यवद्धन लौटकर आता है और हर्ष को राज्य देकर स्वयं छुटकारा चाहता है । हर्ष सेनापति सिंहनाद (१८८-१६३),गजसाधना-उससे धेर्य रखने का आग्रह करता है। इसी धिकृत स्कन्दगुप्त (१९६-१९७), अप्राईस समय ग्रहवर्मा की मृत्यु श्रीर राज्यश्री का मालवराज के द्वारा बन्दी किये जाने का दु:खद समाचार मिलता है। उसे दंड देने के लिए राज्यवद्ध न तुरन्त प्रस्थान करता है, हर्ष घर पर ही रहता है। शीव ही समाचार मिलता है कि मालवराज पर विजयी राज्य वद्धन को गौड़ देश के राजा ने धोखें से मार डाला। उससे चुब्ध होकर हर्प गौड़श्वर से बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। गजसेना का श्रध्यच स्कन्दग्रंस हर्ष को प्रोत्साहित करता है।

राज्यवद्धीन का शोक (१७६-१७७), पूर्वराजात्रों द्वारा किये हुए प्रमाददोष ( 886-200 )1

सातवाँ उच्छ्वास

हर्ष सेना के साथ दिग्विजय के लिए प्रयाण करता है। सेना का ऋत्यन्त श्रोजस्वी श्रौर श्रनूठा वर्णन किया गया है। उसी समय प्राग्ज्योतिषेश्वर भास्करवर्मा का दूत हंसवेग अनेक प्रकार की भेंट और मैत्री संदेश लेकर त्राता है। हर्ष सेना के साथ विनध्य-प्रदेश में पहुँचता है श्रौर मालवराज पर विजयी होता है।

प्रयाण को तैयारी (२०४-२०६), अनुयायी राजा लोग (२०६-२०७), प्रयाणाभिमुख हर्ष (२०७-२०८), प्रयाण करता हुआ कटक-दल (२०६---२१३), भास्करवर्मा के प्राप्त या भेंट-सामग्री का वर्णन (२१५---२१७), सायंकाल (२१८-२१६', वन-माम ( जंगली देहात ) भीर भंडि मालवराज की सेना श्रीर खजाने उसके घरों का वर्णन (२२७-२३०)। पर दखल कर लेता है।

त्राठवाँ उच्छ्वास

वर्णन

कथा

विनध्यादवी के एक शबर-युवक सहायता से हर्ष राज्यश्री को, जो मालवराज के बंदीगृह से निकलकर विनध्याटवी में कहीं चली गई थी, द्वाँड़ने का प्रयत्न करता है। श्वर-युवक निर्घात की सहायता से हर्ष बौद्ध- भित्तुक दिवाकरिमत्र के आश्रम में पहुँचकर राज्यश्री को हुँड़ने में सहायता की प्रार्थना करता है। दिवाकरिमत्र यह कह ही रहा था कि उसे राज्यश्री के बारे में कुछ पतान था कि एक भिद्ध अपिन में जलने के लिए तैयार किसी विपन्न स्त्री का समाचार लेकर आता है। हर्ष तुरन्त वहाँ पहुँचता है श्रीर श्रपनी बहन को पहचानकर उसे समभा-बुभाकर दिवाकरमित्र के आश्रम में ले आता है। दिवाकरिमत्र राज्यश्री को हर्ष के इच्छानुसार जीवन बिताने की शिद्या देता है! हर्ष यह सूचित करता है कि दिग्विजय-संबंधी अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने पर वह और राज्यश्री साथ ही गेरुए वस्त्र धारण कर लेंगे।

विन्ध्याटवी का शबर-युवा (२३१-२३२), विन्ध्याटवी की वनराजि और वृद्ध '२३४—२३६ , दिवाकरिमत्र का आश्रम (२३६—२३८), राज्यश्री का विलाप (२४६—२४८), दिवाकरिमत्र की दी हुई एकावली की वर्णन २५१-२५२), दिवाकरिमत्र का राज्यश्री को उपदेश (२५४-२५५५), संध्या समय (२५७-२५८)।

हर्षचिरत का त्रारम्भ पुराण की कथा के ढंग पर होता है। ब्रह्मलोक में खिले हुए कमल के त्राप्तन पर ब्रह्मां बैठे हैं: विकासिन पद्मविष्टरे समुपविष्टः परमेष्ठी (७)। पद्माप्तन पर बैठे हुए ब्रह्मां की यह कल्पना भारतीय कला में सर्वप्रथम देवगढ़ के द्यावतारमंदिर में लगे हुए शेषशायी मूर्त्ति के शिलापट पर मिलती है [ चित्र १]। बाण ने लिखा है कि इन्द्र त्रादि देवता ब्रह्मां को घेरे हुए थे: शुनासीरप्रमुखेर्गीर्वाणः परिवृतः (७)। इस शिलापट में भी हाथी पर इन्द्र ब्रह्मा के दाहिनी त्रोर दिखाये गये हैं । ब्रह्मा की सभा में विद्या-गोष्टियों चल रही थीं। गोष्टियों प्राचीन भारत में त्र्यांचीन कल की माँति थीं। इनके द्वारा नागरिक अनेक प्रकार से त्रपना मनोविनोद करते थे। गोष्टियों में विद्रप्यों, त्र्यांत् बुद्धिचतुर त्रीर बातचीत में में हुए लोगों का जमावड़ा होता था। शंकर ने गोष्टी का लच्चण यों किया है—विद्या, धन, शील, बुद्धि त्रीर त्रायु में मिलते जुलते लोग जहाँ त्रानुरूप बातचीत के द्वारा एक जगह त्रासन जमावें, वह गोष्टी है: समानविद्यावित्तशीलबुद्धिवयसामनुरूप-रालापरैकेत्रासनवन्धों गोष्टी। वात्स्यायन के अनुसार त्रच्छी त्रीर बुरी दो तरह की गोष्टी

१. वासुदेवशरण अथवाल, गुप्त श्रार्ट, चित्र १८।

जमती थी, एक मनचले लोगों की, जिसमें जूझा, हिंसा के काम झादि भी शामिल थे (लोकविद्दिष्टा परिहेंसात्मिका गोष्टी) और दूसरी भले लोगों की (लोकचित्तानुवर्त्तिनी), जिसमें खेल और विद्या के मनोरंजन प्रधान थे (क्रीडामात्र ककार्या)। बाण ने जान बूमकर यहाँ निरवद्य (दोषरहित) गोष्टी का उल्लेख किया है। गुप्तकालीन और उसके बाद की गोष्टियों की तुलना अशोककालीन समाज से की जा सकती है। अशोक ने बुरे समाजों का निराकरण करके अच्छे नीतिप्रधान समाजों को प्रोत्साहन दिया था।

गोष्ठियाँ कई प्रकार की होती थीं: जैसे पद-गोष्ठी, काव्य-गोष्ठी, जल्प-गोष्ठी, गीत-गोष्ठी, नृत्य-गोष्ठी, वाद्य-गोष्ठी, वीणा-गोष्ठी त्रादि (जिनसेनकृत महापुराण, नवीं शती, १४। १६०-१६२)। नृत्य, गीत, वाद्य, चित्र श्रादि कलाएँ, काव्य श्रीर कहानियाँ इन गोष्टियों के विषय थे। बागा ने विद्या-गोष्ठी का विशेष उल्लेख किया है: निरवद्या विद्यागोष्ठी: भावयन । इनमें से पद गोष्ठी, काव्य-गोष्ठी श्रीर जल्प-गोष्ठी विद्या-गोष्ठी के ही भेद जान पड़ते हैं। काव्य-गोष्ठी में काव्य-प्रवन्धों की रचना की जाती थी, जैसा कि बाग्रभट्ट ने शद्रक की सभा का वर्णन करते हुए उल्लेख किया है। जल्प-गोष्ठियों में त्राख्यान, त्राख्यायिका, इतिहास, पुराण त्रादि सनने-सुनाने का रंग रहता था: कदाचित त्राख्यानकाख्यायिके-तिहासपुराणाकर्णनेन (का० ७)। जिनसेन ने जिसे पदगोष्ठी कहा है, बाग के अनुसार उसके विषय अन्तरच्युतक, मात्राच्युतक, बिन्दुमती, गूढचतुर्थंपाद आदि तरह-तरह की पहेलियाँ जान पड़ती हैं (का० ७)। हर्ष के मनोविनोदों का वर्णन करते हप बागा ने वीर-गोष्ठी का उल्लेख किया है. जिसमें रणभूमि में साका करनेवाले वीरों की वीरता की कहानियाँ कही-सुनी जाती थीं: वीरगोष्ठीषु ऋतुरागसन्देशिमव रगाश्रियः शृणवन्तम् (७१)। इन गोष्ठियों में अनेक प्रकार से वैदग्ध्य या बुद्धिचातुर्यं के फव्वारे छूटते थे। बाण को स्वयं इस प्रकार की विद्वदुगोष्टियों में बहुत रुचि थी। श्रपने धुमकाइपन के समय उसने श्रनेक गुणवानों की गोष्टियों में शामिल होकर उनकी मृल्यवान बातचीत से लाभ उठाया था: महार्घालापगम्भीरगुरावदुगोष्ठीश्चोपतिष्टमानः ( ४२ ) । हर्षं के दरबार में आने का जब उसे न्यौता मिला, तब 'जाऊँ या न जाऊँ', यह निश्चित करने के पहले अन्य बातों को सोचते हुए उसने यह भी सोचा था कि राजसभा में होनेवाली विद्वदगोष्टियों में भाग लोने के लिए जो बढ़ी-चढ़ी चातुरी (विदग्धता) चाहिए, वह उसमें नहीं है: न विद्वदगोष्ठीवन्यवैद्यस्यं (४६)। राजसभात्रां में इस प्रकार के विद्रशों का मंडल जटता था और वहाँ विद्या, कला और शास्त्रों में निपुण विद्वानों की आपस में नोंक-फोंक का आनंद रहता था। गोष्ठियों में वैदग्ध्य प्राप्त करना नवयुवकों की शिचा का अंग था। अद्वारह वर्ष के युवक दधीच को अन्य यौवनोचित गुणों के साथ वैदेग्ध्य का चढ़ता हुआ। पर कहा गया है: यशःप्रवाहमिव वैदग्ध्यस्य (२४)।

कभी-कभी इन गोष्ठियों में श्रापसी मतभेद से; दुर्भाव से नहीं, विद्या के विवाद भी उठ खड़े होते थे। ऐसा ही एक विवाद दुर्वासा श्रीर मन्द्रपाल नामक सुनि के बीच हो गया। स्वभाव के क्रोधी दुर्वासा श्रटपट स्वर में सामगान करने लगे। सुनियों ने मारे डर के चुप्पी साध ली। ब्रह्माजी ने दूसरी चर्चा चलाकर बात टालनी चाही, पर सरस्वती श्रल्हड़पन के कारण (किञ्चिद्रन्मक्तवालभावे, प) हँसी न रोक सकीं। यहाँ बाण ने ब्रह्मा के ऊपर

चमर हुलाती हुई सरस्वती का बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा है। उनके पैरों में बजनेवाले दो नूपुर थे (मुखरनूपुर्युगलं), जो पदपाठ स्त्रीर क्रमपाठ के अनुसार मंत्र पढ़नेवाले पादपणत दो शिष्यों से लगते थे। बाण के युग में ऋग्वेद, यजुर्वेद के पाठ और सामगान का काफी प्रचार था, यह उनके अनेक उल्लेखों से ज्ञात होता है। शिलालेख और ताम्रपत्रों में भी अपने-अपने चरण और शाखाओं के अनुसार वेदाभ्यास करनेवाले बाह्य खुक्तों का उल्लेख आता है। सरस्वती का मध्यभाग मेखला से सजा हुआ था, जिसपर उनका बायों हाथ रखा था: विन्यस्तवामहस्तकिसलया (म) कट्यवलंबित वामहस्त की मुद्रा भारतीय कला में सुपरिचित है। शुंगकाल से मध्यकाल तक बराबर इसका अङ्कन मिलता है। सरस्वती के शरीर पर कंधे से लटकता हुआ बहास्त्र ( अंसावलिम्बना ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतकाया ) सुर्शीमित था। महाश्वेता के वर्णन में भी बाण ने ब्रह्मसूत्र का उल्लेख किया है। वह मोतियों का हार पहने थी, जिसके बीच में एक नायक या मध्यमिण गुँथी हुई थी। एक कान में सिन्धुवार की मञ्जरी सुशोभित थी। शरीर पर महीन और स्वच्छ वस्त्र था: सूक्त्मविमलेन अंशुकेन आच्छादितशरीरा। बारीक वस्त्र, जिसमें शरीर फलकता हुआ दिखाई देता था, गुप्तकाल की विशेषता थी और गुप्तकालीन मुर्त्तियों में इस प्रकार का वस्त्र प्राथ: मिलता है। आगे मालती के वेत्र का वर्णन करते हुए बाण ने इसपर और भी अधिक प्रकाश डाला है।

सरस्वती को हँसती देख दुर्वासा की भौंहें तन गई श्रीर वे शाप देने पर उतारू हो गये। उनके ललाट पर कालिमा ऐसे छा गई, जैसे शतरंज खेलने के पट्टे पर काले रंग के घर बने रहते हैं: ऋंधकारितललाटपट्टाष्टापदा (६)। प्रतिपंक्ति श्राट घरोवाला शतरंज का खेल बाण के समय में चल चुका था श्रीर उसके खाने काले वा सफेद रङ्ग के होते थे। उसी का यहाँ 'श्रंधकारित श्रष्टापदपट्ट' इन शब्दों में उल्लेख किया गया है। पहलवी भाषा की 'मादीगान-ए-शतरंज' नामक पुस्तक में श्रारम्भ में ही इस बात का उल्लेख है कि 'दीवसारम्' नाम के भारतीय राजा ने खुसक नौशेरवाँ की सभा के विद्वानों की परीचा के लिए बत्तीस मोहरोंवाला शतरंज का खेल ईरान मेजा। खुसक परवेज या नौशेरवाँ हर्ष के समकालीन ही थे। श्रनुश्रुति है कि दित्तण के चाजुक्यराज पुलकेशित की सभा में खुसक परवेज ने श्रपना दूत-मंडल प्राप्तत या भेंट लेकर भेजा था। श्राची इतिहास-लेखक तबारी के ग्रन्थ में पुलकेशी श्रीर खुसक के बीच हुए पत्र व्यवहार का भी उल्लेख है। फिरदौसी ने भी भारतीय राजा (राय हिन्दी) के द्वारा शतरंज के खेल का ईरान मेजा जाना लिखा है। एक स्थान पर 'राय हिन्दी' को 'राय कत्रौज' भी कहा गया है।

दुर्वासा की सिकुड़ी हुई भकुटि की उपमा स्त्रियों के पत्रभंगमकरिका नामक आभूषण् से दी गई है। मकरिका गहने का उल्लेख बाग्यभट्ट ने अनेक स्थानों पर किया है। दो मकरमुखों को मिलाकर फूल-पत्तियों के साथ बनाया हुआ आभूषण मकरिका कहलाता था। गुप्तकालीन मूर्तियों के मुकुट में प्रायः मकरिका आभूषण मिलता है [ चित्र २]। दुर्वासा के शरीर पर कन्धे से लटकते हुए कृष्णाजिन का भी उल्लेख किया गया है। कृष्णाजिन की उपमा के सिलिसिले में शासनपट का उल्लेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ज्ञात होता है कि राजकीय

<sup>9.</sup> विजारिश्न-ए-शतरंग, जे० सी० तारापुर द्वारा मूल श्रीर श्रॅगरेजी श्रनुवाद-सिंहत सम्पादित, पृ० १, १२, २३; प्र० पारसी पंचायत फंड, बम्बई, १६३२ ई०।

स्राज्ञात्रों के शासनपट्ट उस समय कपड़े पर काली स्याही से लिखे जाते थे। दर्पशात हाथी के वर्णन में भी इस प्रकार के कलम से लिखे हुए दानपट्टकों का उल्लेख स्राया है।

ब्रह्माजी के समीप में दूसरी क्योर सावित्री बैठी हुई थीं। उनके शरीर पर श्वेत रंग का कल्पद्रुम से उत्पन्न दुक्ल वल्कल था। कल्पच्च से वस्त्र, श्राभूषण, श्रववान श्रादि के इच्छानुसार उत्पन्न होने की कल्पना साहित्य श्रौर कला में श्रिति प्राचीन है। उत्तरकुरु के वर्णन में रामायण श्रीर महाभारत दोनों में इस श्रिभप्राय का उल्लेख हुश्रा है। सौची श्रीर भरहुत की कला में कल्पलताश्रों से वस्त्र श्रीर श्राभूषण उत्पन्न होते हुए दिखाये गये हैं। कालिदास ने मेबदत में इस अभिप्राय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अकेला कल्पवृत्त् ही स्त्रियों के श्रंगार की सब सामग्री ऋलका में उत्पन्न कर देता है। उसमें चिन्न-विचित्र वस्त्रों का स्थान प्रथम है। यावित्री के शरीर के अपरी भाग में महीन ऋंशक की स्तनों के बीच बँधी हुई गात्रिका ग्रन्थि थी: स्तनमध्यवद्धगात्रिका ग्रंथि, १० िचित्र ३ ]। गात्रिका से ही हिन्दी का गाती शब्द निकला है। ब्रह्मचारी या संन्यासी अभी तक उत्तरीय की गाती बाँघो हैं। माथे पर भरम की त्रिपुराड़रेखाएँ लगी हुई थीं। त्रिपुराड़तिलक का प्रयोग सप्तम शती से पूर्व लोक में चला गया था। सावित्री के बाँयें कंधे से कुराडलीकृत योगपट लटक रहा था, जो दाहिनी बगल के नाचे होकर कमर की तरफ जाता था विच ४]। इस वर्णन में कुएडलीकृत, योगपट श्रीर वैकच्यक ये तीनों १,व्द पारिभाषिक हैं। वैकच्यक बाए के प्रंथों में कई बार ऋाता है। माला, हार या वस्त्र बाँये कन्धे से दाहिनी काँख (कच्च ) की स्त्रोर जब पहना जाता था, तब उसे वैकच्यक कहते थे। योगपट वह वस्त्र था, जिसे योगी शरीर का ऊपरी भाग टकने के लिए रखते थे। साहित्य में स्त्रनेक स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश-भाषा के 'यशोधरचरित' काव्य में इसका रूप जोगवड् त्राया है : गलजोगवट्टट्ड सिज्जिड विचित्तु । पुरानी त्रवधी में इसी का रूप जोगवाट जायसी ने प्रयुक्त किया है। 3 बाए का यह लिखना कि योगपट कुन्डली करके या मोड़कर पहना गया था, गुप्तकालीन मूर्तियों को देखने से ही समक्त में आ सकता है. जिनमें बाँयें कंधे पर से उतरता हुत्रा योगपट दुइरा करके डाला जाता है। सावित्री के बाँयें हाथ में स्फटिक का कमंडलु था, जिसकी उपमा पुंडरीक-मुकुल से दी गई है। गुप्त-कालीन अमृतघट, जो बोधिसत्व आदि मूर्तियों के बायें हाथ में रहता है, ठीक इसी प्रकार का लम्बोतरा नुकी ली पेंदी का होता है [चित्र ५]। सावित्री दाहिने हाथ में शंख की बनी हुई अंग्ठियाँ (कम्बुनिर्मित ऊर्मिका ) पहने और अचमाला लिये थी। सावित्री के

१० देखिए मेरा लेख 'कलपत्रक्ष'—कलापरिषद्, कलकत्ता का जर्नल, १६४३, पृ० १, ⊏।

श्वासश्चित्रं मधु नयनयोविश्रमादेशदक्षं पुष्पोद्मेदं सह किसलयेम् पणानां विकल्पान्। लाक्षारागं चरणसकलन्यासयोग्यं च यस्या-मेकः स्तो सकलमबलामगडनं कल्पवृक्षः॥

<sup>—</sup>मेघदूत २, ११

३. रतनसेन जोगीखराड में—मेखल सिंघी चक्र धंधारी। जोगबाट रुद्राछ श्रधारी॥
—पद्मावत, १२।१-४।

साथ ब्रह्मचारियों का वेश रखे हुए मृत्तिमान् चारों वेद भी थे। शिल्पकला में मूर्त्तिमान् चारों वेदों का श्रंकन श्रभी तक देखने में नहीं श्राया।

सावित्री बीच में पड़कर दुर्वासा से स्तमा माँगना चाहती ही थी कि कोधी दुर्वासा ने चट शाप दे दिया कि सरस्वती मर्न्यलोक में जन्म ले। शाप सुनकर ब्रह्माजी ने पहले धीर स्वर से दुर्वासा को समकाया और पुनः सरस्वती से कहा—'पुत्री, विधाद मत करो। यह सावित्री भी तुम्हारे साथ रहेगी और पुत्र जन्म-पर्यन्त तुम वहाँ निवास करोगी।' ब्रह्मा के शरीर को 'धवलयक्षोपवीती' कहा गया है। गुप्तकालोन ब्राह्मणधर्म-संबंधी मूर्तियों में यक्षोपवीत का अंकन आरम्भ हो गया था। कुषाणकालीन मूर्तियों में इसका अंकन नहीं पाया जाता। ब्रह्माजी के उपदेशवाक्यों में बाण के समकालीन बौद्धों के धार्मिक प्रवचन की भत्तक पाई जाती है। 'जिन्हांने इन्द्रियों को वश में नहीं किया, उनके इन्द्रियरूपी उद्दाम घोड़ों से उठी हुई धूल दृष्टि को मिलन कर देती है। चर्मचलु कितनी दूर देख सकते हैं! जानी लोग भूत और भविष्य के सब भावों को विशुद्ध बुद्धि से देखते हैं।' बुद्ध को प्रज्ञा के संबंध में बौद्ध लोग यही बात कहते थे। विश्व की सब वस्तुओं का ज्ञान बुद्ध को करतलगत था। इसे बुद्ध का 'चत्तु' कहा जाता था। इसी का विवेचन करने के लिये रत्नकरतल चत्त्विशोधन-विद्या (धर्मरत्वकृत, २६६—३१३ ई०) आदि प्रंथ रचे गये। कालिदास ने भी विस्टिं के सम्बन्ध में इस प्रकार के निष्प्रतिच चत्तु का उल्लेख किया है।' कालिदास ने भी विस्टिं के सम्बन्ध में इस प्रकार के निष्प्रतिच चत्तु का उल्लेख किया है।'

इसके बाद संध्या हो गई। यहाँ बाए ने प्रदोषसमय का साहित्यिक दृष्टि से बड़ा भव्य वर्णन किया है—'तरुण किय के मुख की भाँति लाल सूर्य अस्ताचल को चले गये। आकाश ऐसे लाल हो गया, मानों विद्याधरी अभिसारिकाओं के चरणों में लगे महावर से पुत गया हो। संध्या की कुमुं भी लाली दिशाओं को रँगती हुई रक्तचन्दन के द्रव की भाँति आकाश में बिखर गई। इंस तालों में कमलों का मधु पीकर छके हुए ऊँघने लगे। रात की साँस की तरह वायु मन्द-मन्द बहने लगी। पके तालफल की त्वचा की कलौंस-मिली ललाई की भाँति संध्या की लाली के साथ पहला आँधेरा धरती पर फैल गया। कुटल के जंगली फूलों की तरह तारे नभ में छिटक गये। निशालच्मी के कान में खोंसी हुई चम्पा की कली-जैसे दीपक बढ़ते हुए आँधेरे को हटाने लगे। चन्द्रमा के हल्के और पीले उजाले से अंधकार के हटने पर पूर्वी दिशा का मुख ऐसे निकला, मानों सूखते हुए नीले जल के घटने से यमना का बालू-भरा किनारा निकला हो। चहे के पंख के रंग-सा आँधेरा घटता हुआ आकाश छोड़कर घरती पर खिले नीले कमलों के सरोवरों में छा गया। रात्रिवधू के अधर-राग को भाँति लाल चन्द्रमा उग आया, मानों वह उदयाचल की खोह में रहनेवाले सिंह के पंजों से मारे गये अपनी ही गोद के हिरन के घिर से रँग गया था। उदयाचल पर फैली चन्द्रकान्तमिण से

<sup>9.</sup> उद्दामप्रसृतेन्द्रियाश्वसमुत्थापितं हि रजः कल्लषयित दृष्टिमनक्षजिताम् । कियद्दूरं वा चक्षुरीक्षते ! विशुद्धया हि थिया पश्यन्ति कृतबुद्धयः सर्वानर्थानसतः सतो वा (१२)।

पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भवच्च भावि च ।
 स हि निष्प्रतिषेन चक्षुषा त्रितयं ज्ञानम्येन पश्यति ॥

बही जलधारात्रों ने ऋँधेरे को धोकर बहा दिया। पूर्णचन्द्र आकाश में उठकर सफेद चाँदनी से समुद्र को ऐसे भरने लगा, जैसे हाथी-दाँत का बना मकरमुखी पनाला गोलोक से दूध की धारा बहा रहा हो। इस प्रकार प्रदोष-समय स्पष्ट हो उठा।'

कला की दृष्टि से इस वर्णन में कई शब्द ध्यान देने यांग्य हैं, जैसे नृतोद्धृतधूर्जिट-जटाटवी (१५)। इससे ज्ञात होता है कि तांडव करते हुए नटराज शिव की मुर्त्त कल्पना उस समय खोक में व्यात हो रही थी। दन्तमयमकरमुखमहाप्रणाल से तात्पर्य हाथ्वी-दाँत के बने मकरमुखी उन पनालों से है, जो मन्दिरों या महलों की वास्तुकला में लगाये जाते थे। पत्थर में उनके बड़े अनेक उदाहरण भारतीय वास्तु में मिलते हैं [चित्र ६]।

साहित्यिक दृष्टि से इतना कहना उचित होगा कि बाया को संध्या का वर्णन बँहुत प्रिय था। हर्षचिरित में चार बार संध्या का वर्णन आया है (१४—१६, ८०-८१, २१८-२१६, २५७-२५८)। बाया ने हर बार मिन्न-भिन्न चित्र खींचने का प्रयत्न किया है। खुली प्रकृति में और शहर के अन्दर बन्द वातावरण में संध्या के दृश्य, प्रभाव और प्रतिक्रिया विभिन्न होती है। बाया की साहित्यिक त्लिका ने दानों के ही चित्र लिखे हैं।

प्रात:काल होने पर सावित्री के साथ सरस्वती ब्रह्मलोक से निकली श्रीर मन्दाकिनी का श्रवसरण करती हुई मर्त्यलोक में उतरी। इस प्रसंग में ब्रह्मा क हंसविमान का उल्लेख है। इंखवाही देव-विमान मथुरा की शिल्पकला में ब्रांकित पाया गया है [ चित्र ७ | 1º मंदािकनी के वर्णन में कला की दृष्टि से कई शब्द उपयोगी हैं; जैसे मौलिमालतीमालिका, मस्तक पर पहनी जानेवाली मालती-माला, जिसका गुप्त-कला में चित्रण पाया जाता है [चित्र ८]: दूसरी अंग्राको ध्योषपट्टिका, अर्थात् अंग्रुक नामक महीन वस्त्र की उष्णीष पर बँघी हुई पहिका ि चित्र ६ ]; तीवरा विट के मस्तक की लीलाललाटिका । विट श्रौर विद्वकों के वेश कुछ मसखरापन लिये होते थे। जान पड़ता है, विट लोग माथे पर बोल, बेंदी या टिक ली जैसा कोई आभूषण (खलाटिका) पहन लेते थे। विदूषकों के लिए तीन चौंचवाला ( त्रिशिखंडक ) टोपी गुप्तकला में प्रसिद्ध थी। वाण ने मंदाकिनी के लिए सप्तसागर राजमहिषी की कल्पना की है! वस्तुतः, गुप्तयुग श्रीर उत्तर गुप्तयुग में द्वीपान्तरों के साथ भारतीय सम्पर्कों में बृद्धि होने से सप्तसागरों का अभिप्राय साहित्य में आने लगा। पुरागों में इसी युग में सप्तसमुद्र महादान की कल्पना की गई (मत्स्यपुराण, षोडशमहादान-प्रकर्गा )। विदेशों के साथ व्यापार करके घर लौटने पर धना व्यापारी सवा पाव से सवा मन तक सोने के बने हुए सप्तसमुद्र-रूपी सात कुंडों का दान करते थे। मथुरा, प्रयाग, काशी जैसे बड़े केन्द्रों में जहाँ इस प्रकार के दान दिये जाते थे, वे जलाशय सप्तसमुद्रकृप या समुद्रकृप कहलाते थे। इस नाम के कूप अभी तक इन तीनों स्थानों में विद्यमान हैं। मंदािकनी के लिए सप्तसमुद्रों की पटरानी की कल्पना भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक सुन्दर समकालीन प्रतीक है।

इसके बाद की कहानी मर्त्यलोक में शोण नदी के किनारे आरम्भ होती है। शोण

१. स्मिथ : जैन स्तूप श्रॉफ् मथुरा, फलक २०।

२. गुप्ता ऋार्ट, चित्र १०।

को बाण ने चन्द्र-पर्वत का अमृत का भरना, विन्ध्याचल की चन्द्रशन्त मणियों का निचोड़ श्रीर दंडकारएय के कर्प रहनों का चुत्रा हुन्ना पवाह कहा है। श्रायुत बागची ने एक चन्द्रद्वीप की पहचान दिवाणी बंगाल के बारीसाल जिले के समुद्रतट से की है। किन्त शोण से संबद्ध चन्द्रपर्वत विज्ध्याचल का वह माग हाना चाहिए, जहाँ श्रमरकंटक के पश्चिमी दलान से सोन नदी का उदगम हुआ है। भवभूति ने उत्तरसन्चरित ( श्रङ्क ४.) में सीता-वनुवास से खिन्न राजा जनक के वैखानसवृत्ति धारण करके चन्द्रद्वीप के तपोवन में कुछ वर्ष बिताने का उल्लेख किया है। संभव है, भवभूति का यह चनद्रद्वीप विन्ध्याचल के भूगोल का ही भाग हो, जो उत्तररामचरित की भौगीलिक पृष्ठभूमि के त्रप्रन्तर्शत है। बाण के समय शोण का दूसरा नाम हिरएयवाह भी प्रसिद्ध था: हिरएयवाहनामानं भहानदं जनाः शाला इति कवयन्ति (१६)। त्रमरकोश में भी शोण का पर्याय हिरण्यवाह दिया है, जिससे गुप्तकाल तक इस नाम की ख्याति सिद्ध होती है। सोन के पश्चिमी तीर, अर्थात बायें तट पर सरस्वती ने अपना आश्रम बनाया और दाहिने किनारे पर सोन की उपकंठ सूमि या कछार में कुछ दूर हटकर कहीं च्यवनाश्रम था। बाख के अनुसार सोन के उस पार एक गन्यति या दो कोस पर च्यवन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध च्यावन नामक बन था , जहाँ सरस्वती के भावी पति दधीच ने अपना स्थान बनाया। दधीच की सखी मालतो बोड़े पर सवार होकर सांन पार करके सरस्वती से मिलने त्राती है: प्रजविना तुर्गेण ततार शोणं (३६)। अवश्य ही इस स्थान पर सोन कहीं पैदल पार की जा सकती होगी। यहीं दधीच और सरस्वती के पुत्र सारस्वत ने अपने चचेरे भाई वत्स के लिए प्रीतिकट नाम का गाँव च्यवनाश्रम की सीमा में बसाया (३८)। ब्राह्मणों की बस्ती प्रधान होने के कारण बाग ने इसे ब्राह्मणाधिवास भी कहा है। यही प्रीतिकृट बार्ण का जन्मस्थान था।3

२. इतश्च गर्व्यूतियात्रधिव पारेशोगां तस्य भगवतश्च्यवनस्य स्वनामना निर्मितव्यपेदशं च्यावनं नाम काननम् (२७)।

<sup>9.</sup> श्रीप्रबोधचन्द्र वागवी, इंडियन हिस्टारिकल क्यार्टरली, भाग २२, पृ० १२६, वँगला के संस्कृत-ताहित्य पर नया प्रकाश ; श्रीर भी देखिए, विश्वभारती क्वार्टरली, अगस्त, १६४६, पृ० ११६—१२१, श्रीप्रवोधचन्द्र सेन प्राचीन वंगालका सूर्गील; श्रीर भी, श्रीबागची द्वारा संपादित कौलज्ञानिक्ए्य (कलकला-संस्कृत-सीरीज) की सूभिका में चंदपर्वत-संपंधी श्रम्य सामग्री।

३. च्यवनाश्रम की पहचान के सम्बन्ध में श्रीपरशेश्वरप्रसाद शर्मा ने 'महाकवि वाण के बंशज तथा वास-स्थान' नामक लेख में ('माधुरी', वर्ष म, सं० १६ न०, पूर्ण संख्या ६६, पृ० ७२२—७२७) विचार किया है। उनका कहना है—'शोणाद के किनारे खोज करने से च्यवन्त्रहिप का श्राश्रम ज्ञाजकल भी 'देवकुर' (देवकुंड ) के नाम से एक सुविस्तृत जंगल-माड़ियों के बीच गया जिले में शोणा नहर के श्रास-पास, शोणा की वर्तमान धारा से पूर्व की श्रोर, गया से पश्चिम, रफीगंज से १४ मील उत्तर-पश्चिम में बसा हुआ है। बाण का जन्मस्थान इसी के श्रास-पास कहीं होगा। श्रीर भी खोज करने पर इस च्यवनाश्रम के श्रास-पास चारों श्रोर बच्छुगोतियों की कई एक बड़ी-बड़ी बस्तियों का पता लगता है; जैसे सोनमहर, परमे, वँधवाँ वगैरह। इन सबमें सोनमहर श्रादिस्थान माना

शोणतटवर्त्तां आश्रम में सरस्वती की दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवपूजा के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी गई हैं। सरस्वर्ता नदी के किनारे सैकत शिवलिंग बनाती श्रीर शिव के पंचब्रहारूप की पूजा करती थी: पञ्चलक्षपुर सर्ग (२०)। शिव के ये पाँच रूप सद्योजात वामदेव, अधीर, तत्पुच्य और ईशान नामक थे। इनके अनुसार पंचमुखी शिवलिंग कुषाणुकाल से ही बनने लगे थे और गुप्तकाल में भी उनका विशेष प्रचार था िचित्र १० ] । पाँच तस्व ग्रीर पाँच चक्री के अनुसार यह शिव के पंचात्मक रूप की कल्पना थी। बौद्धों में भी योग छौर तांत्रिक प्रभावों के सम्मिश्रण से पंचात्मक बद्धों की उपसना श्रीर कलात्मक श्राभव्यक्ति कुपाण श्रीर गुप्तकाल में विकसित हो चुकी थी। बाण ने यहाँ शिव की ऋष्टमूर्तियों का भी उल्लेख किया है। इनका ध्यान करके शिवपूजा में शिवलिंग पर ऋष्पुष्पिका चढ़ाई जाती थी। कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल के मंगलश्लोक में शिव की इन अष्टमूर्त्तियों का श्रत्यन्त सरस वर्णन किया है। वाग ने उनके नाम इस प्रकार गिनाये हैं --१. श्रवनि, २. पवन, ३. वन (जल), ४. गगन, ५. दहन (श्राग्न), ६. तपन (सूर्य), ७. तुहिनिकरण (चंद्रमा) श्रीर ८. यजनान (श्रात्मा; २०)। श्रष्टपुष्पिका पूजा के इस प्रसंग में भुवागीति का महत्वपूर्ण उल्लेख है। भुवा, जैसा शंकर ने लिखा है, एक विशिष्ट प्रकार की गीति थी। ध्रुवा गीति के पाँच मेद थे - प्रावेशिकी (रंग-प्रवेश के समय की), नैष्क्रमिकी (रंग से निष्क्रमण के समय की \, श्रौर तीन श्रा त्रोपकी, श्रान्तरा, प्रासादिकी, जो श्रभिनेता के रंग पर श्रभिनय के बीच में गाई जाती थीं। ये गीतियाँ श्रभिनय के प्रस्तुत विषय में कुछ नवीन भाव उत्पन्न करती एवं दर्शकों को संकेत से विषय-प्रसंग, स्थान श्रीर सम्बद्ध पात्र का परिचय देती थीं; क्योंकि भरत के रंगमंच पर स्थान-कालसूचक यवनिका त्रादि का त्रभाव था। जैसे. स्योदय-सभ्यन्थी गीति से प्रातः काल का संकेत एवं

जाता है। मालूभ होता है कि शोण के किनारे होने के कारण ही इस गाँव का नाम शोणभद्र पड़ा। यहाँ के रहनेवाले सोनभद्दिया विख्यात हुए, जो अपने को वच्छगोतिया कहते हैं। वच्छगोतिया कहते हैं। वच्छगोतिया कहते हैं। वच्छगोतिया कहते हैं। वच्छगोतिया कार्य कार्समात्रीय दाव्य का विगड़ा हुआ रूप है। च्यवनाश्रम की समीपता, शोणभद्र की तटस्थता तथा से अमहर की प्राचीनता और वच्छगोतिया नाम के अस्तित्व के ऊपर विचार करने से यह धारणा हुए विना नहीं रह सकती कि यह सोनभद्र गाँव महाकवि वाण के वाल्यकाल का कोडास्थल था, यहीं पर वाण ने अपने काद्म्बरी जैसे अनोखे उपन्यास और हर्षचरित-जैसे अनोखे इतिहास की रचना की थी।

वाण के साले मयूर के जन्म-स्थान के विषय में भी इस लेख में लिखा है कि गया जिले में पामरगंज स्टेशन से दक्षिण-पश्चिम १४ मीठ हटकर च्यवनाश्रम से ठीक बीस कोस दक्षिण-पश्चिम कोने पर एक 'देव' नामक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ स्थे का एक विशाल मन्दिर मयूरभट्ट की तपोभूमि का स्मरण दिला रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक अंदि चैत्र की छठ को बड़ा मेला लगता है और सैकड़ों आदमी यहाँ छुठरोग से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। यह मन्दिर भी च्यवनाश्रम की तरह पश्चिम मुँह का है। इसके आस-पास मरयार नाम के स्थानीय ब्राह्मणों की अनेक बस्तियाँ हैं, जो अपने को सयूर का वंशज बतलाते हैं। ('माधुरी' वही, पृ० ५२४)।

श्रीकमलाकान्त उपाध्याय का एक लेख 'भोजपुरी पत्रिका' (श्रारा) में प्रकाशित हुआ है । उनका कथन है कि प्रीतिकूट (वर्तमान पीउर) श्रीर मल्लकूट (वर्तमान मलउर,) ये दोनों गाँव शाहाबाद जिले में श्रभी तक हैं। च्यवन-वन श्रभी 'वन' कहलाता है श्रीर वहाँ के लिए च्यवन-सुकत्या की कहानी श्रभी तक प्रसिद्ध है।—ले॰

नायक के भावी अभ्युदय की सूचना दी जाती थी। श्रुवा-गीतियों की दूसरी विशेषता यह थी कि वे वर्ष्य वस्तु को प्रतीक या अन्योक्ति द्वारा कहती थीं; जैसे नायक के आगमन की सूचना किसी हाथी के वन-प्रवेश के वर्षन द्वारा दी जाती है। श्रुवा-गीतियाँ प्रायः प्राकृत भाषा में होती थीं, जिससे ज्ञात होता है कि वे लोकगीतों से ली गईं। संस्कृत की श्रुवाएँ बहुत बाद में लिखी गईं। श्रुवागीति का गान प्रायः वृन्दसंगीत (ऑरकेस्ट्रा) के साथ होता था।

एक दिन प्रातःकाल के समय एक सहस्र पदाति सेना श्रौर घुड़सवारों की एक दुकड़ी उस स्राश्रम के समीप स्राती हुई दिखाई पड़ा। गुप्तकाल में बहुत यत्न के बाद पदाति सेना का जो निखरा रूप बना था, उसका एक उभरा हुन्ना चित्र बाख ने यहाँ प्रस्तुत किया है। पदाति-सेना की भरती में प्राय: जवान लोग ( युवप्रायेण ) थे। बाण के समय लम्बे बाल रखने का रिवाज था: लेकिन फौजी जवान धुँघराले बालों को इकट्रा करके माथे एर जुड़ा बाँधते थे [चित्र ११]। वे कानों में हाथी-दाँत के बने पत्ते पहनते थे, जो भूमके की तरह कपोल के पांस लुटकते थे। उपत्येक सैनिक लाल रंग का कंचुक या कसा हुआ छोटा कोट पहने था. जिसपर काले अगर की बुंदिकयाँ छिटकी हुई थीं। उसर पर उत्तरीय की छोटी पगड़ी बँधी हुई थी।'' बार्ये हाथ की कलाई में सोने का कड़ा पड़ा हुआ था। में इसका स्त्राम रिवाज था। कालिदास ने भी इसका उल्लेख किया है। यह कड़ा कुछ निकलता हुन्ना या दीला होता था, जो सम्भवतः छुँलपन की निशानी थी। इस विशेषता के कारण बाण ने उसे स्पष्ट-हाटक-कटक कहा है। कमर में कपड़े की दुहरी पेटी की मजबूत गाँठ लगी थी और उसी में छुरी खोंसी हुई थी। छुरी के लिए प्रायः असिधेन या श्रिसिप्तिका शब्द चलते थे। निरन्तर व्यायाम से शरीर पतला, किन्तु तारकशी की तरह खिंचा हुआ था। गठे हुए लम्बे शरीर पर पतली कमर में कसी हुई पेटी श्रीर उसमें खोंसी हुई कटारी, इस रूप में सैनिकों की मिट्टी की मूर्तियाँ ग्रहिच्छना की खुदाई में मिली हैं, जो लगभग छठी-सातवीं ईसवी की हैं [चित्र १२]। ' पदाति-सैनिकों में कुछ लोग मुँगरी या डंडे लिये हुए (कांग्राधारी) ये श्रीर कुछ के हाथ में तलवार थी। यह पदाति-सेना

<sup>9.</sup> दे० श्रीराघवन: 'एन आउटलाइन लिट्रेरी हिस्ट्री ऑफ् इिएडयन म्यूजिक' जर्नल ऑफमदरास म्यूजिक एकेडमी, भाग २३ (१६५२), पृ० ६७।

रः प्रलम्बकुटिलकचपल्यवयटितललाटज्यक, २१ । इस प्रकार के माथे पर बँधे जूड़े (ललाटज्यक) के साथ मथुरा-संग्रहालय में 'जी २१' संख्यक पुरुष-मस्तक देखिए।

३. धवलपत्रिकाद्युतिहसितकपोलभित्ति, २१।

४. कृष्णशबलकषायकञ्चुक, २१।

५. उत्तरीयकृतिशरोवेष्टन, २१।

६. कनकवलयभं शरिकप्रकोष्टः, मेघदूत, २१।

७. वामप्रकोष्ठनिविष्टस्पष्टहाटककटकेन, २१।

द्विगुणपट्टपिट्टकागाढम्रन्थिम्रथितासिचेनुना, २१ ।

६. अनवरतव्यायामक्रशकर्वशशरीरेगा, २१।

१०. वासुदेवशरण अप्रवाल : 'टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ् अहिच्छत्रा', एन्स्येंट इंडिया, श्रंक ४, पृ० १४६, चित्र-सं० १८६।

त्रागे-त्रागे तेज चाल से चर्ला जाती थी और इनके पीछे, त्राश्ववृत्द या घुड़सवारों की दुकड़ी त्रा रही थी।

घोड़ों की दकड़ी के बीच में ग्रद्वारह वर्ष का एक ग्रश्वारोही युवक था। दधीच नामक इस युवक के वर्णन में बाख ने अपने समकालीन सम्भ्रान्त और नवयुवक सेनानायक का चित्र खींचा है। वह बड़े नीले घोड़े पर सवार था। साथ में चँवर इलाते हुए दो परिचारक दायें-बायें चल रहे थे। स्त्रागे-स्त्रागे सुभाषित कहता हुस्रा एक बन्दी या चारण चल रहा था। सेनानायक के सिर पर छत्र था। बागा ने छातों का कई जगह वर्णन किया है (५६, २१६)। इस छाते की तीन विशेषताएँ थीं। उसके सिरे पर अर्थचन्द्र की त्राकृतियोंवाली एक गोल किनारी बनी हुई थी। बँगड़ीदार या चूड़ीदार सजावट की यह किनारी (Scallaped border) प्रभामंडल के साथ कुवाणकाल से ही मिलने लगती है। किन्तु, गुप्त-काल के छाया-मंडलों में इस किनारी के साथ श्रीर भी श्रलंकरण: जैसे कमल की पँखड़ी श्रीर मोर या गरुड मिलने लगते हैं। ये छाया-मंडल हू-ब-ह छत्रों के दंग पर त्र्र लंकत किये जाते थे। ऐसा कालिदास ने लिखा है। छत्र के किनारे पर मोतियों की भाजर लगी हुई थी ( मुक्ताफलजालमालिना, २१ ) श्रीर बीच-बीच में तरह-तरह के रत्न जड़े थे। दधीच किट तक लम्बी मालती की माला पहने हुए था और उसके सिर पर तीन प्रकार के ऋलंकरण थे। एक तो केशान्त में मौलसिरी की मुंडमाला थी. दसरे सामने की स्रोर पद्मरागर्माण का जड़ाऊ छोटा गहना या कलँगी (शिखंडखंडिका, २१) लगी हुई थी, और तीसरे उसके पीछे की ग्रांर मीलि धारण किये हुए था। उसकी नाक लम्बी और ऊँची (द्राघीयस घोगावंश) थी। मुख में विशेष प्रकार का सुगंधित मसाला था जो सहकार, कपूर, कक्कोल, लवंग श्रीर पारिजात इन पाँच सुगंधित द्रव्यों से बना था। ज्ञात होता है कि उस समय इस मुखशोधक सुगंधि ( मुखामोद ) का अधिक रिवाज था। बागा ने ग्रन्यत्र भी इसका उल्लेख किया है श्रीर ऊपर लिखे द्रव्यों के श्रांतरिक्त चंपक श्रीर लवली भी मुखशोधक मसाले में मिलाने की बात लिखी है (६६)! युवक के कान में त्रिकंटक नाम का गहना था। यह त्राभूषण दो मोतियों के बीच में पनने का जड़ाव करके बनाया गया था : कद्मबमुकुलस्थलमुक्ताकलयुगलमध्याध्यासितमरकतस्य त्रिकएटककर्णा-भरणास्य (२२) । उस समय त्रिकंटक कर्णाभरण का व्यापक रिवाज था । स्त्री श्रीर पुरुष दोनों इसे पहनते थे। हर्प के जन्म महोत्सव के समय राजकुल में नृत्य करती हुई राज-महिषियाँ त्रिकंटक पहने हुए थीं : उद्ध्यमानधवलचामरसटालग्नत्रिकरटकर्वालर्तावकट-कटाक्षाः (१३३) । हर्ष का ममेरा भाई भांडि जब पहली बार दरबार में ग्राया, वह कान में मोतियों से बना त्रिकंटक पहने था : त्रिकएटकसुक्ताफलालोकधवलित (१३५)। सौभाग्य से बागा के वर्णन से मिलता हुआ दो मोतियों के बीच में जड़ाऊ पन्ने-सहित सोने का कान में पहनने का एक गहना, जो बाली के आकार का है, मुक्ते प्राप्त हुआ था; वह श्रव राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरिच्चत है। उसकी पहचान त्रिकंटक से की जा सकती है जित्र १३ ।

१. छायामग्डललच्येण ... पद्मातपत्रेण ।--रघुवंश, ४--५।

दधीच की कमर में एक हरे रंग का कसकर वाँघा हुन्ना ( निविद्धनिपीद्धित ) छोटा म्राधोवस्त्र था। बागा ने उसके बाँचने के प्रकार का यथाय चित्रण किया है। सामने की च्रोर नाभि से कुछ नीचे उसका एक कोना रहता था (ईपदधीनाभिनिहित कको एक कोना रहता था (ईपदधीनाभिनिहित कको एक कमनीय, २२), म्राधीत् उसका ऊपर का सिरा नीवी या च्रंटी, में बँघा च्रोर नीचे का छूटा रहता था। शरीर के मोइने से दाहिनी जाँघ का कुछ भाग दिखाई दे जाता था: संवत्तनप्रकटितां रुत्रिभाग (२२)। उस गमछानुमा म्राधोवस्त्र का कच्छभाग पीछे की च्रोर पल्ला खोंसने के बाद भी कुछ ऊपर निकलता रहता था: कद्याधिकक्षिप्तपल्लव (२२)। म्राधोवस्त्र पहनने का यह ढंग गुप्तकालीन मूर्त्तियों में प्रत्यन्त देखा जाता है। उसने बागा के वर्णन को स्पष्ट सम्भने में सहायता मिलती है [ चित्र १४]।

वह युवक जिस घोड़े पर सवार था, उसके साज का भी वर्णन किया गया है। उसके मुँह में खरखलीन या काँटेदार लगाम थी। सीधे घोड़ों को सादा लगाम और तेज मिजाज घोड़ों के लिए काँटेदार लगाम प्रायः होती है। उसके लिए बाण ने खरखलीन नाम दिया है। प्रातिमोक्ससूत्र में इसे शतकंटकतीक्णखलील कहा गया है, जो बहुत सुभनेवाली होती थी: प्रातिमोक्सखलीन भिष्म सहशं शतकरूटकं तीक्णं येनाऽिष विध्यते। खलीन शब्द संस्कृत में यूनानी भाषा से किसी समय लिया गया था, जो बाण के समय में खूब चल गया था। घोड़े की नाक पर सामने की और लगाम का कमानीदार हिस्सा (दीघें ब्राग्लीनलालिक) और माथे पर सोने का पदक (ललाटलुलितचामीकरचक्रक) मूल रहा था। गले में सोने की भनभन बजनेवाली मालाएँ पड़ी थीं, जिन्हें जयन कहते थे: शिक्षनशातको स्मजयन (२३)। जहाँ सवार के पैर लटकते थे, वहाँ कच्या के समीप पलान से मूलती हुई छोटी छोटी चॅबरियों की पंक्ति घोड़ों की शोभा के लिए लगाई जाती थी: अश्वमण्डनचामरमाला (२३)।

इस प्रकार वह नवयुवक नायक अश्ववृत्द के मध्य में चल रहा था, मानां वह नेत्रों का आकर्षणांजन, मान का वशीकरण मंत्र, सौभाग्य का सिद्धियांग, रूप का कि त्तिस्तम्भ और लावस्य का मूलकोष हो। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। वाग्भट के अष्टांगसंगह में, जो लगभग बाण की समकालीन रचना है, सर्वार्थसिद्ध अंजन के बनाने की विधि विस्तार से दी गई है। बाण ने लिखा है कि चंडिका के मंदिर का बुट्टा दिक्खनी पुजारी किसी ठग के द्वारा दिये सिद्धांजन से अपनी एक आँख ही बाग बैठा था (का॰ २२६)। उस समय की जनता देवी-देवताओं की मनौती मानकर इस प्रकार के सिद्ध अंजन और ओषिधियों का प्रयोग करती थी, यह भी वाग्भट से ज्ञात होता है। सातवीं शति में की त्तिस्तम्म शब्द का प्रयोग उनके निर्माण की प्राचीन परम्परा का सूचक है।

उसके पार्श्व में घोड़े पर सवार एक अंगरद्यक चल रहा था। लम्बा, तपे सोने के से रंगवाला, अधेड अवस्था का, जिसके दाढ़ी-मूँ छ और नाखून साफ-सुथरे कटे हुए थे (नीचनखश्मश्रुकच), छिले कसेल-सी घुटी खांपड़ीवाला (युक्तिखितः), कुछ तुन्दिल, रोमश उराध्यलवाला, दिखावटी न होने पर भी भन्य वेश का, आकृति से महानुभाव शिष्टाचार

१. प्रातिमोक्षस्त्र, श्लोक १६, इरिडयन हिस्टारिकल क्वार्टरली, जुन, १८५३, इ० पृ० १६७ ।

(तहजीबसलीका) की सीख-सी देता हुन्ना (त्राचारत्य त्राचार्यक कमिवकुर्वागां), सफेद कंचुक पहने हुए त्रीर सिर पर धुर्ला दुकूलपिहका बाँचे हुए—इस प्रकार का वह पार्श्व-पुरुप था। यहाँ स्पष्ट रूप से उसकी जातीयता न बनाकर भी बाण ने बारीक हुलिया से उसके विदेशी होने का इशारा किया है। संभवतः, इस वर्णन के पीछे पारसीक से निक का चित्र है। बाण ने स्वयं उसके लिए 'साधु' पद का प्रयोग किया है। संभवतः, यह 'शाह' का संस्कृत रूप तत्कालीन बोलचाल में प्रयुक्त होता हो।

वे दोनों घोड़े से उतरकर सरस्वती और सावित्री के पास लतामंडप में विनीत भाव से आये। शिष्टाचार के उपरान्त सावित्री के प्रश्न के उत्तर में पार्श्वचर ने अपने साथी का परिचय देते हुए कहा—'यह च्यवन से सुकत्या में उत्पन्न पुत्र दर्धाच है। इसका जन्म अपने नाना के यहाँ हुआ। अब यह अपने पिता के समीप जा रहा है। मैं इसके मातामह-कुल का आज्ञाकारी भृत्य विकुत्ति हूँ। शांण के उस पार च्यावन वन तक हमें जाना है। आप भी अपने गोत्र-नाम से अनुगृहीत करें।' सावित्री ने इतना ही कहा—'आर्य समय पर सब जानेगें।' इसके बाद संध्या हो गई, किन्तु सरस्वती को उस युवक में मन लग जाने के कारण नींद न आई। कुछ दिन बाद यही विकुत्ति छत्रधार के साथ पुनः वहाँ आया। कुशलप्रश्न के उपरान्त उसने सूनना दी कि कुमार दधीच की मालती नामक सखी उसका संदेश लेकर शीव्र ही आयगी। अगले दिन प्रातःकाल शांण पार करके मालती उस स्थान पर आई। वह बड़े तुरंगम पर सवार थी। उसके पैर रकाब में पड़े हुए थे: उरबंधारोपित-चरण्युगल (३१)। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारतवर्ण में रकाब का वर्णन स्त्रियों की सवारी के लिए ही आता है और कला में भी स्त्रियों के लिए ही उसका अंकन किया गया है। ि चित्र १५]

मालती का वेश विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वह धोये हुए सफेद रेशम का पैरों तक लटकता हुआ भीना कंचुक पहने थी, व जो साँप का केंचुली की तरह हल्का और बारीक था। इस प्रकार का लम्बा कंचुक अजन्ता की पहली गुफा में बोधिसन्व अवलोकितेश्वर के पीछे खड़ी हुई स्त्री के शरीर पर स्पष्ट है। वस्त्र के लिए यहाँ नेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। बाए के प्रथों में यह शब्द कितनी ही बार आता है। नेत्र एक प्रकार का महीन रेशमी कपड़ा जान पड़ता है। भीने कंचुक के नीचे कुसुम्मी रंग का लाल लँहगा (कुसुम्म-

२. घौतघवलनेत्रनिर्मितेन निर्मोकलञ्चतरेण श्राप्रपदीनेन कञ्चकेन तिरोहिततन्त्वता (३१)।

<sup>9.</sup> कुमारस्वामी, वोस्टन म्यूजियम वुलेटिन, सं० १४४, अगस्त १६२६, पृ० ७, चित्र ४ में मथुरा के एक स्वीपट पर अश्वारोहिणी स्त्री रकाव में पैर डाले हुए दिखाई गई है। कुमारस्वामी के अनुसार भारतीय कला में रकाव के उदाहरण संसार में सबसे प्राचीन है। भरहुत, भाजा, साँचा और मथुरा की शिल्पकला में दितीय-प्रथम शती ई० पूर्व की अश्वारोही मूर्तियों में रकाव के कई उदाहरण मिलते हैं। प्रायः स्त्रियाँ रकाव के साथ और पुरुष उसके बिना सवारी करते दिखाये गये हैं। जब रकाव दिखाई जाती है, तब मुझी हुई टाँगें घोड़े के पेट से नीचे नहीं लटकती, और जब रकाव नहीं होती, तब टाँगें सीधी और पैर नीचे तक लटकते हुए दिखाये जाते है, इसीलिए यहाँ पर बाण ने मालती के पैरों को घोड़े के उरःस्थल पर कसी हुई बधा या तंग के पास रखे हुए कहा है।

२४

रङ्गपाटलं चण्डातकं) भत्तक रहा था ( अन्तः म्फुटं), जिसपर रंग-विरंगी बुंदिकयाँ पड़ी हुई थीं: पुलकवंधचित्रम्। ज्ञात होता है कि बाँधनू की रँगाई से ये बुंदिकयाँ उत्पन्न की जाती थीं। इस तरह की रँगाई के लिए पुलकवन्ध पारिभाषिक शब्द ज्ञात होता है। उसका मुख मानों नीले अंशुक की जाली से ढका था: नीलांशुकलालिकयेव निरुद्धार्धवदना ! माथे पर दमकता हुआ पद्मराग का चटुला ऐसा फबता था, मानों वह रक्तांशुक का घूंघट डाले हुए थी बाण के वर्णनों में देहातो स्त्रियों के वेश में ही शिरोवगुंठन का उल्लेख आया है।

मालती के शरीर पर कई प्रकार के ऋाभूषणों का वर्णन किया गया है। कटिप्रदेश में बजती हुई करधनी थी। गले में आँवले-जैसे बड़े गोल मोतियों का हार था : आमलकी-फलनिस्तलमुक्ताफलहार । इस हार की उपमा स्थूल ग्रहगण या नवग्रहों से की गई है । ज्ञात होता है कि यह नौ बड़े मातियों का कंठा था, जो ग्रीवा से कुछ सटा हुग्रा पहना जाता था। मथुरा-कला में इस प्रकार का कंटा शुंगकालीन मूर्तियों पर ही मिलने लगती है। छाती 'पर रत्नों की प्रालम्बमाला कुचों तक लटकती थी: कुचपूर्णकलशयोरुपरिरत्नप्रालम्ब-मालिकां। इस माला में लाल ख्रीर हरे रत्न, अर्थात् माणिक ख्रीर पन्ने जड़े थे। एक हाथ की कलाई में सोने का कड़ा था हाटककटक ), जिसके गाहामुखा सिरी पर पन्ने जड़े हुए थे : मरकतमकरवेदिकासनाथ। गाहामुखी (ग्राहमुखी या मकरमुखी) श्रौर नाहरमुखी कड़ों का रिवाज भारतीय गहनों में अभी तक पाया जाता है। कानों में एक एक बाली थी, जिसमें मौलसिरी के फूल की तरह लम्बोतरे तीन-तीन मोती थे। 3 इसके अतिरिक्त बार्ये कान में नीली फलक का दन्तपत्र श्रौर दाहिने कान में केतकी का हरा श्रवतंस (तुर्काला टौंचा ) सुशोभित था। माथे पर कस्त्री का तिलक-बिन्दु लगा था। ललाट पर सामने माँग से लटकती हुई चडलातिलक नामक मिण्यी:- ललाटलासकसीमन्तचुम्बी चडुला तिलकमिणः । इस प्रकार का चढुलातिलक गुप्तकालीन स्त्री-मूर्त्तियों में प्रायः देखा जाता है [चित्र १६]। ४ पीठ पर बालों का जूड़ा टीला लटका हुआ था और सामने केशों में चूडामिण मकरिका आभूषण लगा हुआ था। दोनों ओर निकले हुए दो मकरमुखों को मिलाकर सोने का मकरिका नामक आम् पण बनता था, जो सामने बालों में या सिर पर पहना जाता था। इस प्रकार मालती के वेश श्रीर श्राभ्षणों के ब्यौरेवार वर्णन में उस काल की एक सम्भ्रान्त स्त्री का स्पष्ट चित्र बाए। ने खींचा है।

मालती के साथ उसकी ताम्बूलकरंकवाहिनी भी थी। लतामंडप में आकर वह सावित्री और सरस्वती के साथ आलाप में संलग्न हो गई। मध्याह्न के समय सावित्री के शोणतट पर स्नान के लिए चले जाने पर मालती ने सरस्वती से दथीच का प्रेम-संदेश कह सुनाया। यह संदेश समासरहित सरल शैली में कहा गया है। उत्तर में सरस्वती के प्रेम का

१. देखिए, मथुरा-कला की मूर्तियाँ, आई १५, ए ४६ और जे ७।

२. प्रालम्बम् जुलम्ब स्यात् कराठात्, अमरकोश ।

३, बकुलफलानुकारिसाभिः तिथुभिः मुकाभिः कल्यितेन बालिकायुगलेन (३२)।

४. वासुदेवशरणः 'ब्रहिच्छत्रा टेराकोटाज', ए श्येंट इंडिया, श्रंक ४, पृ० १४४, चित्र १६४ से १६७ तक।

श्राश्वासन पाकर मालती पुनः च्यवनाश्रम में श्राई श्रोर श्रगले दिन दधीच को साथ लेकर लौटी। वहाँ एक वर्ष से कुछ श्रिधिक समय तक द्वीच श्रोर सरस्वतो साथ साथ रहे। तब सरस्वती ने सारस्वत नाम के पुत्र को जन्म दिया, श्रोर मुनः शापाविध समाप्त होने पर श्रुखलोक को लौट गई। भार्गव-वंश में उत्पन्न श्रपने भाई ब्राह्मण की पत्नी श्रच्माला को दधीच ने सारस्वत की धात्री बनाया। सारस्वत श्रोर श्रच्माला का पुत्र वत्स दोनों साथ बढ़ने लगे। सारस्वत ने वत्स के प्रेम से प्रीतिकूट नामक निवास की स्थापना की श्रोर स्वयं 'श्राषाढी छुष्णाजिनी वलकली श्रक्षवलयी जटी' वनकर तप करता हुशा च्यवन के लोक को ही चला गया। यहाँतक बाण्भद्द ने श्रपने पूर्वजों का पौराणिक वर्णन किया है, जिसमें लगभग पूरा पहला उच्छ्वास समाप्त हो जाता है।

वत्स से वात्स्यायन-वंश का प्रादुर्भाव हुआ। उसी वंश में वात्स्यायन नामक गृहमुनि, अर्थात् गृहस्थ होते हुए भी मुनिवृत्ति रखनेवाले ब्राह्मण् उत्पन्न हुए। इन मुनियों का जो उदात्त वर्णन बाण ने दिया है, उसे पढ़कर ताम्चपत्रों में विणित उस समय के वेदाध्यायी, कर्मकांडनिरत ब्राह्मण-कुडुम्बों का स्मरण् हो आता है। इन लोगों के विषय में विशेष उल्लेखनीय बात यह कही गई है कि उन्होंने पंक्तिभोजन छोड़ रखा था: विवर्जितजनपङ्क्तयः। ऐसे लोग जनसमुदाय के साथ सामूहिक जेवनारों में सिम्मिलित न होकर अपनी बिरादरी के साथ ही मोजन का व्यवहार रखते थे। दूसरे प्रगार के वे लोग थे, जिन्होने ब्राह्मण्, च्विय और वैश्य इन तीनों वर्णों का भी मोजन त्याग दिया था: वर्णा त्रयव्यावृत्तिविशुद्धान्धसः (३६)। सम्भवतः, ऐसे लोग स्वयम्पाकी रहना पसन्द करते थे। सामाजिक इतिहास की दृष्टि से इतना निश्चित ज्ञात होता है कि इस प्रकार भोजन की छुआ छूत के विषय में ब्राह्मण-परिवारों में विशेष प्रकार की रोक्थाम और मर्थादाएँ सातवीं शती में प्रचलित हो चुकी थीं।

उस समय एक सुसंस्कृत परिवार में विद्या और श्राचार का जो श्रादर्श था, वह श्रपनी विरादरी के सम्बन्ध में बाण के प्रस्तुत वर्णन से ज्ञात होता है—'श्रीत श्राचारों का उन्होंने श्राश्रय जिया था। सूठ और दम्भ को वे पास न श्राने देते थे। कपट, कुटिलता श्रीर शेखी बधारने की श्रादत उनमें न थी। पापों से वे बचते थे। शठता को दूर करके श्रपने स्वभाव को प्रसन्न रखते थे। हीनता की कोई बात नहीं श्राने देते थे। दूसरे की निन्दा से श्रपने चित्त को विमुख रखते थे। खुद्धि की धीरता के कारण माँगने की वृत्ति से पराङ मुख थे। स्वभाव के स्थिर, प्रण्यिजनों में श्रानुकूल, किव, वाग्मी, सरस भाषण में प्रीति रखनेवाले, विदग्धों के श्रनुक्ष हास-परिहास में चतुर, मिलने जुलने में कुशल, नत्य-गीत-बादित्र को श्रपने जीवन में स्थान देनेवाले, इतिहास में श्रतृस रुचि रखनेवाले, दयावान, सत्य से निखरे हुए, साधुश्रों को इष्ट, सब तत्वों के प्रति सौहार्द श्रीर करणा से द्रवित, रजोगुण से श्रस्पृष्ट, चमावन्त, कलाश्रों में विज्ञ, दच्च एवं श्रन्य सब गुणों से श्रक्त द्विज्ञातियों के वे कुल श्रसाधारण थे।' बाण ने तत्कालीन ज्ञानसाधन की दो विशेषताश्रों की श्रोर भी यहाँ इशारा किया है। श्रपने दर्शन के श्रतिरिक्त श्रन्य दर्शनों में भी जो शंकाएँ उठाई जाती थीं, उनका समाधान भी वे जानते थे: शिमतसमस्तशाखान्तरसंशीतिः (३६)।

गुप्तकाल से बाग् के समय तक के युग में बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन दार्शनिक अनेक दृष्टिकोगों से तत्त्वचिन्तन करते रहते थे। उस समय के दार्शनिक मंथन की यह शैली थी कि वे विद्वान् एक दूसरे से उद्भावित नई-नई युक्तियों श्रीर कोटियों से अपने-स्रापको परिचित रखते और अपने ग्रन्थों में उनका विचार और समाधान करते थे। प्रमुख श्राचार्य श्रन्य गतों में प्रवृद्ध रुचि रखते थे, उपेद्धा का भाव न था। इस प्रकार की जागरूकता के वाता-वरण में ही वसवन्य धर्मकीति. सिद्धसेन दिवाकर, उद्योतकर, कुमारिल और शंकर-जैसे अनेक प्रचएड मस्तिष्कों ने एक दूसरे से टकरा-टकराकर दार्शनिक चेत्र में अभूतपूर्व तेज उत्पन्न किया। इस पृष्ठभूमि में बाण का शमितसमस्तशाखान्तरसंशीति विशेषण साभि-प्राय है और ज्ञान-साधन की तत्कालीन प्रवृत्ति का परिचय देता है। इस प्रसंग में दूसरी बात यह कही गई है कि वे विद्वान् समय अंथों में जो अर्थ की अंथियाँ थीं, उनको उद्पाटित करते थे : उद्घाटितसमप्रश्रन्थार्थप्रन्थयः (३६)। इसमें भा तत्कालीन विद्यासाधन की भत्तक है। समग्र ग्रंथों से ताल्पर्य भिन्न-भिन्न दर्शनों, जैसे न्याय, वैशेपिक, सांख्ययोग, वेदान्त, मीमांसा, पाशुपत, बौद्ध, त्राहित त्रादि के प्रन्थों से है। उस समय के पठन-पाठन में पेसी प्रथा थी कि लोग केवल अपने ही दार्शनिक अन्यों के अध्ययन से सन्तुष्ट न रहकर दसरे सम्प्रदायों के प्रन्थों का भी श्रध्ययन करते थे श्रीर उसमें जो श्रर्थ की कठिनाइयाँ थीं. उन्हें स्पष्ट करते थे । इसी प्रणाली के कारण नाजन्दा के बौद्ध-विश्वविद्यालय में वेद-शास्त्र म्रादि ब्राह्मणों के प्रन्थों का पठन-पाठन भी खूब चलता था, जैसा कि रयुग्रान चुन्नाङ ने लिखा है। अध्ययन-अध्यापन और अन्थ-प्रण्यन, दोनों चेत्रों में ही सकल शास्त्रों में रुचि उस यग के विद्वानों की विशेषता थी। स्वयं बाण ने दिवाकर्रामत्र के ब्राश्रम का वर्णन करते हर इस प्रवृत्ति का आँखोंदेखा उचा चित्र खींचा है (२३७)।

उस वास्यायन-वंश में क्रम से कुबेर नामक एक ब्राह्मण ने जन्म लिया। कुबेर के अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत ये चार पुत्र हुए। उनमें पाशुपत का पुत्र अर्थपित था। अर्थपित के ग्यारह पुत्र हुए भ्रमु, हंस, श्रुचि, किव, मिहदत्त, धर्म, जातवेदा, चित्रभानु, ग्यच, अर्हिदत्त और विश्वरूप। इनमें आठवें चित्रभानु की पत्नी राजदेवी से बाण का जन्म हुआ। बालपन में ही उसे माता का वियोग सहना पड़ा और पिता ने ही मातृस्नेह के साथ उसका पालन किया। पिता की देख-रेख में दिन-दिन जीवट लाम करता हुआ वह बढ़ने लगा। पिता ने उपनयन आदि श्रुति स्मृति-विहित सब संस्कार यथासमय किये। बाण की आयु चौदह वर्ष की भी पूरी न होने पाई थी कि उसके पिता भी विना बृद्धावस्था को प्राप्त हुए ही गत हो गये। उस समय तक बाण का समावर्त्तन-संस्कार हो जुका था। विवाह के साथ-साथ दो-एक दिन पहले ही समावर्त्तन संस्कार कर लेने का जो रिवाज है, उसके अनुसार ज्ञात होता है कि बाण का विवाह भी पिता के सामने ही हो गया था। समावृत्त पद में ही विवाह का भी अन्तर्भाव है। हर्ष के साथ पहली मेंट में उसने आत्म-सम्मान के साथ कहा था—'स्त्री का पाणिग्रहण करने के बाद से ही मैं नियमित गृहस्थ रहा हूँ': दारपरिग्रहादभ्यागारिकोऽस्मि (७६)।

पिता की मृत्यु से बाण का कुछ दिन तक दुः खी श्रीर शोकसंतत रहना स्वाभाविक था। उसने वह समय घर पर ही काटा। जब शनै:-शनै: शोक कम हुआ, तब बाण की

स्वतन्त्र प्रकृति ने जोर मारा। वह उसके योवनारम्म का समय था, बुद्धि परिपक्व न हुई थी: घेर्यप्रतिपक्षतया योवनारम्भस्य (४१); अल्हड्पन के कारण स्वभाव में चपलता थी श्रीर मन में नई नई बातें जानने का कुत्हल । पिता के न रहने से एकाएक जो छूट मिली, उससे निर्यामत जीवन में कमी आई और अविनय या अनुशासनहीनता बढ़ गई। फल यह हुआ कि वह 'इत्वर' (आवारा) हो गया। इत्वर का अर्थ शंकर ने गमनशील किया है। मूल में यह वैदिक शब्द था, जो 'इण् गती' धातु से बनाया गया था। ऋमदाः इसका ऋर्थ गमनशील से चंचल और ऊवमी हो गया। हिन्दी की इतराना वात इसी से बनी है। लोक में ईतरे बालक और ईतरी गाय ये प्रयोग दंगई, ऊवमी, उत्पाती के अर्थ में चलते हैं। बाण का अभिप्राय यहाँ इत्वर से अपने आवारापन की ओर इज्ञारा करने का है। बाण के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ब्राह्मणों के यहाँ जैसा चाहिए, वैसा पिता-पितामह का उपार्जित धन घर में था। उसकी पड़ाई का सिल्सिला भी जारी थाः सित च अविच्छिन्ने विद्याप्रसङ्को । ज्ञात होता है कि बाए के गाँव प्रीतिकूट में संस्कृत के विविध विषयों की पढ़ाई का उसके समें सम्बन्धियों के कुलों में ही अच्छा प्रबन्ध था। जब वह हर्ष के यहाँ से लौटकर श्रपने गाँव ग्राया, तब उसने ग्रध्ययन-ग्रध्यापन और छात्रसमूह के विषय में स्वयं विशेष रूप से प्रश्न पूछे । व्याकरण, न्याय, मीमांसा, काव्य, कर्मकांड और वेदपाठ, इतने विषयों की पढाई तो नियमित रूप से प्रीतिकूट गाँव में ही होती थी (८४)। किन्तु, उसके तुफानी स्वभाव के कारण ये सब सुविधाएँ भी बाण को घर में रोकक न रख सकीं। वह लिखता है-- जैसे किसी पर शहों की बाधा सवार हो, वैसे ही स्वच्छन्द मन श्रीर नवयीवन के कारण स्वतंत्र होकर मैं घर से निकल पड़ा। मेरे मन को तो देशांतर देखने की इच्छा ने जकड़ लिया था। र इसपर सबने मेरी बड़ी खिल्ली उड़ाई। किन्तु, उसका यह प्रयास ही उसके लिए बहुमूल्य अनुभव उपार्जित करने का कारण हुआ। देशान्तर देखने की जो उत्कट लालसा मन में थी, वह हल्का कुत्रहल न रहकर ज्ञानवृद्धि का कारण बन गई।

अपने इस प्रवास में बाण ने चार प्रकार के सामाजिक स्तरों के अनुभव किये। एक तो बड़े-बड़े राजकुलों का हाल-चाल लिया, जहाँ अनेक तरह के उदार व्यवहार देखने को मिले। दूसरे प्रसिद्ध गुरुकुला या शिचा-केन्द्रों में उसने समय बिताया: गुरुकुलानि सेवमानः। यद्यपि बाण ने नाम नहीं दिया, तथापि संभावना यही है कि अेष्ठ विद्या से प्रकाशित (निर्वद्यविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याक्ष अपने प्रान्त के ही विश्वविश्रुत महान् गुरुकुल नालन्दा में भी वह गया हो और वहाँ के विद्याक्रम की व्यवस्था का अनुभव किया हो। दिवाकरिमत्र के आश्रम में ज्ञान-साधन के जो प्रकार उसने बताये हैं, उन्हें नालन्दा-जैसे विद्याक्षन्द्र में ही चिरतार्थ होते हुए देखा होगा . २३७)। तांसरे गुणवानां और कलावन्तों की गोष्ठियों में उपस्थित होकर (उपितष्ठमानः) उनकी मूल्यवान्, गहरे पैठनेवाली और बुद्धि पर धार रखनेवाली चोखी चर्चाओं से लाभ उठाया: महाहालापगम्भीरगुग्वद्गोष्ठीः। जैसा कहा जा चुका हैं,

१ सत्स्विप पितृपितामहोपा तेषु बाह्म एाज नोचितेषु विभवेषु (४२)।

२. देशान्तरालोकनाक्षिप्तहृदयः (४२)।

३. अगाच्च निरवयहो यहवानिव नवयोवनेन स्वैरिगा मनसा महतामुपहास्यताम् (४०)।

इन गोष्ठियों में विद्या-गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, वीणा-गोष्ठी वाद्य-गोष्ठी, नृत्य-गोष्ठी ग्रादि रही होगी। चौथे उसने उन विदग्ध-मंडलों का भी डूबकर (गाहम नः) रस लिया, जिनमें रसिक लोग सम्मिलित होकर बुद्धि की नोंक-फोंक करते थे।

वाण का व्यक्तित्व चार प्रकार की प्रवृत्तियों से मिलकर बना था। एक तो उसके स्वभाव में रईसी का पुट था; दूसरे वंशोचित विद्या की प्रवृत्ति थी; तीसरे साहित्य और विविध कलाओं से अनुराग था; चौथे मन में वैदग्ध्य या छैलपन का पुट था। उसका स्वभाव अत्यन्त सरल, सजीव और स्नेही था। भारतीय साहित्यकों के लम्बे इतिहास में किसी के साथ वाण के स्वभाव की पटरी बैठती है, तो भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के साथ। वह लिखता है कि अपनी बालिमत्र-मंडली में फिर लौटकर आने पर मुक्ते जैसे मोच का मुख मिला: बालिमित्रमण्डलस्य मध्यगतः माक्षसुखिभवान्वभवत् (४३)। अपने मित्रमंडल का उसने वर्णन भी किया है, जिससे उन लोगों के प्रति उसके कोमल भाव सूचित होते हैं। वह लिखता है कि उसके घुमकड़ी जीवन में थे मित्र तथा कुछ और भी लोग उसके साथ थे। उसने अपनी बालग्रलभ प्रकृति के कारण अपने-आपको इन मित्रों के ऊपर पूर्ण रीति से छोड़ रखा था: बालतया निघ्नतामुपगतः (४२)।

बाण का मित्रमंडल काफी बड़ा था। चौत्रालीस व्यक्तियों के नाम उसने गिनाये हैं। उसमें सुद्ध् श्रीर सहाय दो प्रकार के लोग थे: वयसा समानाः सुद्धः सहायाश्च। इस मंडली में चार स्त्रियाँ भी थीं। बाण के मित्रों की यह सूची उस समय के एक सुसंस्कृत नागरिक की बहुमुखी रुचि श्रीर सांस्कृतिक साधनों का परिचय देती है। उसके कुछ मित्र का संबंध कविता श्रीर विद्या से था, कुछ का संगीत श्रीर नृत्य से, श्रीर कुछ मनोरंजन के सहायमात्र थे। साथ ही कुछ प्रतिष्ठित परिचारकों के रूप में थे। इस मित्रमंडली की सूची इस प्रकार है—

# ( अ ) कवि और विद्वान्

१. भाषा-किव ईशान, जो बाण का परम मित्र था। भाषा-किव से तात्पर्य लोक-भाषा में गीतों के रचना करनेवाले से है। ज्ञात होता है कि बाण के समय में भाषा पद अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होता था। दंडी के अनुसार अहीर आदि जातियों में किवता के लिए अपभ्रंश भाषा का प्रचार था। महाकिव पुष्पदन्त ने अपभ्रंश-महापुराण की भूमिका में ईशान किव का उल्लेख किया है।

२ वर्णकिव वेणीभारत। वर्णकिव शब्द का तात्पर्य स्पष्ट नहीं । शंकर के अनुसार गाथा-छन्द में गीत रचनेवाले किव से तात्पर्य है। संभवतः, आल्हा-जैसी लोक-किवताएँ रचनेवाले से तात्पर्य हो।

१. वैपश्चितीमात्मवंशोचितां प्रकृतिमभजत् (४३)।

२. त्राभीरादिगिरः काव्येष्वाभ्रं शतया स्मृताः । —काव्यादर्श ।

३. चौमुद्ध सयम्मु सिरिहरिसु दोणु । एगलोइउ कइ ईसाणु बाणु ॥ पुष्पदन्त अपनी नम्नतावश लिखते हैं—'चतुमुंख स्वयम्भू, श्रीहर्ष, दोण, ईशान और बाण इनकी कविताओं को मैंने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा।'—देखिए नाथूराम प्रेमी-कृत 'जैनसाहित्य और इतिहास', पृ० ३२५, ३७१।

३. प्राकृत भाषा में रचना करनेवाले कुलपुत्र वायुविकार।

६-७. वारवाण श्रीर वासवाण नामक दो विद्वान् । संभवतः, दर्शन-शास्त्र श्रादि विषयों के ज्ञाता विद्वान् पद से श्राभिष्रेत हैं।

८. पुस्तकवाचक सुदृष्टि, जिसका कंठ बहुत मधुर था। हर्ष के यहाँ से लौटने पर बाग को इसने वायुपुराण की कथा सुनाई थी (८६)।

६ लेखक गोविन्दक।

१०. कथक जयसेन । पेशेवर कहानी सुनानेवालों का उस समय श्रास्तत्व इससे सूचित होता है।

#### (आ) कला

- ११. चित्रकृत् वीरवर्मा ।
- १२. स्वर्णकार (कलाद) चामीकर।
- १३. हैरिक सिन्धुषेण। शंकर ने सुनारों के अध्यत्त को हैरिक कहा है, किन्तु हमारी सम्मित में हैरिक से तालर्य हीरा काटनेवाले या बेगड़ी से है।
- १४. पुस्तकृत् कुमारदत्त । उस समय पुस्तकर्म का श्रर्थ था मिट्टी के खिलौने बनाना, जैसा श्रन्यत्र बाण ने कहा भी है : पुस्तकर्मणां पार्थिवविष्रहाः (৩১) ।

## (इ) संगीत और नृत्य

१५. मार्देगिक जीमूत । मार्देगिक—मृदंगिया या पखावजी । राजघाट से प्राप्त खिलौनों में मृदंगियों की कई मूर्त्तियाँ मिली हैं ।

१६-१७ वांशिक या वंशी बजानेवाले मधुकर श्रीर पारावत ।

१८ दादु रिक । ददु रनामक घटवाद्य बजानेवाला दामोदर।

१६-२०. गवैये सोमिल श्रीर ग्रहादित्य।

२१. गान्धर्वोपाध्याय ददु रक।

२२. लासक युवा (नर्त्तक) तांडविक।

२३. नर्त्तकी हरिणिका।

२४. शैलालि युवा (भरतनाट्य करनेवाला) शिखंडक ।

# (ई) साधु-संन्यासी

२५. शैव वक्रघोरा।

२६. चपणक (जैनसाधु) वीरदेव।

शिलालि आचार्य नटस्त्रों के प्रवर्त्तक थे। पाशिनि में उनका उल्लेख आया है
 (४-३-११०)। उनका सम्बन्ध ऋग्वेद की शाखा से था।

- २७. पाराशरी सुमती । बाण ने कई स्थलों पर पाराशरी भिचुत्रों का उल्लेख किया है। पाराशर्य व्यास के विराचित भिचुसूत्र वा वेदान्त-दर्शन का श्रम्यास करनेवाले भिचु पाराशरी कहलाते थे।
  - २८. मस्करी (परित्राजक) ताम्रचूड ।
  - २६. कात्यायनिका (बौद्धभित्तुर्णी) चक्रवाकिका।

# (उ) वैद्य और मंत्रसाधक

- ३०. भिषक्पुत्र मंदारक।
- ३१. जांगुलिक (विषवैद्य या गारुडी) मयूरक।
- ३२. मंत्रसाधक कराल।
  - ३३. धतुवादविद् (रसायन या कीमिया बनानेवाला) विहंगम।
- ३४. त्र सुरिववर व्यसनी लोहिताच् । त्र सुरिववर साधन का बाण ने कई बार उल्लेख किया है (१६६) । त्र सुरिववर का ही दूसरा नाम पातालिववर था, जिसका उल्लेख पुरातन प्रबन्ध संग्रह के विक्रमार्कप्रबन्ध में है । इस प्रकार की कहानियाँ का मुख्य त्र मिगाय पाताल में घुसकर किसी यच्च या राच्स को सिद्ध करके धन प्राप्त करना था।

# (ऊ) धूत्त<sup>°</sup>

- ३५. श्राचिक (पाशा खेलनेवाला) श्राखंडल ।
- ३६. कितव (धूर्त भीमक।
- ३७. ऐन्द्रजालिक चकोराच् ।

### (ऋ) परिचारक

- ३८. ताम्बूलदायक चंडक।
- ३६. सैरन्ध्री (प्रसाधिका) कुरंगिका ।
- ४०. संवाहिका केरलिका।
- (ए) प्रग्रायी : (स्नेही आश्रित)

४१-४२. रुद्र श्रीर नारायण ।

## (ऐ) पारशव बन्धु-युगल

४३-४४. चन्द्रसेन श्रीर मातृषेण । पारशव, श्रर्थात् श्रूदा माता से उत्पन्न द्विजपुत्र । इनमें चन्द्रसेन बाण का श्रत्यन्त पिय श्रीर विश्वासपात्र था । कृष्ण के दूत मेखलक को उद्दराने श्रीर उसके भोजनादि की ब्यवस्था का भार बाण ने चन्द्रसेन को ही सींपा था ।

ये सब लोग बागा की मित्रमंडली के आंग थे। उनके नाम भी वास्तविक जान पड़ते हैं। उनमें से कई का उल्लेख बागा ने आगे चलकर किया भी है। जैसे, जब पुस्तक-वाचक सुदृष्टि वायुपुराण की कथा सुनाने के लिए अपने पोथी-पत्रे ठीक कर रहा था, तब वंशी बजानेवाले मधुकर और पारावत उसके पीछे कुछ खिसककर बैठे हुए मंडली में विद्यमान थे।

# दूसरा उच्छवास

लम्बे समय के बाद बन्धु-बान्धवों के मध्य लौटने पर बाग की बहुत आवभगत हुई श्रौर वह श्रस्यन्त स्नेहपूर्वक चिरदृष्ट बान्धवों के यहाँ जाकर मिलता रहा: महत्रश्च कालात्तामेव भूय त्रात्मनो जन्मभुवं ब्राह्मणाधिवासमगमत् (४२); चिरदृष्टानां वान्धवानां प्रीयमाणो भ्रमन भवनानि (४४)। इस प्रसंग में उस समय के ब्राह्मणों के घरों का एक अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें दो बातें मुख्य हैं। एक तो अनेक शिष्यों का समुदाय वहाँ पढ़ने आता था। ये ब्राह्मण् भवन उस काल में पाठशालाओं का काम ( अनवरताध्ययनध्वनिमुखर, ४४ ) देते थे। दूसरे, यज्ञीय कर्मकांड का इस समय पुनः प्रचार बहुत बढ़ा हुत्रा जात होता है। कुमारिलभट्ट ने मीमां धारास्त्र के पुनरुद्धार का जो श्रांदोलन किया था. उसकी पृष्ठभूमि बाख के इस वर्णन में भलकती है - उन घरों में सोमयज्ञों को देखने के लोभी बद्ध, जिनके मस्तक पर त्रिपुंडू भस्म लगी हुई थी, इकट्टा थे. उनके सामने सोम की हरी क्यारियाँ लगी हुई थीं, विछे हुए कृष्णाजिन पर पुरोडाश बनाने के लिए साँवा सूल रहा था, कुमारी कन्याएँ अक्टब्पच्य नीवार की बलि से पूजा कर रही थीं. शिष्य कुश श्रौर पलाश की समियाएँ इकट्रा कर रहे थे, जलाने के लिए गोबर के कंडों का ढेर लगा था. होमार्थ दूध देनेवाली गउएँ आँगन में बैठी थीं, बैतान आग्नियों की वेदी में लगाये जानेवाले शंकु औं के लिए गूलर की शाखाएँ किनारे रखी थीं, विश्वदेवों, के पिंड स्थान स्थान पर रखे गये थे, हिवधू म से आँगन के विटप धूमिल हो रहे थे, पशुबन्ध यज्ञों के लिए लाये गये छागशावक किलोल कर रहे थे (४४,४५)।

अध्ययन-अध्यापन के संबंध में शुक-सारिकाओं का वर्णन बाण ने कई जगह किया है। कादम्बरी की भूमिका में लिखा है कि पिजड़ों में बैठी हुई शुक-सारिकाएँ अशुद्ध पढ़ने पर विद्याथियों को उपटती थीं। यहाँ कहा है कि शुक-सारिकाएँ स्वयं अध्ययन कराकर गुरुओं को विश्राम देती थीं (४५)। अवश्य ही यह एक साहित्यक अभिप्राय बन गया था। शॉकरिदिग्वजय में मंडनिमश्र के घर की पहचान बताते हुए कहा गया है कि 'संसार अनित्य है', इस प्रकार के कोटि-वाक्य शुक-सारिकाएँ जहाँ कहती हों, वही मंडनिमश्र का घर है। स्वयं कादम्बरी की कथा 'सकल शास्त्रों के जाननेवाले' वैशम्पायन तोते से कहलाई गई है। बाण के लगभग समकालीन ही पिश्चमी भारत के विष्णुषेण (५६२ ई०) के शिलालेख में प्रचलित रिवाजों का वर्णन करते हुए लिखा है कि गाली-गलीज और मार-पीट के मामलों में मैना की गवाही अदालत में न मानी जायगी।' शुक-सारिकाओं के स्फट वाक्य-उच्चारण करने और घरों में आम तौर से पाले जाने के साहित्यक अभिप्राय का उल्लेख कालिदास ने भी किया है।

१. वाक्यारुष्ट्यारुष्ययोः साक्षित्वे सारी न प्राह्या। श्रीदिनेशचन्द्र सरकार, 'एपित्रे फी ऐएड लेक्सिकोत्रे फी इन इंडिया', पन्द्रहवीं श्रोरियंटल कान्फ्रेंस, बंबई का लेख-संग्रह, पृ० २६४।

२. रघुवंश ५७, ४; मेघदूत, २,२२।

इस प्रकार बाण के सुखपूर्वक घर में रहते हुए ग्रीष्म का समय श्राया । यहाँ बाण ने कठोर निदायकाल का बहुत ही ज्वलन्त चित्र खींचा है (४६-५२)। संस्कृत-साहित्य में इसकी जोड़ का दूसरा ग्रीष्म-वर्णन नहीं मिलता । इससे बाण के सूच्म प्रकृति-निरीन्त्ण श्रीर वर्णन की अद्भुत शक्ति का परिचय मिलता है। 'फूली हुई चमेली (मल्लिका) के अष्टहास के साथ ग्रीष्म ने जँभाई ली। वसन्त-रूपी सामन्त को जीतकर नवोदित उष्णकाल ने पुष्पों के बन्धन खोले, जैसे राजा बन्द्रीगृह से बन्दियों को छोड़ते हैं। नये खिले हुए पाटल के पुष्पों से पीने का जल सुगन्धित किया गया। भिल्ली भंकारने लगीं। कपोत कूजने लगे। कड़ा-करकट बटोरनेवाली इवाएँ चलने लगीं। धातकी के लाल लाल गुच्छों को रिधर के भ्रम में शेर के बच्चे चाटने लगे। मन्दार के सिंदूरिया फूलों से सीमाएँ लाल हो गईं। कुक्कुट आदि पची उइते हुए तप्त रेत से व्याकुल हो गये। प्यासे भैंसे पानी की तलाश में स्फटिक की चट्टानों पर सींग मारने लगे। सेही बिल में घुसने लगी। किनारे के ऋर्जुन-वृत्तों पर बैठे क्रींच पत्ती कर्कश शब्द कर रहे थे. जिससे डरकर सूखते तालाबों की मञ्जलियाँ तडफड़ा उठती थीं। पके किंवाच के गुच्छों के साथ छेड़ छाड़ करने की गुस्ताखी के कारण उठी हुई खाज की छ्रपटाहट से भुइयाँ लोट हवा कँकरी ली घरती में मानों अपनी देह रगड़ रही थी। मुचुकुन्द की कलियाँ खिल रही थीं। अधिक गरमी से मृगतृष्णाओं के भिरता-मिलाते जल में मानों निदाधकाल तैर रहा था। धृल के बवंडर जगह बदलते हुए ऐसे लगते थे, मानों त्रारभटी नृत्य में नट नाच रहे हों। शमी के सूखे पत्ते मरुभूमि के मार्गों पर बिछे हुए थे, जिनपर मर्मर करती हवा दौड़ रही थी। सूखी करंज की फलियों के बीज बज रहे थे। सेमल के डोडों के फटने से रुई बिखर रही थी। जंगलों में सूखे बाँस चटक रहे थे। साँप के चुलियाँ छोड़ रहे थे। चहे पत्ती अपने पंख गिरा रहे थे। गुंजाफल मानों किरणों की जुत्राठ से जलकर ऋंगारे उगल रहे थे। नीम के पेड़ों से फूलों के गुच्छे कर रहे थे। गरम चट्टानों से शिलाजीत का रस बह रहा था। वन में लगी हुई आग की गरमी से चिड़ियों के अंडे फूटकर पेड़ों के कोटरों में बिछ गये थे, जिनमें मुखसे हुए कीड़ों के मिलकर पकने से पुटपाक की उम्र गंघ उठ रही थी।' इस वर्णन में भारतवर्ष को भयंकर गरमी स्त्रीर लुओं का चित्र बाण ने खींचा है। इसके आगे वन में लगी दावाग्नियों का भी वर्णन किया गया है।

सांस्कृतिक दृष्टि से इस प्रसंग में कई उल्लेखनीय बातें हैं: (१) उस काल में यह प्रथा जान पड़ती है कि सीमाओं पर लालरंग के चिह्न बनाकर हदबंदी प्रकट करते थे: सिन्दूरित सीमा। (२) प्रयाण के समय बजाये जानेवाले बाजे को गुंजा कहा गया है: प्रयाणगुद्धा। शंकर ने इसे यहाँ दका का एक भेद कहा है और श्रन्थत्र (२०४) शंख का भेद माना है। (३) नये राजा सिंहासन पर बैठने के बाद बन्धनमोद्धा, श्रार्थात् बन्दीयह से बन्दियों को छोड़ने की घोषणा करते थे। (४) किसी संकट से बचने के लिए लोग देवी-देवता का कोप-निवारण करने की इच्छा से लाल फूलों की माला पहनकर जात देने जाते थे। जात के लिए प्राचीन शब्द यात्रा था। यहाँ 'जात

<sup>9.</sup> हिमदग्धसकलकमिलनोकोपेनेव हिमालयाभिमुखीं यात्रामदादंशुमाली (४६)।

देना' मुहावरा संस्कृत में प्रयुक्त गुत्रा है: यात्राम शन् । सम्भवतः, बाण उस समय की लोकभाषा से इसका संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं। (५) बाए ने यहाँ एक प्रकार की विशेष घोषणा का उल्लेख किया है, जिसमें राजा लोग शत्र की जनता में विभीपिका उत्पन्न करने के लिए समस्त जलाशयां को बन्द कर देने की डौंड़ी फिरवा देते थे : सकल-सिल्लोच्छोषधर्मघोषणापटहैरिव त्रिभवनविभोषिकामुद्धावयन्तः (४६)। (६) श्रिभचार के रूप में रिधर की आहुतियाँ देने का भी उल्लेख है (५०)। इस प्रकार के बाभत्स रौद्र प्रयोग उस समय चल चुके थे। (७) निर्वाण की व्याख्या करते हुए उसे 'दग्धनि:शेष-जन्महेतु' विशेषण दिया गया है (५१), अर्थात् जिसमें जन्म या पुद्गल ग्रहण करने के समस्त कारण-परमाणु समाप्त हो जाते हैं। (८) 'सधूमोद्गारमन्दरुचि' पद में मंदाग्नि के खिए धूम्रपान करने का संकेत है। (६) च्यरांग में शिलाजत के निरन्तर प्रयोग का भी उल्लेख श्राया है, जिससे ज्ञात होता है कि सातवीं शती में शिलाजीत की जानकारी हो चुकी थी। (१०) रुद्र के भक्तों द्वारा गूगल जलाने का उल्लेख बागा ने कई बार किया है. यहाँतक कि माथे के ऊपर गूगल की बत्ती जलाकर भक्त त्रपना मांस त्रौर हड्डी तक जला डालते थे (१०३, १५३): इरवग्राज्यक्य राद्धाः। (११) इसी प्रसंग में बाल ने दो बार आरमटी-नृत्य करनेवाले न ों का उल्लेख किया है। पहले उल्लेख से ज्ञात होता है कि आरमटी शैली से नाचनेवाले नट मंडलाकाररूप में रेचक, ऋर्थात् कमर, हाथ, सीवा को मटकाते हुए राष-नृत्य करते थे: रेणवावर्त मण्डलीरेचकरासरसरभसारव्यनत्ते नारम्भारभटीनटाः (४८)। यहाँ इस नृत्य की पाँच विशेषताएँ कही गई हैं--१. मंडलीनृत्त, २. रेचक, ३. रासरस, ४. रभसारब्धनर्त्तन श्रीर ५. चढुलशिखानर्त्तन ।

- १. मंडलीनृत्त—शंकर ने मंडलीनृत्त को हलीमक कहा है, जिसमें एक पुरुष नेता के रूप में स्त्री-मंडल के बीच में नाचता है। इसे हा भोज के सरस्वतीकंटाभरण में हल्लीसक नृत्य कहा गया है [चित्र १७]। हल्लीसक शब्द का उद्गम यूनानी 'इलीशियन' नृत्यों (इलीशियन मिस्ट्री डांस ) से ईसवी-सन् के आसपास हुआ जान पड़ता है। कृष्ण के रासनृत्य और हल्लीसक-नृत्य इन दोनों की परंपराएँ किसी समय एक दूसरे से सम्बद्ध हो गई।
- र. रेचक शंकर के अनुसार यह तीन प्रकार का था: कटिरेचक, हस्तरेचक और श्रीवरेचक, अर्थात् कमर, हाथ और श्रीवा इन तीनों को नृत्य करते हुए विशेष प्रकार से चलाना—यही इसकी विशेषता थी।
- ३. रास श्राठ, सोलाह या बत्तीस व्यक्ति मंडल बनाकर जब नृत्य करें, तब वह रासनृत्य कहलाता है।  $^{2}$

१. मए इली नृतं हली सकम् (शंकर)। शंकर ने इसपर जो प्रमाण दिया है, वह सरस्वती कंटा भरण का हल्ली सकवाला श्लोक ही है—
मएडलेन तु यन्नृतं हली मकिमिति स्मृतम्।
एकस्तत्र तु नेता स्याद् गोपस्त्री णां तथा हिरः।।
तिद्दं हल्ली सकमेव तालवन्ध विशेषयुकं रास एवे त्युच्यते। — सरस्वती ०, पृ० ३०६।

श्रष्टो षोडश द्वात्रिशद् यत्र नृत्यन्ति नायकाः ।
 पिएडीबन्धानुसारेगा तन्तृतं रासकं स्मृतम् ॥ ( ग्रंकर )

४. रभसारब्ध नर्त्तन-ग्रत्यन्त वेग के साथ नृत्य में हाथ-पैर का संचालन, जिसमें उद्दाम भाव श्रीर चेष्टा परिलक्षित हो ।

इस प्रकार, इन चारों के एकत्र समवाय से नृत्त की जो शें जी बनती है, उसका नाम त्रारमटी था, त्रर्थात् हाथ-कमर-प्रीवा को विभिन्न भाव-भंगियां में उद्दाम वेग से चलाते हुए गोल चकर में सम्पन्न होनेवाला नृत्त त्रारमटा कहनाता था। उछ्ज-कूद, मार-काट, डाट-फटकार, उखाइ-पछाइ. त्राग लगाने त्रादि का उपद्रव, माया या इन्द्रजाल त्रादि के दृश्य जिस सुं हो ने तृत्य के द्वारा प्रदिशत किये जायँ, उसे त्रारमटी कहा गया है। यूनान के इलीशियम स्थान में होनेवाले नृत्यों में भी त्रांवकार, विगत्ति, मृत्युस्चक त्रानेक भयस्थान त्रादि उद्दाम त्रीर प्रचंड भाव तालबद्ध त्रांग-संचालन से प्रदर्शित किये जाते थे। त्रीर, त्रांत में जब ये त्रांगवित्तेष, जिन्हें त्रपने यहाँ रेचक कहा गया है, भाव की पराकाष्ठा पर पहुँचते तथा नाश त्रीर विपत्ति की सीमा हो जातो, तब त्रकस्मात् एक दिव्य ज्यांति का त्राविर्भाव उत्तर्यों में होता था। इस प्रकार हल्लीसक त्रीर रास इन दोनों के संकर से त्रारमटी-नृत्य शैं ली की उत्त्पत्ति जात होती है।

नाट्यशास्त्र के अनुसार भारती, सास्वती, कैशिकी और आरभटी ये नृत्य की चार वृत्तियाँ या शैलियाँ थीं। इन नामों का आधार भौगालिक ज्ञात होता है। भारती भरत जनपद या कुरुत्तेत्र की, सास्वती गुजरात और काठियावाड़ के सास्वतों (यादवों) की, कैशिकी विदर्भ देश या बरार की, जो क्रथकेशिक कहलाता था। इससे ज्ञात होता है कि आरभटी का सम्बन्ध भी देशिवशेष से था। आरभट की निश्चित पहचान अभी तक नहीं हुई। किन्तु, यूनानी भूगोल-लेखकों ने सिन्धु के पश्चिम में बलोचिस्तान के दिल्ली भाग में 'आरबिटाई' (Arabitae) या 'आर्बिटी' (Arbiti) नामक ज्ञाति का उल्लेख किया है, जो कि सोनिमयानी के पश्चिम में थी। उनके देश में अर्बियस (Arabius) नदी बहती थी। अर्रियन और स्त्राबां दोनों इस प्रदेश को भारतवर्ष का अन्तिम भाग कहते हैं। लौटते हुए सिकन्दर की यूनाना सेना इस प्रदेश में से गुजरां थी। इमारा विचार है कि यही प्राचीन आरभट देश था, जहाँ की नृत्तपद्धित, जिसमें भारतीय रास और यूनानी हल्लीसक का मेल हुआ, आरभटी कहलाई। बाण ने यह भी लिखा है कि आरमटी-शैली से नाचते हुए नट खुले बालों को इधर उधर फटकारते हुए नत्त का आरम्भ करते थे: चट्लिशिखानत नारम्भारभटीनटाः (५१)। इस प्रकार बाल

प्लुष्टावपातप्लुतगर्जितानि च्लेद्यानि मायाकृतिमिन्द्रजालम् ।
 चित्राणि यथानि च यत्र नित्यं तां तादशीमारभटीं वदनित ॥

<sup>—</sup> भरतकृत नाट्यशास्त्र, ३०-३६ श्रीर शंकर।

3. The ceremony of Elysian mystery was doubtless dramatic. There were hymns and chants, speeches and exhortations, recitals of myths. Wailings for the loss of Persephone. There were dances or rythmical movements by those engaged in the ceremony, clashing of cymbals, sudden changes from light to darkness, toilsome wanderings and dangerous passages through the gloom and before the end all kinds of terror, when suddently a wanderous light flashes forth to the worshipper.

—कॉनिंश-कृत 'ए कन्साइज डिक्शनरी ऑफ् प्रीक एंड रोमन ए टिक्निटीज', पु० २७।

खोलकर सिर को श्रौर शरीर को प्रचंड श्रंग-संचालन के द्वारा हिलाते हुए नृत्त की पद्धति बत्रूची श्रौर कवायली लोगों की श्रभो तक विशेषता है।

इस प्रकार, श्रत्यन्त उग्र गरमी के समय जब बाण खा-पीकर निश्चिन्तता से बैठे थे, तब दोपहर के बाद पारशवभाता चन्द्रसेन ने चतुःसमुद्राधिपति, सब चक्रवित्तयों में धुरन्धर, महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीहर्षदेव के भाई कृष्ण का सन्देश लेकर दूत के श्राने का समाचार दिया। बाण ने तुरन्त उसे श्रन्दर लाने के लिए कहा। इस दूत का नाम मेखलक था। उसे लेखहारक श्रौर दीर्घाध्वम भी कहा गया है। मिट्याले रंग की पेटी से उसका ऊँचा चंडातक (लँहगेनुमा श्रधावस्त्र) कसा हुश्रा था: कार्द्मिकचेलचीरिकानियमितोच्चएड-चएडातक, (५२) [चित्र १८] कपड़े के फीते की बँघी हुई गाँठ, जिसके दोनों छोर उसकी पीठपर फहरा रहे थे कुछ ढीली हो गई थी: पृष्ठप्रे हुपटच्चरकपट्यिटतगलितप्रन्थि। इस प्रकार सिर से बँघा हुश्रा श्रौर पीठ पर फहराता हुश्रा चीरा सासानी वेषम्षा की विशेषता थी। गुप्तकाल की भारतीय वेषम्षा में भी वह श्रा गया था श्रौर कला में उसका श्रंकन प्रायः मिलता है [चित्र १६]। लेखमालिका या चिट्ठी डोरे से बीचोंबीच लपेटकर बाँधी गई थी, जिससे वह दो भागों में बँटी हुई जान पड़ती थी। वह चिट्ठी लेखहारक के सिर से बँधी हुई थी।

बाण ने उसे देखकर दूर से ही पूछा, 'सबके निष्कारण बन्ध कृष्ण तो कुशल से हैं ?' 'हाँ, कुशल से है'-यह कहकर प्रणाम करने के बाद मेखलक समीप ही बैठ गया और सिर से लेख खोलकर बाण को दिया। बाण ने सादर लेकर स्वयं पढ़ा। उसमें लिखा था--'मेखजक से सन्देश समभकर काम को विगाइनेवाली देरी मत करना। श्राप बुद्धिमान हैं. पत्र में इतना ही लिखा जाता है, रोप मौखिक सन्देश से ज्ञात होगा।' लेख का ताल्पर्य समभकर बाए ने परिजनों को हटा दिया और सन्देश पूछा। मेखलक ने कृष्ण की ऋोर से कहा--'मैं तुमसे विना कारण हो अपने बन्धु की तरह प्रेम करता हूँ । तुम्हारी अनुपस्थिति में दुर्जन लोगों ने सम्राट् को तुम्हारे विषय में कुछ ग्रौर सिखा दिया है, पर वह सत्य नहीं। सजनों में भी ऐसा कोई नहीं, जिसके मित्र, उदासीन त्रौर शत्रु न हों। किसी ईब्यीज व्यक्ति ने तुम्हारी बाल-चपलतात्रों से चिड़कर कुछ उल्टा-पुल्टा कह दिया। अन्य लोगों ने भी वैसा ही ठीक सम्भा श्रीर कहने लगे। मृदबुद्धियों का चित्त श्रास्थर श्रीर दूसरों के कहने पर चलता है। ऐसे बहुत-से मूखों से एक सी बात सुनकर सम्राट ने ऋपना मत स्थिर कर लिया। त्रीर वे कर भी क्या सकते थे शिकन्तु, मैं सत्य की टोह में रहता हूँ, तुम्हारे दर होने पर भी तुम्हें प्रत्यच्न की तरह जानता हूँ। तुम्हारे विषय में मैंने सम्राट् से निवेदन किया कि सबकी आयु का प्रथम भाग ऐसी चपलताओं से युक्त होता है। सम्राट्ने मेरी बात मान ली । इसलिए, श्रव विना समय गँवाये श्राप राजकुल में श्रावें। सम्राट से विना मिले आपका बन्धुओं के बीच में निवास करते रहना निष्फल बूच की तरह मुक्ते अञ्छा नहीं लगता। श्रापको सम्राट के पास श्राने में डरना न चाहिए श्रीर सेवा में भंभट सोचकर उदासीन न होना चाहिए।' इसके बाद कृष्ण ने हर्ष के कुछ अनन्यसामान्य गुण सन्देश में कहलाये। उन्हें सुनकर बागा ने अपने पारशविमत्र चन्द्रसेन से कहा-भिखलक को भोजन करास्रो स्त्रौर स्त्राराम से ठहरास्रो।'

रात्रि में संध्योपासन के बाद जब बाग शय्या पर लेटा, तब अकेले में सोचने लगा— 'अब मुक्ते क्या करना चाहिए ? अवश्य ही सम्राट को मेरे विषय में भ्रांति हो गई है । मेरे अकारण स्नेही बन्धु कृष्ण ने आने का सन्देश मेजा है । पर सेवा कष्टप्रद है । हाजिरी बजाना और भी टेढ़ा है । राजदरबार में बड़े खतरे हैं । मेरे पुरलों को उस तरफ कभी रुचि नहीं हुई और न मेरा दरबार से पुश्तेनी सम्बन्ध रहा है । न पहले राजकुल के द्वारा किये हुए उपकार का स्मरण मुक्ते आता है; न बचपन में राजकुल से ऐसी मदद मिली, जिसका स्नेह मानकर चला जाय; न अपने कुल का ही ऐसा गौरव-मान रहा है कि हाजिरी जरूरी हो; न पहली मेल मुलाकात को ही अनुकूलता है; न यह प्रलोभन है कि बुद्धि-संबंधी विभयों में वहाँ से कुछ आदान-प्रदान किया जाये; न यह चाह है कि जान पहचान बढ़ाऊँ; न सुन्दर रूप से मिलनेवाले आदर की इच्छा है; न सेवकों-जैसी चापलूसी मुक्ते आती है; न मुक्ते बैसी विलक्षण चतुराई है कि विद्वानों की गोष्ठियों में भाग लूँ; न पैसा खर्च करके दूसरों को मुद्रों में करने की आदत है; न दरबार जिन्हें चाहते हों, उनके साथ ही साठ-गाँठ है। पर चलना भी अवश्य चाहिए। त्रिभुवनगुरु भगवान शंकर वहाँ जाने पर सब भला करेंगे। यह सोचकर जाने का इरादा पक्का कर लिया।

दसरे दिन सबेरे ही स्नान करके चलने की तैयारी की । श्वेत दुकूल वस्त्र पहनकर हाथ में माला ली और प्रास्थानिक सूत्र और मंत्रों का पाठ किया। शिव को दूध से स्नान कराकर पुष्प, ध्रप, गन्ध, ध्वज, भोग, विलोपन, प्रदीप त्रादि से पूजा की श्रीर परम भक्ति से श्राग्न में श्राहति दी। ब्राह्मणों को दिवणा बाँटी; पाङ्मुखी नैचिकी । गऊ की प्रदिवाणा की: श्वेत चन्दन, श्वेत माला श्रौर श्वेत वस्त्र धारण किये; गीरोचना लगाकर द्वनाल में गुँथे हुए श्वेत अपराजिता के फूलों का कर्णपूर कान में लगाया; शिखा में पीली सरसों रखी और यात्रा के लिए तैयार हुआ। बाग् के पिता की छोटी बहन उसकी बुआ मालती ने प्रस्थान-समय के लिए उचित मंगलाचार करके स्राशीर्वाद दिया; सगी बड़ी-बृहियों ने उत्साह-वचन कहे: अभिवादित गुरुजनों ने मस्तक सूँघा। फिर, ज्योतिणी के कथनानसार नकत्र देवतात्रों की प्रसन्न किया । इस प्रकार, शुभ सहूर्त्त में हरित गोवर से लिये हए आँगन के चौतरे पर स्थापित पूर्ण कलश के दर्शन करके, कुलदेवतात्रों को प्रणाम करके, दाहिना पैर उठाकर बाण प्रीतिकृट से निकला। श्रप्रतिरथसूक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए श्रीर हाथ में पुष्प श्रीर फूल लिये हुए ब्राह्मण उसके पीछे-पीछे चले (५६-५७)। ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि पूजा-पाठ ग्रौर मंगल-मनौती के विषय में उस समय जनता की मनःस्थिति कैसी थी। पूर्ण कलाश के विषय में इतना और कहा है कि उसके गले में सफेद फलों की माला बँधी थी। उसके पिटार पर चावल के ऋाटे का पंचांगुल थापा लगा हुआ। था श्रीर मुँह पर श्राम्रपल्लव रखे हुए थे (५७)।

नैचिकी—सदा दूथ देनेवाली, बरस-बरस पर ब्यानेवाली गऊ, जिसके थनों के नीचे बछड़ा सदा चूँखता रहे। अथवंवेद में इसे नित्यवत्सा कहा है। उसका ही प्राकृत रूप नैचिकी है। 'नैचिकी तूत्तमा गोषु' (हेमचन्द्र ४।३३६)।

२. मूल शब्द गिरिकणिका=श्रश्वखुरी ( शंकर ); हिन्दी कीवाठेंठी ।

पहले दिन चंडिकावन पार करके मल्लकूट नामक गाँव में पड़ाव किया । चंडिकावन में देवी के स्थान के पास वृद्धों पर कात्यायनी की मूर्तियाँ खुदी हुई थीं, जिन्हें ऋाते-जाते पथिक नमस्कार करते थे। चंडिकावन की पहचान ऋब भी शाहाबाद जिले में सोन ऋौर गंगा के बीच में मिलनी चाहिए। मल्लकूट गाँव में बाख के परमप्रिय मित्र जगत्पित ने उसकी ऋावभगत की। दूसरे दिन गंगा पार करके यिष्टग्रहक नाम के बनगाँव में रात बिताई। फिर राप्ती (ऋचिरावती) के किनारे मिखतारा नामक गाँव के पास हर्ष के स्कन्धावार या छावनी में पहुँचा। वहाँ राजभवन के पास ही ठहराया गया।

मेखलक के साथ स्नान-भोजन आदि से निवृत्त हो कुछ आराम करके जब एक पहर दिन रहा ग्रौर हर्ष भी भोजन ग्रादि से निवृत्त हो चुके थे, तब बाग उनसे मिलने के जिए चला। जैसे ही वह राजद्वार पर पहुँचा, द्वारपाल लोगों ने मेखलक को दूर से ही पहचान लिया। मेखलक बाण से यह कहकर कि न्नाप च्ला-भर यहाँ ठहरें, स्वयं विना रोक-टोक के भीतर गया। लगभग एक मुहूर्च (४८ मिनट) में मेखलक महाप्रतीहारों के प्रधान, दौवारिक पारियात्र के साथ वापस आया और पारियात्र का बाल से परिचय कराया। दौवारिक ने बाल को प्रणाम करके विनयपूर्वक कहा-'त्राइए, भीतर पर्धारिए। सम्राट् मिलने के लिए प्रस्तुत हैं दर्शनाय कृतप्रसादो देव: । बाण ने कहा - भैं घन्य हूँ, जो मुभपर देव की इतनी कुपा है।' श्रीर, यह कहकर पारियात्र के बताये हुए मार्ग से अन्दर गया। यहाँ प्रसाद शब्द पारिभाषिक है। इसका ऋर्थ था सम्राट की निजी इच्छा या प्रसन्नता के ऋनुसार प्राप्त होने-वाला सम्मान । कालिदास ने लिखा है कि जिन लोगों को सम्राट् का प्रसाद प्राप्त होता था, वे ही उनके चरणों के समीप तक पहुँच सकते थे: सम्राजश्चरण्युगं प्रसादलभ्यं (४,८८)। बाकी लोगों को दरबार में दूर से ही दर्शन करने पड़ते थे। बागा ने हर्ष को दुरुपसर्प कहा है। सम्राट के चारों श्रीर श्रवकाश का एक घेरा जैसा रहता था, जिसके भीतर कोई नहीं श्रा सकता थाः समुत्सारणबद्धपर्यन्तमण्डल, (७१)। यह पर्यन्त-मंडल लोगों को दूर रखने या हटाने से (समुत्सारण) बनता था। दौवारिक पारियात्र को सिर पर फूलों की माला पहनने का अधिकार सम्राट् के विशेष प्रसाद से प्राप्त हुआ था: प्रसाद्लब्ध्या विकचपुराडरीकम्राडमालिकया, (६१)। वह माला सम्राट् के प्रसाद की पहचान थी।

राजभवन में भीतर जाते हुए पहले मन्दुरा या राजकीय अश्वशाला दिखाई पड़ी। फिर, सड़क के बाई ओर कुछ हटकर गजशाला या हाथियों का लम्बा-चौड़ा बाड़ा (इमधिक्एयागार) मिला। वहाँ सम्राट् के मुख्य हाथी दर्पशात को पहले देखकर और फिर तीन चौक पार करके (समितिकम्य त्रीणि कद्यान्तराणि, ६६) बाण ने मुक्तास्थानमंडप के सामनेवाले आँगन में हर्ष के दर्शन किये।

इस प्रसंग में बाण ने स्कन्धावार के अन्तर्गत राजभवन, दौवारिक, मन्दुरा, गजशाला आरे सम्राट् हर्ष इन पाँचों के वर्णनात्मक चित्र दिये हैं, जो सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से मृत्यवान् हैं और कितनी ही नई बातों पर प्रकाश डालते हैं। हम क्रमशः उन्हें यहाँ देखेंगे।

स्कन्धावार के दो भाग थे। एक बाहरी सन्निवेश और दूसरा राजद्वार, जहाँ राजा की ड्योदी लगती थी। बाहरी सन्निवेश वस्तुतः स्कन्धावार था। वहाँ आने-जाने पर कोई रोक-टोक न थी, लेकिन राजद्वार या ड्योड़ी के भीतर प्रवेश छाज्ञा से ही हो सकता था। बाए भी मेखलक के साथ ड्योड़ी तक छाया छौर वहाँ से छागे महाप्रतीहार की सहायता से प्रविष्ट हुआ। बाहरी सन्निवेश में ये पड़ाव छलग-छलग थे—

- १. राजास्रों के शिविर।
- २. हाथियों की सेना।
- ३. घोड़े।
- ४. •ऊँट।
- शत्रुमहासामन्त, जो जीते जा चुके थे और सम्राट् के दर्शन और अपने भाग्य के फैसले के लिए लाये गये थे।
- इर्ज के प्रताप से दबकर या अनुराग से स्वयं अनुगत बने हुए नाना देशों के
   राजा लोग : प्रतापानुरागागतमहीपाल ।
- ७. भिचु, संन्यासी, दार्शनिक लोग ।
- ८. सर्वसाधारण जनताः सर्वदेशजन्मभिः जनपदैः।
- ह. समुद्र-पार के देशों के निवासी म्लेच्छ जाति के लोग, जिनमें संभवतः शक, यवन, पह्नव, पारसीक, हूण एवं द्वीपान्तर, अर्थात् पूर्वी द्वीपसमूह के लोग भी थे: सर्वाम्भोधिवेलावनवलयवासिभिश्च म्लेच्छजातिभिः (६०)।
- १०. सब देशान्तरों से आये हुए दूतमंडल: सर्वदेशान्तरागतैः दूतमण्डलैंः उपास्यमानः (६०)।

स्कन्धावार के इस सन्निवेश का स्पष्टीकरण अन्त के परिशिष्ट में एवं चित्र द्वारा किया गया है।

राजद्वार या ड्योही के अन्दर राजवल्लम तुरंगों की मन्दुरा, अर्थात् खास घोड़ों की घुड़साल थी। वहीं राजा के अपने वारणेन्द्र या खास हाथी का बाड़ा था। उनके बाद तीन चौक (त्रीणि कद्यान्तराणि) थे। इन्हीं में से दूसरी कद्या में बाहरी कचहरी या बाह्य आस्थानमंडप था। इसे ही बाह्य भी कहा जाता था (६०)। राजकुल के तीसरे चौक में धवलग्रह या राजा के अपने रहने का स्थान था। उससे सटा हुआ चौथे चौक में भुक्तास्थानमंडप था (६०,६६), जहाँ भोजन के बाद सम्राट्ट खास आदिभयों से मिलते-जुलते थे। मध्यकालीन परिभाषा के अनुसार बाह्य कद्या या बाह्य आस्थानमंडप दीवाने खास कहलाता था।

हाथियों का वर्णन करते हुए बाण ने कई रोचक सूचनाएँ दी हैं। एक तो यह कि हर्ष की सेना में अनेक अधुत हाथियों की संख्या थी: अनेकनागायुतवलम् (७६)। एक अधुत दस हजार के बराबर होता है। इस प्रकार तीस हजार से ऊपर हाथी अवश्य हर्ष की सेना में थे। चीनी यात्री श्युआन चुआड़ के अपनुसार हर्ष की सेना में हाथियों की संख्या साठ हजार और घुड़सवारों की एक लाख थी, जिसके कारण तीस वर्ष तक उसने शान्ति से राज्य किया। इसका अर्थ यह हुआ कि छह सौ अद्वारह से पहले सम्राट् बड़ी सेना का निर्माण कर चुके थे। उसी से कुछ पूर्व बाण दरबार में गये होंगे। बाण के अनेक अधुत नागबल

श्रीर श्युत्रान चुश्राक् के साठ हजार हाथियों की सेना का एक दूसरे से समर्थन होता है। बाण ने हर्ष को 'महावाहिनी-पित' कहा है ( ७६ )। यह विशेषण भी श्युत्रान चुश्राक् द्वारा निर्दिष्ट महती सेना को देखते हुए सत्य है। सेना में इतने श्रिषक हाथियों की संख्या प्रकट करती है कि हर्ष का श्रपने गजवल पर सबसे श्रिषक ध्यान था। बाण ने भी इस बात को दूसरे ढंग से सूचित किया है (दानवत्सु कर्मसु साधनश्रद्धा, न करिकीटेषु), जिसका व्यंगार्थ यही निकलता है कि हर्ण की साधनश्रद्धा या सेना-विषयक श्राध्या हाथियों पर विशेष थी ( ५४ )। जब हाथियों की इतनी विशाल सेना का निर्माण किया गया, तब उन्हें पकड़ने श्रीर प्राप्त करने के सब संभव उपायों पर ध्यान देना श्रावश्यक था। इसपर भी बाण ने प्रकाश डाला है। हाथियों की भरती के स्रोत ये थे—

- १. नये पकड़कर लाये हुए ( ऋभिनव बद्ध )।
- २. कररूप में प्राप्त (विद्येपोपार्जित, विद्येप = कर)।
- ३. भेंट में पाप्त (कौशलिकागत )
- ४. नागवीथी या नागवन के ऋधिपतियों द्वारा भेजे गये (नागवीथीपालप्रेषित)।
- पहली बार की भेंट के लिए त्रानेवाले लोगों द्वारा दिये गये (प्रथमदर्शन-कुत्ह्लोपनीत )। जान पड़ता है कि सम्राट्से पहली मुलाकात करनेवाले राजा, सामन्त त्रादि के लिए हाथी भेंट में लाना त्रावश्यक कर दिया गया था।
- ६. दूतमंडलों के साथ भेजे हुए।
- ७. शबर-बस्तियों के सरदारों द्वारा भेजे हुए (पल्लीपरिवृद्धहोकित )।
- गजयुद्ध की कीडात्रों त्रौर खेल-तमाशों के लिए खुलवाये गये या स्वेच्छा से दिये गये।
- इ. बलपूर्वक छीने गये ( त्र्याच्छिद्यमान )।

हाथियों की इतनी भारी सेना बनाने के ऐतिहासिक कारण कुछ इस प्रकार जान पड़ते हैं। गुप्तकाल में सेना का संगठन मुख्यतः घुड़सवारों पर ब्राश्रित था, जैसा कालिदास के वर्णनों में भी ब्राया है। गुप्तों ने यह पाठ संभवतः पूर्ववर्तां शकों से प्रह्णा किया होगा। शकों का ब्रश्वप्रेम संसार-प्रसिद्ध था। गुप्तकाल में ब्रश्ववल की वृद्धि पराकाष्टा को पहुँच गई थी; उसकी प्रतिक्रिया होना ब्रावश्यक था। घुड़सवार-सेना की मार को सामने से तोड़ने के लिए हाथियों का प्रयोग सफल ज्ञात हुआ । दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि गुप्त साम्राज्य के बिखरने पर देश में सामन्त, महासामन्त ब्रीर मांडलिक राजाओं की संख्या बहुत बढ़ गई ब्रीर प्रत्येक ने ब्रपने-व्रपने लिए दुर्गों का निर्माण किया। दुर्गों के तोड़ने में घोड़े उतने कारगर नहीं हो सकते, जितने हाथी। वस्तुतः, कांट्रपाल संस्था का ब्राविर्भाव लगभग इसी समय हुआ। हाथियों के इस द्विविध प्रयोग का संकेत स्वयं बाण ने भी किया है। उसने हाथियों को फौलादी दीवार कहा है, जो दुश्मन की फौज से होनेवाली बाणवृष्टि को सेल सकती थी: कृतानेकबाणविवरसहस्र लोहप्राकारम् (६८)। तत्कालीन सेनापितयों के ध्यान में यह बात ब्राई कि घुड़सवारों के बाणों की मार का कारगर जवाब हाथियों से बना लोहे का प्राचीर ही हो सकता है। हाथियों का दूसरा उपयोग था

कोट या गढ़ तोड़ना। हाथी मानों चलते-फिरते गिरिदुर्ग थे। जैसे दुर्ग के श्रष्टाल या बुर्ज में सिपाही भरे रहते हैं, जो वहाँ से बाण चलाते हैं, वैसे ही हाथियों पर भी लकड़ी के ऊँचे-ऊँचे ऋट्टाल या बुर्ज रखे जाते थे, जिनमें सैनिक बैठकर पहाड़ी किली की तोड़ते थे। बाग ने इस प्रकार के बुजों को कूटाङा तक कहा है: उच्चकूटाङालकविकटं सब्चारिगिरि-दुर्गम्। गुप्तकालीन युद्धनीति में भी द्वाथियों का प्रयोग लगभग इसी प्रकार से दोता था श्रीर भारतीय हाथी ईरान तक लो जाये जाते थे। चंचारी श्रष्टालकों से कमन्द फेंककर हमला करनेवाले शत्र्यो के बुजों या सिपाहियों को खींचकर गिरा लेना सासानी युद्धकला की विशेषता थी। ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में भी इस कला का या तो स्वतंत्र विकास हुत्रा या श्रैन्य वातों की तरह सासानी ईरान के संपर्क से यहाँ ली गई। सेना के हाथियों का इन्हीं कामों के लिए प्रयोग किया जाता था, इसके लिए हस्तपाशाकृष्टि श्रौर वागुरा द्वारा श्रराति-संवेष्टन पदों का प्रयोग किया है। 'इस्तपाशाकृष्टि' से शत्रू के चलते-फिरते कूटयंत्र फँसाये जाते थे त्रौर वागुरा से घोड़े या हाथी पर सवार सैनिकों को खींच लिया जाता था (६८); [चित्र २०]। बार्ण ने गजबल को शत्रु की सेना मथने का (वाहिनी स्रोभ) श्रौर श्रकस्मात् छापा मारने या इमला करने ( अवस्कन्द, ६८ ) का साधन कहा है। हाथियों की शिचा की अनेक युक्तियों में मंडलाकार घूमना (मंडलभ्रांति) और टेढ़ी चाल (चक्रचार, ६८) मुख्य थीं। सेना में पहरे के लिए भी हाथी काम में लाये जाते थे ( यामस्थापिन, ५८)। कुमकी हाथियों की मदद से नये हाथियों को कपड़ा जाता या (नागोद्धृति, ६७)। राजकीय जुलूस में भी हाथियों का उपयोग होता था। सबके आगे कातल घोड़ों की तरह सजे हुए विना सवारी के हाथी चलते थे। उनके मस्तक पर पट्टबन्ध रहता था: पट्टबन्धार्थ-मुपःथापित ( ४५)। कुछ हाथियों पर घींसे रखकर ले जाये जाते थे ( डिप्टिंडमाधि-रोह्ण, १८ ), जिस प्रकार मध्यकालीन ऊँटों पर धींसे रखकर उन्हें जुलूस में निकालते थे। ध्वज, चॅवर शङ्ख, घंटा ख्रंगराग, नत्त्रमाला आदि (५८) से हाथियों की सजावट (श्रंगाराभरण) की जाती थी। दोनों कानों के पास लटकते शङ्कों के श्रामूषण ( करिकर्ण-शङ्ख या अवतंसराङ्ख, ६५) का कई बार उल्लेख हुआ है (३७,५६)। हाथियों के दाँतों पर साने के चुड़े मढ़े जाते थे।

इन्हीं चलते-जिरते बुर्जों के लिए बाए ने 'सञ्चारिश्रष्टालक' शब्द दिया है। देखिए (श्रीक ऐएड रोमन लाइफ, प्र० ५८२)। श्रमरकोश में 'उन्माथ कूटयन्त्र' शब्द श्राया है, जो 'बैटरिंग रैम' का संस्कृत नाम जान पड़ता है।

<sup>9.</sup> The reserve of the Sassanian army was formed of elephants from India, which inspired the Romans with a certain amount of terror. They carried great wooden towers full of soldiers. (Clement Huart, Ancient Persia and Iranian Civilization, 1957, p. 151) The Sassanians knew the use of the ram, the ballista, and movable towers for attacking strongholds. (可能)

नश्चत्रमाला = हाथी के मस्तक के चारों श्रोर मोतियों की माला; संभवतः इसमें सत्ताईस मोती होते थे।

सकाञ्चनप्रतिमं=सोने से जड़ाऊ हाथी-दाँत की शृंगार-मंजूषा या श्रामरण-पेटिका,
 ६८; प्रतिमा=दंतकोश (शंकर), हाथी-दाँत की पेटी।

हाथियों के लिए नियुक्त परिचारकों में विसयारे (लेशिक, ६५) और महावत (श्रारोह, ६७; आधोरण, ६५ का उल्लेख है। हाथियों की अवस्था, जाति और शरीर-रचना के बारे में भी हर्षचिरत से काफी जानकारी मिलती है। तीस और चालीस वर्ष के बीच की चतुर्थी दशा में हाथियों की त्वचा पर लाल बुंदिकयाँ-जैसी फूटती हैं। मद्रजाति के हाथी सर्वोत्तम समक्ते जाते थे (बलभद्र, ६७) अच्छे हाथी के शरीर के नाखूत चिकने, रोंथे कड़ें, मुँह भारी, सिर कोमल, शीवामूल छोटा, उदर पतला होना चाहिए ३ जब उसे सिलाया या निकाला जाय, तो उसे सच्छिष्य की तरह सीखना चाहिए और सीखी हुई बात पर जमना चाहिए: सच्छिष्ठपं विनये छुडं परिचये (६७)। हाथी को पानी पिलाते समय मुख पर कपड़े का पदी डालते थे। इसका उल्लेख बाण और कालिदास दोनों ने किया है: दुकूलसुखपट्ट (६६)। व

हर्ष के अपने हाथी (देवस्य औपवायः, ६४) दर्पशात के लिए राजद्वार या क्योदी के अन्दर महान् अवस्थानमंडप बना हुआ था। ऊपर लिखी हुई अधिकांश विशेषताएँ उसमें भी थीं। उसके मस्तक पर पट्टबंघ बँघा था (६६)। ज्ञात होता है, हाथियों के समरविजय की, अर्थात् कौन-सा हाथी कितनी वार संग्राम में चढ़ा है, इसकी गणना रखी जाती थी: अनेकसमरविजयगणनालेखामिः विलवलयराजिभिः (६४)। दर्पशात के वर्णन-असंग में बाण ने राजकीय दानपट्टकों के बारे में कुछ रोचक बातें कही हैं। दानपट्टों पर अच्छ खोदे जाते थे (क्छ इ्यनिलिखित)। उनपर सम्राट् के हस्ताच्छ सजावट के साथ बनाये जाते थे (विश्रम मृतहस्तिस्थिति) [चित्र २१], और अन्त में वे दान लेनेवालों को पढ़कर सुनाये जाते थे: अलिकुलवाचालितैः (६६)।

हाथियों के अलावा घोड़े भी स्कन्धावार का विशेष अंग थे। बाँसखेड़ा के ताम्रपट्ट में 'हस्त्यश्वविजयस्कन्धावार' पद आया है। स्कन्धावार में राजकुल से बाहर साधारण घोड़ों का पड़ाव था, लेकिन हर्ष के अपने घोड़ों की मन्दुरा राजद्वार के भीतर थी, जिसका विशेष चित्र बाण ने खींचा है। ये खासा घोड़े भूपालवल्लभतुरंग, राजवल्लभ या केवल-वल्लभ कहलाते थे। हर्ष की मन्दुरा में राजवल्लभतुरंग अनेक देशों से लाये गये थे। वे वनायु (वानाघाटी, वजीरिस्तान), आरह (वाहीक या पंजाब), कम्बोज (मध्य एशिया में वंच नदी का पामीर-प्रदेश), भारद्वाज (उत्तरी गढ़वाल, जहाँ के टाँवन घोड़े प्रसिद्ध हैं),

र. कुर्वन् कामं क्षणमुखपटप्रीतिमैरावतस्य।—मेघदूत, ११६२। अर्थात्, हे मेघ, तुम जल पीते समय ऐरावत के मुखपट की माँति फैल जाना।

१. पिङ्गलपद्मजाल, ६५ ; तुलना कीजिए 'कुञ्जरबिन्दुशोखः ( कुमारसम्मव, १७ )।

इस्तिस्थितिः = स्वहस्तेन अक्षरकरणं, — अपने हाथ के दस्तखत, शंकर। हर्ष के बाँसखेड़ा ताम्रपट पर सबसे अन्त की पंक्ति मं 'स्वहस्तो मम महाराजाधिराजश्रीहर्षस्य' खुदा हुआ है। उसके अक्षरों की आकृति विभ्रम या शोभन ढंग से कलम के पुछल्ले फैलाकर बनाई गई हैं।

४. देखिए, रघुवंश, ५।७३; वनायुदेश्याः वाहाः ।

पः कालिदास ने कम्बोजों के देश की बढ़िया घोड़ों से भरा हुआ लिखा है (सदस्व-भूयिष्ठ, ४, ७०)।

सिंधुदेश (सिंधसागर या थल दोत्राब) त्रौर पारसीक (सासानी ईरान) से उस काल में बिह्मा घोड़ों का ग्रायात होता था। रंगों के हिसाब से राजकीय घुड़साल में शोण (लालकुम्मेत), श्याम (मुश्की), श्वेत (सब्जा), पिंजर (समन्द), हिरत (नीलासब्जा), तित्तिर कल्माष (तीतरपंखी) इन घोड़ों का उल्लेख किया गया है। महाभारत, दोणपर्व, ग्राध्याय २२ में ऋश्यवर्ण, रजताश्व, शुक्रपत्र परिच्छद, मेधसंकाश, हेमोत्तम, पाटलपुष्प, हारिद्रसमवर्ण, इन्द्रगोपकवर्ण ग्रादि एकसठ रंगों के श्रश्वों का परिगणन किया गया है श्रीर वह सामग्री गमयग की जान पड़ती है।

शुभलच्योंवाले घोड़ों में पंचमद्र (पंचकल्याया) , मिल्लकाच् (शुक्ल श्रपांगवाला) श्रीर कृत्तिकापिंजर का उल्लेख है। श्रच्छे घोड़ों की बनावट के विषय में बाया ने लिखा है—'मुँह लम्बा श्रीर पतला. कान छोटे, घाँटी (सिर श्रीर गर्दन का जोड़) गोल, चिकनी श्रीर मुदन ऊपर उठी हुई श्रीर यूप के श्रयभाग की तरह लम्बी श्रीर टेढ़ी, कन्घों के जोड़ मांस से फूले हुए, छाती निकली हुई, टाँगें पतली श्रीर सीधी, खुर लोहे की तरह कड़े, पेट गोल, पुट्ठे चौड़े श्रीर मांसल होने हे उठे हुए, पूँछ के बाल पृथ्वी को छूते हुए होते थे' (६२-६३)।

घोड़ों को बाँधने के लिए अगाड़ी और पिछाड़ी दो रिस्तियाँ होती थीं। बहुत तेज-मिजाज घोड़ों की गर्दन में आगे दो रिस्तियाँ दो तरफ खींचकर दो खूँटों में बाँधी जाती थीं। पिछाड़ी (पश्चात्पाशबंध) के तानने से एक देर अधिक खिचा हुआ हो गया था, जिससे लम्बे घोड़े और लम्बे जान पड़ते थे। गर्दन में बहुत-सी डोरियों से अधित गंडे बँधे थे। इस प्रकार के गंडे लगभग इसी काल की सूर्यमूर्तियों के घोड़ों में पाये जाते हैं (चित्र २२)। खुरों

४. अं॰ (Dappled)। संस्कृत रंगों के आधुनिक पर्यायों के लिए मैं श्रीरायकृष्णदासजी का अनुग्रहीत हैं।

देखिए रघुवंश, ४।६०, ६२; पाश्चात्यैरश्वसाधनैः ।

२. पिंजर=ईषत्कपिल (शंकर); श्रॅगरेजी बे ( Bay )।

३. हरित = शुकनिभ ( शंकर ), श्रॅगरेजी चेस्टनट ( Chestnut )।

५. बागा से लगभग सी वर्ष पीछे घोड़ों का व्यापार अरब सौदागरों के हाथ चला गया। संस्कृत नामों की जगह रंगों के फारसी-मिश्रित अरबी नाम, जैसे बोल्लाह, सेराह, कोकाह, खोंगाह आदि भारतीय बाजारों में चल पड़े। हरिभद्रसूरि (७००-७० ई०)-कृत 'समराइचकहा' में बोल्लाह किशोरक पद में सबसे पहले बोल्लाह इस अरबी नाम का उल्लेख मिलता है। पीछ संस्कृत नामों का चलन बिलकुल मिट गया। हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि में घोड़ों के करीब बीस अरबी नामों को संस्कृत शब्द मानकर उनकी ब्युत्पत्ति दी है (४।३०३-३०६)। केवल नकुल की अरवचिकित्सा में पुराने संस्कृत के नाम चालू रहे।

६. हृदय, पृष्ठ मुख और दोनों पाश्वी में पुष्पित या भौरीवाला (श्रिभधानचिन्तामणि, ४।३०२)।

कृतिकापिंजर=किसी भी रंग का घोड़ा, जिसकी जिल्द पर सफेद चितियाँ हों, जैसे सफेद तारे बिखरे हुए हों (तारकाकदम्बकल्यानेकबिन्दुकल्माषितत्वचः, शंकर)। ऐसा घोड़ा ऋत्यन्त श्रेष्ठ जाति का होता है और कम मिलता है। इस स्वना के लिए मैं अपने सुहद् श्रीरायकृष्णदासजी का कृतज्ञ हूँ।

के नीचे की घरती लकड़ी से मँटी हुई थी, जिसपर घोड़े खुर पटककर घरती खरोंच रहे थे। घास चारा सामने डाला जाता देखकर वे चंचल हो उठते थे और कठिन साइसों (चंडचंडाल) की डपटान सुनकर मारे डर के उनकी पुतिलयाँ दीनमाव से फिर रही थीं। राजमन्दुरा में बँघे हुए घोड़ों के समीप सदा नीराजन-अगिन जलती रहती थी और उनके उत्पर चँदोवे तने हुए थे। कालिदास ने भी घोड़ों के लिए लम्बे तम्बुओं का उल्लेख किया है। वि

स्कन्धावार में ऊँटों का भी जमबट था, लेकिन घोड़े-हाथियों के समान महत्त्वपूर्ण नहीं। ऊँटों से अधिकतर डाक का काम लिया जाता था: प्रे धित, प्रे ध्यमाण, प्रतीपितिवृत्त, बहुयोजनगमन (५६)। ऊँटों को रुचि के साथ सजाते थे। सुँह पर कौड़ियों की पिट्टयाँ, गले में सोने के बजनेवाले धुँघस्त्रों की माला , कानों के पास पँचरंगी ऊन के लटकते हुए फुँदने, ये उनकी सजावट के ग्रंग थे।

श्रनेक छत्र श्रीर चँवर भी स्कन्धावार की शोभा बढ़ा रहे थे (५६)। श्वेत श्रातपत्र या छत्रों में मोतियों की भालरें लगी थीं: मुक्ताफलजालक। गरुड़ के खुले पंख श्रीर राजहंस की श्राकृतियाँ उनपर कड़ी हुई थीं। उनमें माणिक्य-खंड लगे हुए थे श्रीर उनके दंड विदुम के बने थे (५६)। वराहमिहिर ने राजा के श्रातपत्र वर्णन में उसे मुक्ताफलों से उपचित, हंस श्रीर कृकवाकु के पत्तों से निचित, रत्नों से विभूषित, स्कटिक बद्धमूल श्रीर नौ गोरियों से बने हुए दंडवाला लिखा है। वह छह हाथ लम्बा होता था। इसी के साथ मायूर श्रातपत्र श्रीर हजारों मंडियाँ भी थीं, जो जलूस के काम में श्राती रही होंगी। मायूर श्रातपत्र नाचते हुए मोर के बर्हमंडल की श्राकृति के होते थे। बाद में भी श्राफतांब के रूप में वे जलूस के लिए काम में श्राते थे। श्रानेक प्रकार के वस्न, जैसे श्रंशुक श्रीर चौम, एवं रत्न, जैसे मरकत, पद्मराग, इन्द्रनील, महानील, गरुडमिण, पुष्पराग श्रादि भी राजकीय सिनवेश में थे (६०)।

दरबार में अनेक महासामन्त और राजा उपस्थित थे। इनकी तीन कोटियाँ थीं। एक शत्रुमहासामन्त, जो जीत लिये गये थे और निर्जित होने के बाद दरबार में अनेक प्रकार की सेवाएँ करते थे। इनके साथ कुछ सम्मान का व्यवहार किया जाता था: निर्जित रिप् सम्मानितः)। दूसरी कोटि में वे राजा थे, जो सम्राट्ट के प्रताप से अनुगत होकर वहाँ आये थे, अप्रेर तीसरी कोटि में वे थे, जो उसके प्रति अनुराग से आकृष्ट हुए थे। राजाओं के प्रति हर्ष की तीन प्रकार की यह नीति समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में उल्लिखित नीति से बहुत मिलती है। समुद्रगुप्त के द्वारा अष्टराज्य और उत्सरन्नाज्यवाले वंशों का पुनः प्रतिष्ठापन वैसा ही व्यवहार था, जैसा निर्जित शत्रुमहासामन्तों के प्रति हर्ष का। सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन के द्वारा प्रचंडशासन सम्राट्ट को तुष्ट करने की नीति का भी इसी में समावेश हो जाता है। समुद्रगुप्त ने दिन्न्णापथ के राजाओं के प्रति जो प्रह्णमोन्न और

१. रघुवंश ५, ७३; दीघेंष्वमी नियमिताः पटमराडपेषु।

२. वराटिकावलोभिः घटितमुखमग्डनकैः।

३. चामीकरघुर्घरकमालिकैः।

४. श्रवणोपरान्तप्रेङ्काञ्चरागवणीर्णाचित्रस्त्रज्द्वाजालैः।

५. बृहत्संहिता, श्रध्याय ७३, छत्रलक्षण ।

अनुग्रह के द्वारा प्रतापोन्मिश्रत नीति बरती थी, वह हर्ष-नीति की दूसरी कोटि से मिलती है। हर्ष के प्रति अनुराग से वश में आये हुए राजाओं का तीसरा समृह समुद्रगुप्त के शासन में उन राजाओं से मिलता है, जो आत्मिनिवेदन करके कन्याओं का उपायन भेजकर, अथवा अपने विषय और मुक्ति पर अधिकारारूट रहने के लिए गरुडांकित शासन-पत्र प्राप्त करके सम्राट् को प्रसन्न कर लेते थे। समुद्रगुप्त ने जिस प्रसमोद्धरण (जड़ से उखाड़ फेंकने) की नीति का अतिरिक्त उल्लेख किया है, उस तरह के राजाओं के लिए दरबार में कोई स्थान न था, अतएव बाण ने यहाँ उल्लेख नहीं किया।

जो भुजनिर्जित रात्रु महासामन्त दरबार में स्राते थे, उनके साथ होनेवाले विविध व्यवहारों का भी बाए ने उल्लेख किया है। सम्राट् के पास स्राने पर उनपर जो बीतती थी, वह कुछ शोभनीय व्यवहार नहीं कहा जा सकता। किंतु, युद्धस्थल में एक बार हार जाने पर प्राण-भिन्ता के लिए लाचार शत्रु स्रों के साथ किये गये वे व्यवहार उस युग में अनुमह या सम्मान ही समक्ते जाते थे। सभी देशों में इस प्रकार की रणनीति व्यवहृत थी। कुछ लोग स्वामी के कोप का प्रशमन करने के लिए कंठ में कृपाए बाँघ लेते थे: कएठबद्धकृपाएपट्टैं; कुछ दाड़ी, मूँछ स्रोर बाल बढ़ाये रहते थे; कुछ किर पर से मुकुट उतारे हुए थे; कुछ सेवा में उपस्थित हो चँवर इलाते थे: सेवाचामराणीवार्पयद्भिः। स्रनन्यशरणभाव से वे लोग सम्राट् के दर्शनों की स्राशा में दिन बिताते स्रोर भीतर से बाहर स्रानेवाने स्रम्यन्तरप्रतीहारों के स्रनुयायी पुरुषों से बार-बार पूछते रहते थे—'ये भाई, क्या सजाये जाते हुए भुक्तास्थानमंडप में सम्राट् स्राज दर्शन देंगे या वे बाह्यास्थानमंडप में निकलकर स्रायँगे' (६०)।

इस प्रकार स्कन्थावार का चित्र खींचने के बाद बाण ने सम्राट् हर्ष का विशद वर्णन किया है। महाप्रतीहारों के प्रधान परियात्र का भी एक सुन्दर चित्र दिया गया है। प्रतीहार लोग राजसी ठाटबाट ग्रीर दरबारी प्रबन्ध की रीढ़ थे। प्रतीहारों के ऊपर महाप्रतीहार होते थे, ग्रीर उन महाप्रतीहारों में भी जो मुखिया था, उसका पद दीवारिक का था (६२)। जो लोग राजद्वार या ड्योड़ी के भीतर जाने के ग्रधिकारी थे, वे 'ग्रन्तरप्रतीहार' कहलाते थे। केवल बाह्यकच्या या दीवाने ग्राम तक ग्राने-जानेवाले नौकर-चाकर बाह्य परिजन कहलाते थे। ये प्रतीहार लोग राजकुल के नियमों ग्रीर दरबार के शिष्टाचार में निष्णात होते थे। वस्तुतः, उस ग्रुग में सामन्त, महासामन्त, मांडलिक, राजा, महाराजा, महाराजा, महाराजाविराज, चक्रवर्तां, सम्राट् ग्रादि विभिन्न कोटि के राजाग्रों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के मुकुट ग्रीर पह होते थे, जिन्हें पहचानकर प्रतीहार लोग दरबारियों को यथायोग्य सम्मान देते थे। यहाप्रतीहार दीवारिक परियात्र पर हर्ष की विशेष छपा थी। वह निर्मल कंद्यक पहने हुए था। पतली कमर में पेटी कसी हुई थी, जिसमें माणिक्य का पदक लगा हुत्रा था। चौड़ी छाती पर हार ग्रीर कानों में मिणि-कुंडल थे। सम्राट् की विशेष छपा से प्राप्त खिले कमलों की मुंडमाला मस्तक पर थी। मौलि पर सफेद पगड़ा (पांडर उष्णीष) थी।

१. धरहु दशन तृशा कंठ कुठारी—तुलसीदास।

२० इस प्रकार के भिन्न पट (पत्रपट, रत्नपट, पुष्पपट) और मुकुटों के आकार आदि का विवेचन मानसार (अ०४६) में है, जो गुप्तकाल का प्रंथ है। और भी देखिए, शुक्कनीति, १। १८३-१८४।

बार्ये हाथ में मोतियों की जड़ाऊ मूठवाली तलवार थी श्रौर दाहिने में सोने की वेत्रयि । श्राधिकार-गौरव से लोग उसके लिए मार्ग छोड़ देते थे। श्रास्यन्त निष्ठुर पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी वह स्वभाव से नम्र था।

दौवारिक ने भुक्तास्थानमंडप में पहुँचकर बाग से कहा - 'देव के दर्शन करो।' बारा ने वहाँ मंडप के सामने के आँगन में संगमर्भर की चौकी पर हुई को बैठे हुए देखा। इस प्रकार का त्रासन ग्रीष्म ऋतु के त्रानुकूल था। रायन के सिरे पर टिकी हुई भुजा पर सम्राट श्रपने शरीर का भार डाले थे। सम्राट् की दरबार में बैठने की यही मुद्रा थी। उनके चारों स्रोर शस्त्र लिये हुए लम्बे गठीले शरीरवाले गोरे स्रौर पश्तैनी वस्त्रेगरक्तक ( शरीर-परिचारकलोक ) पंक्ति में खड़े थे। पास में विशिष्ट प्रियंजन बैठे थे। वस्ततः, भक्तास्थान-मंडप या दीवाने खास में वे लोग ही सम्राट से मिल पाते थे, जो उनके विशेष कृपा-भाजन होते थे। कादम्बरी में राजा शूदक के वर्णन में भी दो स्नास्थानमंडपों का उल्लेख है। एक बाहरी जहाँ श्राम दरबार में चांडाल-कन्या वैशम्पायन को लेकर श्राई थी। सभा विसर्जित करने के बाद स्नान-भोजन से निवृत्त हो, कुछ चुने हुए राजकुमार, श्रमात्य श्रीर प्रियजनों के साथ शद्रक ने भीतर के ब्रास्थानमंडप में वैशम्पायन से कथा सुनी । उसी के लिए यहाँ भक्तास्थानमंडप पद प्रयुक्त हुन्ना हैं। हुई को बागा ने जिस समय देखा, वह ब्रह्मचर्यवृत की प्रतिज्ञा ले चुका था : गृहीतब्रह्मचर्यमालिङ्गितं राजलद्म्या (७०)। हर्षे ने राज्यवद्धंन की मृत्यु के बाद यह प्रतिज्ञा की थी कि जबतक मैं सम्पूर्ण भूमि की दिग्विजय न कर लूँगा, तब-तक विवाह न कहाँगा। वाण के शब्दों में 'उसने यह असिधारावत लिया था' : प्रतिपन्ना-सिधाराधारणत्रतम । बाया ने हर्ष की भीष्म से तुलना की है : भीष्मातुजितकाशिनम । दिवाकरमित्र के सामने हर्ष के मुख से बाण ने यह कहलाया है- भाई का वध करनेवाले अपकारी रिप्कल का मूलोच्छेद करने के लिए उद्यत मैंने अपनी भुजाओं का भरोसा करके सब लोगों के सामने प्रतिज्ञा की थी: सकललां कप्रत्यचां प्रतिज्ञा कृता (२५६)।

हर्ष के समीप में एक वारविलासिनी चामरग्राहिणी खड़ी थी (७०, ७४)। काव्य-कथाएँ हो रही थीं। विश्वम्भ श्रालाप का सुल मिल रहा था। प्रसाद के द्वारा शासनपत्र बाँटे जा रहे थे: प्रसादेषु श्रियं स्थाने स्थापयन्तं। स्निग्ध दृष्टि श्रपने इष्ट कृपाण पर इस तरह पड़ रही थी, जैसे फौलाद की रचा के लिए चिकनाई लगाते हैं: स्नेह्यृष्टिमिव दृष्टिमिच्टे कृपाणे पातयन्तम्। उसके रूप-सौन्दर्य में मानों सब देवों के श्रातिशय रूप का निवास था: सर्वदेवतावतारम (७२)। इस प्रसंग में बाण ने श्ररुण, सुगत, बुद्ध, इन्द्र, धर्म, सूर्य, श्रवलोकितेश्वर, चन्द्रमा, कृष्ण इन देवताश्रों का उल्लेख किया है, जिनकी उस समय मान्यता थी। हर्ष का बायाँ पर महानीलमिण के पादपीठ पर रखा हुश्रा था। पादपीठ के चारों श्रोर माणिक्यमाला की मेखला बँधी थी।

यहाँ बाण ने सम्राट् श्रौर राजाश्रों के बीच में पाँच प्रकार के सम्बन्धों का पुनः उल्लेख किया है। पहले श्रप्रणत लोकपाल, श्रर्थात् जिन्होंने श्रधीनता न मानी थी; दूसरे, जो श्रनुराग

मौल, भृतक, श्रेिश, मित्र, अमित्र और आटिवक, ये छह प्रकार के सैनिक सहायक होते हैं। जो पुश्त-दर-पुश्त से चले आते हैं, वे मौल कहलाते हैं।

२. यावन्मया न सकला जिता भूमिः तावन्मे ब्रह्मचर्यम्, इति श्रीहर्षः प्रतिज्ञातवान् -शंकर ।

से श्रनुगत हुए थे; तीसरे, उसके तेज से श्रस्त हुए मंडलवर्त्ता या मांडलिक राजा; चौथे, श्रन्य अवशिष्ट राजसमूह; श्रीर पाँचवें, समस्त सामन्त लोग (७२)। हर्ष दो वस्त्र पहने हुए था, एक अधरवास (धोती) और दसरा उत्तरीय। अधरवास वासुकि के निमोंक या केंचुल की तरह श्रत्यन्त महीन, नितम्बीं से सटा हुन्ना, श्वेत फेन की तरह था। श्रधोवस्त्र के ऊपर नेत्रसूत्र या रेशम का पटका बँबा हुआ था ( नेत्रसत्रानिवेशशोभिना अधरवाससा ) श्रीर उसके समीप मेखला बँघी हुई थी। दूसरा, वस्त्र शरीर के ऊर्ध्वभाग में महीन उत्तरीय था, जिसमें जामदानी की भाँति छोटे-छोटे तारे या सूत्रबिन्दु कढ़े हुए थे : अधनेन सतारागर्णेन उपरि-क्रतेन द्वितीयाम्बरेगा । छाती पर शेष नामक हार सुशोभित था : शेषेगा हारदण्डेन परि-विक्तिक न्याम । शेषहार उस समय के विशिष्ट पुरुषों का त्राभूषण था। इसे मोतियों का बलेवड़ा कहना चाहिए, जो ऊपर से पतला श्रीर नीचे से मोटा होता था श्रीर सामने शरीर पर पड़ा हुआ साँप-सा लगता था। बाण ने कादम्बरी में भी शेपहार का विस्तार से उल्लेख किया है। चन्द्रापीड के लिए विशेष रूप से कादम्बरी ने इसे भेजा था। गुप्तकाल की मूर्तियों में शेषहार के कई नमूने मिलते हैं [चित्र २३]। वाण ने हर्ष के महादानों का भी उल्लेख किया है, जिनमें प्रति पाँचवें वर्ष वह सब कुछ दे डालता था : जीवितावधिगृहीतसर्वस्व-महादानदीक्षा (७३)। इस प्रकार के प्रति पाँच वर्ष पर किये जानेवाले सर्वध्वदिचण दानों की गुप्तकाल में या उसके कुछ बाद भी प्रथा थी। दिव्यावदान में उनके लिए 'पंचवार्षिक' इान्द आया है। कालिदास ने भी रध के सर्वस्वद चिए यज्ञ का उल्लेख किया है। हर्ष की बाहुत्रों में जड़ाऊ केयूर थे; उनके रत्नों से फूटती हुई किरण-शलाकाएँ ऐसी लगती थीं, मानों विष्णु की तरह सम्राट के दो छोटी भुजाएँ श्रोर निकल रही हों : श्रजजिनीषया बालभर्ज-रिवापरै: प्ररोहद्धि: (७३)। यह उत्प्रेचा गुप्तकालीन विष्णु-मूर्तियों से ली गई है, जिनमें विष्णा की दो श्राधिक भुजाएँ कोहनियों के पास से निकलती हुई दिखाई जाती हैं [ चित्र २४ ]) इसीलिए, पूरी भुजात्रों की ऋपेत्वा उन्हें बालभुज कहा गया है। 3 हर्ष के सिर पर तीन गहने थे। प्रथम, ललाट से ऊपर श्ररुणचूडामणि थी, जो पद्मराग की थी श्रीर जिससे छिटकनेवाली किरणें ललाट के ऊपरी किनारे को शोभित कर रही थीं। ४

<sup>9.</sup> इस प्रकार के अत्यन्त सद्भम, शरीर से चित्रटे हुए वस्त्र गुप्तकाल श्रीर हर्पयुग की विशेषता थी। श्रॅगरेजी में इसे बैट ड्रेंपरी कहते हैं। वाण ने इसके लिए 'मग्नांशुक' (१६६) पद का भी प्रयोग किया है।

२. देखिए, श्रिहच्छत्रा से मिली हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, एँ रथेट इंडिया, श्रंक ४, चित्र २५६ ।
नैषध में इस तरह के हार या गजरे को दुंडुभक, अर्थात दुंडुभ साँप की श्राकृति का कहा
गया है (नैषध, २९, ४३)। नैषध के टीकाकार ईशागदेव ने इसका पर्याय टोडर दिया है।
नारायण के श्रनुसार 'दुंडुभस्य विकणतया साम्यात् स्थूलघनतरे पुष्पदामिन दुएडुभादं
लाक्षणिकम्'। संभव है कि शुरू में बाण के समय में शेपहार मोतियों से गूँथा जाता हो;
पीछे फूलों के गजरे भी वनने लगे। मथुरा-कला की श्रितप्रसिद्ध ग्रुप्तकालीन विष्णुमूर्तिं
सं० ई ६ में भी मोतियों का मोटा बलेवड़ा हार शेषहार ही जान पड़ता था।

३. मथुरा-कला की अत्यन्त सुन्दर गुप्तकालीन विष्णुमूर्ति (संख्या ई६) में यह लक्षरा स्पष्ट है। देखिए, मेरी लिखी हुई 'मथुरा म्युजियम गाइड बुक', चित्र ३=।

४. अठगोन सूडामिशारोचिषा ले हितायतलला टतटम् (७४)।

दूसरा त्राभूषण मालती-पुष्प की मुंडमाला थी, जो ललाट की केशान्तरेखा के चारों त्रोर बँधी थी १ [चित्र२५]। सिर पर तीसरा त्रलंकरण शिखंडाभरण था, त्रश्मीत् मुकुट पर कलगी की तरह का पदक था, जिसमें मोता त्रीर मरकत दोनों लगे थे। ये तीनों त्राभूषण उत्तरगुप्तकालीन मूर्तियों के मुकुटाभूगणों में पाये जाते हैं १ [चित्र२६]। कानों में कुंडल थे, जिनकी घूमती हुई कोर बालवीणा सी लगती थी : कुण्डलमणिकुटिलकोटिबालवीणा (७४)। कान में दूसरा गहना अवखावतंस था, जो सम्भवतः कुंडल से ऊपर के आग में पहना जाता था। इस प्रकार कान्ति, वैदग्ध्य, पराक्रम, करुणा, कला, सौभाग्य, धर्म त्रादि केंनिधान, गम्भीर त्रीर प्रसन्न, त्रासदायक त्रीर रमणीय, चक्रवर्ती सप्राट् हर्ष को बाण ने पहली बार देखा।

बाण ने दरबार की वारिवलासिनियों का एक अन्तर्गमित चित्र देकर इस लम्बे वर्णन को और भी लंबा खींच दिया है। उस युग के राजसमाज की पूर्णता के लिए वार-विलासिनियाँ आवश्यक ग्रंग थीं। यह शब्दचित्र उनका यथार्थ रूप खड़ा कर देता है। चित्र और शिल्प में इसी वर्णन से मिलते-जुलते रूप हमें प्राप्त होते हैं। जलाट पर अगर का तिलक था; चमचमाते हारों से वे ठमकती थीं; नखरों से चंचल भ्रूलताएँ चला रही थीं; रूस्य के कारण लंबी साँसों से वे हाँफ रही थीं; स्तनकलश बकुलमाला से परिवेष्टित थे; हार की मध्यमिण रह-रहकर इधर-उधर हिलती थी, मानों आलिंगन के लिए भुजाएँ फैली हों; कभी जँभाई रोकने के लिए मुल पर उत्तान हाथ रख लेती थीं; कानों के फूलों का पराग पड़ने से नेत्रों को मिचमिचाती थीं; तिरछी भौंहों के साथ चितवनें चला रही थीं; कभी एकटक बरीनी-वाले नेत्रों से देखने लगती थीं; कभी स्वाभाविक मुस्कान इधर-उधर बिखेरती थीं, कभी शरीर की तोड़-मरोड़ के साथ हाथों की उँगलियाँ एक दूसरे से फँसाकर हथेली ऊपर उठाये हुए नाचती थीं; और कभी उँगलियाँ चटकारकर उन्हें गोल शुमाकर छोटी-छोटी धनुहियाँ-जैसी बनाती हुई नाचती थीं । इस प्रकार, बाल ने चतुर चित्रकार की भाँति त्लिका के चौदह संकेतों से नृत्य करती हुई वारवनिताओं का लीलाचित्र प्रस्तुत किया है।

गुप्त-शिलालेखों में बारम्बार 'चनुरुद्धिसिलिलास्वादितयशसः' विशेषण गुप्त-सम्राटों के लिए त्राता है। वह राजात्रों के लिए वर्णन की लीक बन गई थी। बाण ने हर्ष को चतुरुद्धिकेदारकुटुम्बी (७७) कहा है, श्रर्थात् ऐसा किसान, जिसके लिए चार समुद्र चार क्यारियाँ हों। हर्ष के भुजदंडों को चार समुद्रों की परिला के किनारे-किनारे बना हुआ शिला प्राकार कहा गया है।

हर्ष को देखकर बाण के मन में कितने ही विचार एक साथ दौड़ गये। 'ये ही सुग्रहीतनामा देव परमेश्वर हर्ष हैं, जो समस्त पूर्व के राजाओं के चिरतों को जीतनेवाले ज्येष्ठ-मल्ल हैं। इन्हीं से पृथ्वी राजन्वती है। विष्णु, पशुपित, इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, इन देवताओं के उन-उन गुणों से भी हर्ष बढ़कर हैं। इनके त्याग, प्रज्ञा, किवत्व, सत्त्व, उत्साह; की ज्यित्राग, गुण, कौशला की इयत्ता नहीं है।' इस प्रकार के अनेक विचार मन में लाते

१ उत्फुल्लमालतीमयेन मुखशशिपरिवेषमग्डलेन मुग्डमाल।गुग्गेन परिकल्तितकेशान्तम् (७४)।

२. शिखराडाभरराभुवा मुक्ताफलालोकेन मरकतमिराकिरराकलापेनी च (७४)।

३. तुलना कीजिए, रघुवंश ६,२२ : 'कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतोमाहुरनेन भूमिम्-'पृथ्वी पर चाहे जितने राजा श्रीर हों, धरती राजन्वती तो इन्हीं मनधराज से बनी है।'

हुए पास जाकर उसने 'स्वस्ति' शब्द का उचारण किया। इस प्रसंग में श्लेप के द्वारा वाण ने कई महत्त्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका सांस्कृतिक मूल्य है। कृष्ण के बालचरितों में श्रिरिष्टासुर या वत्सासुर के वध का उल्लेख है । 'निस्त्रिशाग्राहसहस्र' पद में तलवार चलाने के उन हाथों का उल्लेख है, जिनका अम्यास किया जाता था 'जिनस्येवार्थवादशून्यानि दर्शनानिं वाक्य में बोद्धों के यागाचार स्त्रोर माध्यमिक दर्शनों की तरफ इशारा है, जो उस युग के दार्शनिक जगत् में ऊँचाई पर थे। ये दर्शन चिणिकत्व में विश्वास करते स्त्रौर यह मानते थे कि केवल विज्ञान (विचार) ही तात्विक है, ग्रर्थ या भौतिक वस्तुएँ असत्य हैं। यहा योगीचार दर्शन का तिज्ञानवाद था। आगे चलकर शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२।-२। २८) के भाष्य में विज्ञानवाद का खंडन किया। कादम्बरी में भी बाण ने 'निरालम्बनां बौद्धबुद्धिम्' पद से इसी दार्शनिक पद का उल्लेख किया है। 'अस्मिश्च राजनि यतीनां योगपट्टकाः' इस उल्लेख में यागपट्टक का दूसरा अर्थ जाली बनाये हुए ताम्रपत्रों से है। इस प्रकार के कई जाली ताम्रपत्र मिले भी हैं, जैसे समुद्रगुप्त का गया से प्राप्त ताम्रपत्र । बाद के राजा पूर्वदत्त दोनों का प्रतिपालन करते थे, स्रतएव इस प्रकार के जाल रवने का प्रलोभन कभी किसो के मन में आ जाता था। 'पुश्त हर्त्रणां पार्थिवविष्रहाः' पद में मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों का उल्लेख है, जिन्हें बड़े याकार में उस समय तैयार किया जाता था। 'बृतानां पाद्च्छेदाः' उल्तेख से ज्ञात होता है कि पैर काट देना उस समय के दंडविधान का स्रंग था। 'बट्पदानां दानप्रहरणकलहाः' पद में दान शब्द का वहीं अर्थ है, जो कृष्ण की दानलीला पद में है, अर्थात् कर-महरण। 'अष्टापदानां चत्राङ्ग-कल्पनाः' के चतुरंगकल्पना शब्द से अपराधी के दोनों पर काटने के दंडविधान का उल्लेख है। इसी में श्लेप से शतरंज का भी उल्लेख किया गया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस खेज में ब्राध्यपद या ब्राउ वरों की ब्राठ पंक्तियाँ होती थीं ब्रोर मोहरे चतुरंग सेना के चार श्रंग — इस्ती-श्रश्व-रथ-पदाित की रचना के श्रनुसार रखे जाते थे। श्रष्टापदपद्व पर खाने या घर काले त्रोर सफेद होते थे, यह भी बाख ने पूर्व में सूचित किया है।

'वाक्यविदामधिकरण्विचाराः' पद महत्त्वपूर्ण है। इसमें अधिकरण के दो अर्थ हैं, पहला अर्थ हैं मीमांस्र हों (वाक्यविदां) के शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकरण् (शंकर टीकाकार के अनुसार विश्वान्तिस्थान)। अविकरणों का विचार कुमारिलभङ के समय के पूर्व ही शुरू हो गया था। कुमारिल की आठवीं शती के मध्यभाग में माना जाय तो बाण के इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि उनने एक शती पूर्व ही मीमांसाशास्त्र में अधिकरणों को विवेचना होने लगी थी। अधिकरण का दूसरा अर्थ धर्म-निर्णय-स्थान (फीजी और दीवानी की

<sup>9.</sup> माधव के जैमिनीय न्यायमालाविस्तार (चौदहवा शती) में अधिकरणों का विचार खूब पल्लवित हुआ है। विषय, संशय या पूर्वपक्ष, संगति, उत्तरपक्ष और निर्णय इन पाँव अंगों से अधिकरण बनाता है। इस प्रकार के ६९५ अधिकरण माधव के प्रंथ में हैं। शंकरभट्ट (सोलहवी शती)-कृत 'मोमांसासा संग्रह' में अधिकरणों की संख्या १००० है। मीमांसादर्शन के २६५९ सत्रों को ठीक-ठीक अधिकरणों में बाँटने के विषय में टीकाकारों में मतमेद था। अतएव, यह शात होता है कि अधिकरण-विभाग सत्रों का मीलिक अंग न था, वरन पीछे से विकसित हुआ।

श्रदालतें ) भी गुप्तकाल में खूब चल गया था। इन श्रधिकरणों में प्राङ्विवाक श्रधिकारी मुकदमों पर जिस तरह विचार करते थे, उसका श्रच्छा चित्र 'चतुर्भाणी-संग्रह' के 'पादताडितकं' नामक भाण में खींचा गया है।

जब बागा ने हर्ष के समीप जाकर स्वस्ति शब्द का उचारण किया, उसी समय उत्तर दिशा की श्रोर समीप में किसी गजपित्वारक के द्वारा पढ़ा जाता हुश्रा एक श्रपरवक्त्र श्लोक सुनाई पड़ा। उसे सुनकर हर्ष ने बागा की श्रोर देखा श्रौर पूछा—'यही वह बागा है' (एष स बागाः ) ? दौवारिक ने कहा—'देव का कथन सत्य है। यही वे हैं।' इसपर हर्ष ने कहा—'में इसे नहीं देखना चाहता, जबतक यह मेरा प्रसाद न प्राप्त कर ले।' यह कहकर श्रपनी हिन्द सुमा ली, श्रौर पीछे बैठे हुए मालवराज के पुत्र के कहा—यह भारी भुजंग हैं। महानयं भुजङ्गः।

हर्ष की बात सुनकर सब लोगों में सन्नाटा छा गया। मालव-राजकुमार ने ऐसी मुद्रा बनाई, जैसे उसने कुछ समभा ही न हो। वस्तुतः, हर्ष का बाण के साथ प्रथम दर्शन में यह व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। यह तीखा वचन सुनकर बाण तिलमिला उठा। बाण की जो स्वतन्त्र प्रकृति थी और जो ब्रह्मतेज था, वह जाग उठा। च्रण्-भर चुप रहकर उसने हर्ष से काफी कड़े शब्दों में प्रतिवाद किया और अपने विषय की सची स्थिति ब्यौरेवार कही— 'है देव, आप इस प्रकार की बात कैसे कहते हैं, जैसे आपको मेरे विषय में सची बात का पता न हो या मेरा विश्वास न हो, या आपकी बुद्धि दूसरों पर निर्भर रहती हो, अथवा आप स्वयं लोक के द्वत्तां से अनिभन्न हों। लोगों के स्वभाव और बातचीत मनमानी और तरह-तरह की होतों है। लेकिन, बड़ों को तो यथार्थ दर्शन करना चाहिए। आप मुक्ते साधारण व्यक्ति तरह मत समिक्तए। मैंने सोमपायी वात्स्यायन ब्राह्मणों के कुल में जन्म लिया है। उचित समय पर उपनयन आदि सब संस्कार मेरे किये गये। मैंने संगवेद भली भाँति पढ़ा है और शक्ति के अनुसार शास्त्र भी सुने हैं। विवाह के च्रण से लेकर में नियमित ग्रहस्य रहा हूँ। सुक्तमें क्या सुजंगपना है श अवश्य ही मेरी नई आयु में कुछ चपलताएँ हुई, इस बात से मैं इनकार न कहाँगा; किन्तु वे ऐसी न थीं, जिनका इस लोक या उस लोक से विरोध हो।

<sup>%</sup> पादवाडितक, पृ०६। गुप्तकाल में ऋधिकरण शब्द का तीसरा अर्थ सरकारी दफ्तर भीथा।

२. प्रसाद-राजा की प्रसन्नता, उनसे मिलंने-जुलने को अनुकूलता।

सालवराज का यह पुत्र संभवतः माधवगुप्त था। कुमारगुप्त और माधवगुप्त दो भाई मालवराजपुत्र थे, जो राज्यवद्गंन और हर्ष के पाश्वेवर्ती बनाकर दरबार में मेजे गये थे।

४. भुजंग-गुंडा, लम्पट।

५. यहाँ बाएा ने 'नये' शब्द का प्रयोग किया है। कालिदास ने 'नये' का प्रयोग उसके लिए किया है, जिसे अपने घर की समम्म न हो श्रोर जो दूसरे के कहने पर चले : मूढ़ः परप्रत्ययनेयबुद्धिः (मालविकाग्निमित्र)।

इन्ति वाण के शब्द थे—'का में भुजंगता', जिसके तीन द्यर्थ हैं, १. मेरे जीवन में कौन-सी बात ऐसी है, जिसे भुजंगता कहा जाय; २. भुजंगता उस व्यक्ति में रहती है, जो कामी है, मुफ्तमें नहीं; ३. मैंने किस स्त्री का द्यपनी भुजात्रों में द्यालिंगन किया है ?

हम विश्व के मेरा हैं देय पश्चात्ताप से भरा है, किन्तु श्रव सुगत बुद्ध के समान शान्तचित्त, मनु के समान वर्णाश्रममर्यादा के रचक श्रीर यम के समान दं डघर श्रापके शासन में कौन मन से भी श्रविनय करने की सोच सकता है ? मनुष्यों की तो बात क्या, श्रापके भय से पशु-पन्ती भी डरते हैं। समय श्राने पर श्राप स्वयं मेरे विषय में सब-कुछ जान लेंगे; क्यों कि बुद्धिमानों का यह स्वभा होता है कि वे किसी बात में भी विषरीत हठ नहीं रखते। ' इतना कहकर बाण चुप रह गये। बाण का एक-एक बाक्य विद्वान् की श्रविशंकता, खरी बात कहने का साहस, श्रात्मसम्मान श्रीर सत्यपरायणता से भरा हुश्रा है। हर्ष ने इत्तके जवाब में इतना ही कहा—'हमने ऐसा ही सुना था।', श्रीर यह कहकर चुप हो गये। लेकिन, सम्भाषण, श्रासन, दान श्रादि के प्रसाद से श्रनुग्रह नहीं दिखाया। बाण ने यहाँ एक संकेत ऐसा किया है कि यदापि हर्ष ने ऊपरी व्यवहार में रूखापन दिखाया, किन्तु श्रपनी स्नेहमरी हिट से श्रन्दर की प्रीति प्रकट की! इस समय संध्या हो रही थी श्रीर हर्ष राजाश्रों को विसर्जित करके श्रन्दर चले गये। बाण भी श्रपने निवासस्थान को लौट श्राये।

यह रात बाण ने स्कन्धावार में ही बिताई। रात को भी उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहे। कभी वह सोचता—'हर्ष सचमुच उदार है; क्यों कि यद्यपि उसने मेरी बालचपलता की अनेक निन्दाएँ सुनी हैं, फिर भी उसके मन में मेरे लिए स्नेह है। यदि सुफते अपसन होता, तो दर्शन ही क्यों देता। वह मुफे गुणी देखना चाहता है। बड़ों की यही रीति है कि वे छोटों को विना मुख से कहे ही केवल व्यवहार से विनय सिखा देते हैं। मुफे धिक्कार है, यदि मैं अपने दोषों के प्रति अन्धा होकर केवल अनादर की पीडा अनुभव करके इस गुणी सम्राट् के प्रति कुछ और सोचने लगूँ। अवश्य ही अब मैं वह करूँ गा, जिससे यह कुछ समय बाद मुफे ठीक जान लें' (८१)। मन में इस प्रकार का संकल्प करके दूसरे दिन वह कटक से चला गया और अपने रिश्तेदारों के घर जाकर ठहर गया। कुछ दिनों में हर्ष को स्वयं ही उसके स्वभाव का ठीक पता चल गया और वे उसके प्रति प्रसाद-वान् बन गये। तब बाण फिर राजभवन में रहने के लिए आ गया। स्वल्प दिनों में ही हर्ष उससे परमप्रीति मानने लगे और उन्होंने प्रसाद जिनत मान, प्रेम, विश्वास, धन, विनोद और प्रभाव की पराकाष्टा बाण को प्रदान की।

# तीसरा डच्छ्रवासं

बाण हर्ष के दरबार में गरमी की ऋतु में गया था। जिस भीषण लू और गरमी का उसने वर्णन किया है, उससे अनुमान होता है कि वह जेठ का महीना था। शर्द काल के शुरू में वह हर्ष के यहाँ से पुन: अपने गाँव लौट आया। उच्छ्वास के आरंभ में बाल शरद का बहुत ही निखरा हुआ चित्र खींचा गया है। 'मेघ विरल हो गये, चातक डर गये, कादम्ब बोलने लगे, दर्द और मयूर दुःखी हुए, हंससमूह आये, सिकल किये हुए खड़ग के सामान आकाश श्वेत हो गया, स्थं, चन्द्र और तारे निखर गये, इन्द्रधनुष और विद्युत अहश्य हो गई, जल पिघले हुए वैदूर्य की तरह स्वच्छ हो गया, घूमते हुए रूई के गोलों जैसे मेघों में इन्द्र का बल घट गया, कदम्ब, कुटज और कन्दल के पुष्प बीत गये, कमल, इन्दीवर और कह्वार के पुष्प प्रसन्न हो गये शेफालिका से ,रात्रि शीतल हो गई, यूथिका की गन्ध फैल गई, महमहाते कुमुदों से दसों दिशाएँ भर गई, सहच्छद का पराग वायु में फैल गया, बन्धूक के लाल गुच्छों से फूली लाल संध्या-सी रच गई, निद्यां तटों पर बाल पुलिन छोड़ने लगीं, पका सावां कलींस ले आया, प्रयंगु धान की मंजरी की धूल चारों और भर गई (८३-८४)।'

ीर भर गई (८३-८४) ।'
बाख के खौटने का समाचार सुनकर उसके भाई-बन्द सम्राट् से प्राप्त सम्मान से प्रसन्न होकर मिलने आये । परस्पर अभिवादन के बाद अपने-आपको बन्ध-बान्धवों के बीच में पाकर बाण परम प्रसन्न हुन्ना : बहुवन्धुमध्यवर्त्ती परं मुमुद् । गुरुजनों के बैठने पर स्वयं भी बैठा। पूजादि सत्कार से प्रसन्न होकर बाए ने उसने पूछा-ग्राप लोग इतने दिन सुख से तो रहे ! यज्ञिकया, अग्निहोत्र आदि तो विधिवत् होता रहा ! क्या विद्यार्थी समय पर पढ़ते रहे श्रीर वेदाम्यास जारी रहा ? कर्मकाएड, व्याकरण, न्याय श्रीर मीमांसा में श्राप-लोगों का शास्त्राभ्यास क्या वैसा ही जारी रहा ? नये-नये सुभाषितों की अमृत-वर्षा करनेवाले काव्यालाप तो चलते रहे ?' (८४) इन प्रश्नों से ब्राह्मण-परिवारों में निरन्तर होनेवाले पठन-पाठन श्रौर शास्त्रचिन्तन का वातावरण सूचित होता है। प्राचीन भारतीय शिचा-प्रणाली में ऐसे ब्राह्मण-परिवार विद्यालय का कार्य करते थे। उन लोगों ने पारिवारिक कुशल का यथोचित समाधान करके बाग् के अभिनव सम्मान पर विशेष प्रसन्नता प्रकट की। 'आपके आलस्य छोड़कर सम्राट्के पास वेत्रासन पर जाकर बैठने से हमलोग अपने को सन प्रकार सुखी मानते हैं'। द 'विमुक्तकौसीद्य' पद से बाग की उस प्रवृत्ति की श्रोर संकेत है, जिसके कारण वे श्रपने विषय में स्वयं निष्प्रयत्न रहते थे। उनकी जैसी स्वाभिमानी श्रौर स्वतन्त्र प्रकृति थी, उसमें यह स्वाभाविक था कि वे अपने बारे में किसी के सामने हाथ न फैलायें । इस प्रकार स्कन्धावार-सम्बन्धी श्रीर भी बातें होती रहीं ।

१. शरत्समयारम्भे राज्ञः समीपाद बागो वन्धून् द्रष्टुः पुनरि तं ब्राह्मगाधिवासमगात् (६४)।

२. सर्वथा मुखिन एव वयं विशेषेगा तु त्विय विमुक्तकौसीद्यो परमेश्वरपार्श्ववितिनि वैत्रासन-मधितिष्ठित (६५)।

मध्याह्न-भोजन के बाद पुनः वे सब एकत्र हुए। इसी बीच में वहाँ बाण का पुस्तक-वाचक सुद्दृष्टि उपस्थित हुआ । वह पुंड़ी देश के बने एक दुक्लपट के थान में से तैयार किये दो श्वेत वस्र पहने था । माथे पर गोरोचना श्रीर गंगनौटी का तिलक लगा था, सिर पर आंवले के तेल की मालिश की गई थी, चोटी में फूलमाला गूँथी हुई थी, होटों पर पान की लाली थी, आँखों में अंजन की बारीक रेखा खिंची हुई थी (८५)। सुद्दाष्टि का कंठ अत्यन्त अधुर था: वह नित्यप्रति बाण को वायुपुराण की कथा सुनाता था : पवमान-श्रोक्तं पुराणं पपाठ । पीछे बैठे हुए मधुकर, पारावत नामक वंशी बजानेवाले बाण के दो मित्रों ने उसे बैठने के लिए स्थान दिया। इस प्रसंग में बाण ने प्राचीन हस्तलिखित प्रन्य किंस प्रकार रखे जाते थे, इसका भी सूच्म परिचय दिया है। पुस्तक के लिए ग्रन्थ शब्द प्राचीनकाल में प्रयुक्त होता था। समस्त वैदिक साहित्य में कहीं पुस्तक शब्द नहीं है। पाणिनि की ऋष्टाध्यायी एवं पतंजिल के महाभाष्य में भी पुस्तक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। अश्वधोष और कालिदास के काव्यों में भी जहाँतक हमें ज्ञात है, यह शब्द नहीं मिलता। ऋमरकोश में भी यह शब्द नहीं है। सम्भावना यह है कि बाण के युग के ऋास-पास ही पहली बार किताबों के लिए पुस्तक शब्द का प्रयोग होने लगा। मुच्छकटिक में चारुदत्त के घर में श्रीर वसन्तसेना के घर में श्रन्य सामग्री के वर्णन में पुस्तक (=पा॰ पोत्यम्र = पोथा ) का भी उल्लेख म्राया है, जो सम्भवतः इस शब्द का प्रथम साहित्यिक प्रयोग है ( मृच्छ, पृ० ७६, १०१ । असम के कुमार भास्करवर्मा के उपायनों में अगर पेड़ की छाल पर लिखी हुई पुस्तकों का उल्लेख आया है (२१७)। असम की तरफ तालपत्र का प्रचार न था। उत्तरी भारत में लिखने के लिए भोजपत्र का प्रचार था, जैसा कि कालि-दास ने खिखा है ( कुमारसम्भव, १।७ )। किन्तु, बाए के समय तालपत्र पर काली श्रौर लाल स्याही से पुस्तिकाएँ लिखने की प्रथा चल चुकी थी। बूढ़े द्राविड़ के वर्णन में इस तरह की पोथियों का उल्लेख किया गया है। अबाण ने यह भी लिखा है कि हरे पत्तों के रस में कोयला घोटकर घटिया किस्म की स्याही बनती थी।

लगभग पाँचवीं शती के मध्य में पुस्तक शब्द ईरान से अपनी भाषा में लिया गया, ऐसी सम्भावना है। पह्नवी भाषा में 'पुस्त' का अर्थ खाल है। ईरान में चमड़े (पार्चमेस्ट) पर अन्य लिखे जाते थे, इसी कारण पुस्तक का अर्थ अंथ हुआ। धीरे-धीरे यह शब्द हमारे देश में चल गया और लगभग दो सौ वर्षों के भीतर साहित्य में व्याप्त हो गया, जैसा कि बाण के उल्लेखों से सूचित होता है।

पुस्तकवाचक सुदृष्टि ने वायुपुराण की जो पोथी हाथ में ली, उसपर डोरी का वेष्टन बँधा हुआ था, जिसे उसने खोला : तत्कालापनीतसूत्रवेष्टनं पुस्तकम् (८४)। सम्भवतः, पोथी के ऊपर नीचे लकड़ी की पटलियाँ रहती थीं, पर बाण ने उसका उल्लेख नहीं किया। पटलियों के बीच में पत्रों को रखकर उनपर डोरी लपेट दी जाती थी। पढ़ते समय

१. पुंडू=उत्तरी बंगाल, सुम्ह या राढ=पश्चिमी बंगाल ।

२. धातुरस से भोजपत्र पर विद्याधर-सुन्दरियाँ श्रक्षर लिखकर श्रनंग-लेख भेजती थीं।

३. धूमरकालककाक्षरतालपत्रकुहकतन्त्रमन्त्रपुस्तिकासंप्राहिणा (कादम्बरी, २२६)।

४. हरितपत्ररसाङ्गारमधीमलिनशम्बूकवाहिना (कादम्बरी, २२६)।

सूत्र-वेष्टन खोल लिया जाता था। त्रागे चलकर पुस्तकों के लिए जब तालपत्रों का इस्तमाल होने लगा, तब पटली त्रीर बीच के तालपत्रों में त्रारपार छेद करके सूत्रवेष्टन बाँधा जाता था। यही प्रथा लगभग बारहवीं-तेरहवीं शती तक रही, फिर चौदहवीं शती के शुरू में कागज का प्रयोग ग्रन्थ-लेखन के लिए चल गया।

वायपुराण की पोथी काफी मोटी श्रीर भारी रही होगी। पढ़ते समय कुछ पत्रे हाथ में ले लिये जाते थे श्रीर शेष पुस्तक सामने रखी रहती थी, जैसा श्राजतक कथावाचक खुले पत्रों की पोथियों के विषय में करते हैं। बागा के समय में इस कार्य के लिए शरशलाका-यन्त्र, श्रर्थात् सरवंडों का बना पीढ़ा काम में लाते थे : पुस्तकं पुरोनिहितशरशलाकायन्त्रके निधाय (८४)। जैनसाहित्य में इसके लिए ठवला (सं० स्थापनिका) शब्द है। चार गंडियों को बींधकर डोरा पिरोकर बनाये हुए पीढे पर पोथी रखी जाती थी श्रीर उसी पर श्राचार्य की स्थापना की जाती है। इस प्रकार की स्थापनिकाएँ लकड़ी की बनने लगी थीं. जिनपर बढ़िया कपड़ा बिछा दिया जाता था। उनका चित्रण प्राचीन जैनचित्रों में मिलता है। मच्छकटिक में वसन्तसेना के घर के तीसरे प्रकोष्ट का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वहाँ पाशकपीठ पर आधी खली पुस्तक रखी थी और उस पीड़े पर असली मिरियों को गूँथकर बनाया हुन्ना कीमती वस्त्र बिछा था: स्वाधीनमिएामयशारीसहितं पाशकपीठं (१०१)। पाठ करने के लिए पुस्तक के तीन-चार पन्ने हाथ में उठा लिये जाते थे। इनके रखने के बिए भी त्राजकल जैन साधु एक गत्ते की पूँठी रखते हैं। कुछ दूरतक उसी पूँठी का थोड़ा-सा हिस्सा मोड़ दिया जाता है श्रीर उसपर सुन्दर वस्त्र मड़ देते हैं। श्राजकल इसे पूँठी कहते हैं। बागा के समय पूँठी का प्रचार तो न था, वह लकड़ी श्रीर कपड़े से बनाई जाती होगी। बाग ने उसे कपाटिका कहा है: गृहीत्वा च कतिपयपत्रलच्वी कपाटिकाम् (८५)। नित्यप्रति जहाँतक ग्रन्थ हो जाता था वहाँ कोई निशान बना देते थे : प्राभातिकप्रपाठकच्छेदचिह्नीकृतमन्तरपत्रम् (५४)। भूर्जपत्र पर श्रद्धर स्याही से लिखे जाते थे: मपीमलिनानि श्रक्षराणि ( ५४ )।

जब वायुपुराण का पाठ हो जुका, तब बन्दी सूचिबाण ने दो श्रार्था छन्द पढ़े, जिनमें श्लेष से हर्ष के चिरत श्रीर राज्य का उल्लेख था। उन्हें सुनकर बाण के चार चचेरे भाइयों, गण्पित, श्रिधपित, तारापित श्रीर श्यामल ने, जो पहले से ही परामर्श करके श्राये थे, एक दूसरे की श्रोर देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हों। यहाँ बाण ने उनके विद्याभ्यास का परिचय देते हुए लिखा है कि उन्होंने व्याकरण्शास्त्र का श्रच्छा श्रभ्यास किया था श्रीर वृत्ति, वार्तिक (वाक्य), न्याय, न्याय या परिभाषाएँ, एवं संग्रहग्रन्थ भले प्रकार पढ़े थे। यह उल्लेख व्याकरण्शास्त्र के इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण है। ज्ञात होता है कि वृत्ति से ताल्पर्य काशिकावृत्ति से है श्रीर न्यास जिनेन्द्रबुद्धिक काशिका की टीका थी, जो श्राज भी उपलब्ध है। काशिकावृत्ति श्रीर जिनेन्द्रबुद्धि के न्यास के समय के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इत्सिङ् ने एक वृत्तिसूत्र का उल्लेख किया है, उसे काशिका का पर्याय मानकर काशिका की रचना ६६० ई० के लगभग मानी जाती है। तब

<sup>9.</sup> देखिए, तरुग्राप्तम सूरि का चित्रपट (१४वीं शती), उत्तरप्रदेश-इतिहास-परिषद् की प्रमुख पत्रिका, सन् १६४६ ई॰, पृ॰ १४।

न्यास उसके भी बाद का होना चाहिए। किन्तु, जैसा श्रीपवते । ने लिखा है, काशिका सूत्रवृत्ति है, वृत्तिसूत्र नहीं। इत्सिङ्के अनुसार वृत्तिसूत्र में विश्व के नियमों का विवेचन था।
यह बात भी काशिका पर लागू नहीं होती। इत्सिङ्का कहना है कि पतंजिल ने वृत्तिसूत्र
पर टीका लिखी थी। अतएव वृत्तिसूत्र को काशिका मानना संभव नहों। काशिका गुप्तकाल
(चौथी या पाँचवीं शती) में और न्यास उत्तर-गुप्तकाल (छठी-सातवीं शती) की
रचना ज्ञात होती है। तभी बाख के द्वारा उनका उल्लेख चिरतार्थ हो सकता है। विभाष (सप्तम शती का मध्यकाल) ने भी व्याकरण की वृत्ति और न्यास का उल्लेख
किया है। 3

चारों भाइयों में छोटा श्यामल बाग् को अत्यन्त प्रिय था। बड़ों का इशारा पाकर उसने बाग् से हर्ष का चिरत सुनाने की प्रार्थना की। इस प्रसंग में पुरूरवा, नहुष, ययाति, सुद्युम्न, सोमक, मान्धाता, पुरुकुत्स, कुवलयाश्व पृथु, नृग, सौदास, नल, संवरण, दशरथ, कार्च वीर्य, मरुत्त, शान्तनु, पांडु, और युधिष्टिर, इन उन्नीस पूर्व कालीन राजाओं का उल्लेख करते हुए उनसे सम्बद्ध पौराणिक कथाओं का हवाला दिया गया है, जिनसे उनके चिरत की त्रुटियाँ प्रकट होती हैं। इस प्रकार की सूचियाँ और वर्णन किन-समय ही बन गया था। अर्थशास्त्र, कामन्दकीयनीतिसार, वासवदत्ता, यशस्तिलकचम्पू आदि प्रन्थों में इस प्रकार की छोटी-बड़ी सूचियाँ मिलती हैं।

स्वयं हर्ष के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी गई हैं। हर्ष ने सिंधु जनपद के राजा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था: सिन्धुराजं प्रमध्य लदमी-रात्मीकृता (६१)। इसका तात्पर्य यह है कि पश्चिम में हर्ष का राज्य सिंधु सागर-दोश्राब तक था। सिंधु नदी उसकी सीमा बनाती थी। दूसरी बात यह कि हिमालय के दुर्गम प्रदेश के राजा भी हर्ष को कर देने लगे थे: अत्र परमेश्वरंश तुपारशैलभुवा दुर्गाया गृहीतः करः। हिमालय का यह प्रदेश कुल्लु, काँगड़ा और नेपाल जान पड़ता है। इन दोनों प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के तत्कालीन प्रभाव के प्रमाण पाये गये हैं। ज्ञात होता है, ये भूभाग गुप्तों के साम्राज्य में सम्मिलित थे, जिन्होंने अब हर्ष को भी कर देना स्वीकार किया।

हर्ष ने किसी कुमार का ऋभिषेक किया था। संभवतः, यह कुमार मालवराज के पुत्र कुमारगुप्त थे, जो ऋपने भाई माधवगुप्त के साथ राज्यवह न के पार्श्ववर्त्ती नियुक्त

१. श्राइ॰ एस॰ पवते, स्ट्रक्चर श्रॉफ् दि श्रष्टाध्यायी, भूभिका, पृ॰ ६।

२. पवते, वही, भूभिका, पृ० १२-१३ में जैनेन्द्रव्याकरण श्रीर न्यास के कर्ला ( लगभग ४५० ई० ) को एक मानते हैं।

काशिका में केदार, दीनार और कार्षाग्या सिक्कों का एक साथ नाम आया ह ( ५, २, १२०)। केदार सिक्का केदारसंज्ञक कुषायों ने लगभग तीसरी शती में चलाया और गुप्तयुग में ही ये तीनों सिक्के एक साथ चालू थे। इसी प्रकार बौद्धों के दशभूमक सूत्र का भी उल्लेख है (५,४,७५)। इस अथ का चीनो भाषा में पहला अनुवाद २६० ई० में घर्मरक्ष ने, दूसरा ४०६ ई० में कुमारजीव ने और तीसरा ५०० ई० के लगभग बोधिकचि ने किया।

४. बूहलार ने इस वाक्य का यही तात्पर्य लगाया है कि हर्ष ने नेपाल की विजय की थी।

हुए थे (१३८)। इसी प्रसंग में हर्ष के ब्रद्भुत शारीरिक बल का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसने किसी राजा को हाथी की सूँड से बचाया था। शंकर ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि दर्पशात हाथी ने श्रीकुमार को सूँड में लपेट लिया था, हर्ष ने ब्रयमी तलवार चलाकर उसे बचाया श्रीर हाथी को जंगल में छुड़वा दिया। इसी प्रसंग में बाण ने श्लेष से कोशनामक बौद्धग्रंथ का उल्लेख किया है, जिसकी पहचान बसुबन्धुकृत ब्राभिधर्मकोश से की जाती है। यह ग्रंथ बाण के समय में बड़ा सिरमौर सम्भा जाता था। बौद्ध संन्यासी दिवाकरमित्र के ब्राश्रम में भी शाक्यशासन में प्रवीण विद्वानों द्वारा कोश का उपदेश दिये जाने का उल्लेख है (२३७)।

उनकी हर्ष के चिरत को सुनने की इस प्रार्थना को सुनकर बाए ने पहले तो कुछ स्रापनी असमर्थता प्रकट की और फिर कहा — 'स्राज तो दिन समाप्त हो गया है, कल से वर्णन करूँ गाः श्वो निवेद्यितास्मि (६२)। वहाँ से उठकर वह संध्यावन्दन के लिए शोए के तट पर गया और वहाँ से लौटकर स्नेही बन्धुओं के साथ गोष्ठी-सुख का अनुभव करके गएपित के घर सो रहा (६३)। अगले दिन प्रातः उठकर हाथ-मुँह धो, संध्यावन्दन से निवृत्त हो (उपास्य भगवती सन्ध्याम, ६३) पान खाकर पुनः वहीं आ गया। इसी बीच सब बन्धु-बान्धव भी एकत्र हो उसे घेरकर बैठ गये और उसने हर्ष का चिरत सुनाना स्रारम्भ किया (६४)।

सर्वप्रथम श्रीकंठ जनपद और उसकी राजधानी स्थाएवीश्वर का वर्णन किया गया है। 'हलों से खेत जोते जा रहे थे। हल के अग्रमाग या पड़ी थों से नई तोड़ी हई धरती के मृणाल उलाड़े जा रहे थे। चारों श्रोर पौड़ों के खेत फैले हए थे। खिलहानों में कटी हुई फसल के पहाड़ लगे थे। चलती हुई रहट से सिचाई हो रही थी। धान. राजमाष, मूँग ऋौर गेहूँ के खेत सब ऋार फैले थे। जंगल गोधन से भरा हुआ था ऋौर गौवों के गले में बँधी टल्लियाँ बज रही थीं। भैंसों की पीठ पर बैठे खाले गीत गा रहे थे। जगह-जगह ऊँट दिखाई पड़ते थे। रास्तों पर द्राचा श्रीर दाड़िम लगे थे। रास्ता चलते बटोही पिंडखजूर तोड़कर खा रहे थे। आड़ ह्यों के उपवन फैले थे। गाएँ किनारे लगे हुए ब्रज़ न के पेड़ों के बीच में से उतरकर गढ़ें यों में पानी पी रही थीं। करहों की रखवाली करनेवाले लड़के ऊँट श्रीर भेड़ों के मुंड देख रहे थे। प्रत्येक दिशा में वातमृगी की तरह घोड़ियाँ स्वच्छन्द विचर रही थीं । गाँव में जगह-जगह महत्तर श्रिधिकारी थे । सर्वत्र सन्दर जलाशय श्रीर महाघोषों (बड़े-बड़े पशुगोष्ठों) से दिशाएँ भरी हुई थीं। वहाँ दुरित श्रीर अधर्म, आधि श्रीर व्याधि, दुदैंव श्रीर ईति, श्रपमृत्यु श्रीर उपदव, सब शान्त थे। मंदिरों के लिए टॉॅंकियों से पत्थर गढे जा रहे थे। इवन यज्ञ, महादान और वेदघोष की धम थी। वृशोत्सर्ग के समय के बाजे बज रहे थे।' बौद्ध-संस्कृत-साहित्य में इन्द्रशालिगो-महिषीसम्पन्न मध्यदेश का जो समृद्ध चित्र खींचा गया है, उसी का यह परिवर्द्धित रूप है।

गिलगित स्थान से प्राप्त संस्कृत विनयिषटक—मध्यदेशो देशानामग्रः इत्तुशालिगोमहिषीसम्पन्नो मैत्तुकशतकिलतो दस्युजनिविर्जित श्रायंजनाकीर्णो विद्वज्जनिषेवित
इत्यादि ।—नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, विक्रमांक, पृ० ४५ ।

स्थापवीश्वर में अनेक प्रकार के स्त्री-पुरुषों का वर्णन किया गया है, जो तत्कालीन संस्कृति पर प्रकाश डालता है। वहाँ मुनियों के तपोवन, वेश्याओं के कामायतन, लासकां की संगीतशालाएँ, विद्यार्थियों के गुरुकुल, विदग्धों की विट-गोष्टियाँ, चारणों के महोत्सव-समाज थे। शास्त्रोपजीवी, गायक, विद्यार्थी, शिल्पी, व्यापारी (वैदेहक), बन्दी, बौद्धिमिन्नु, आदि सब प्रकार के लोग वहाँ थे। यहाँ बाण ने बन्दी और चारण अलग-अलग कहे हैं। संभवतः चारणों का यह सबसे पहला उल्लेख है। सातवीं शती में इस संस्था का आरम्भ हो चुका था, जो आगे चलकर मध्यकाल में अत्यन्त विस्तार को प्राप्त हुई।

स्थाएवीश्वर की स्त्रियों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे कंचुक या छोटी कुरती पहनती थीं [चित्र २७]। गुप्तकाल में यह वेश न था। लगभग छठी शताब्दी में हुणों के बाद चोली या कुरती पहनने का रिवाज शुरू हुआ। श्रहिच्छत्रा की खुदाई में चोली पहने हुए स्त्रियों की मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिनका समय ५५० से ७५० ई० के मध्य में है। उनके वेश में अन्य विशेषताएँ ये थीं—सिर पर फूलों की माला (मुख्डमालामण्डन), कानों में पत्तों के अवतंस और कुण्डल, सुल पर जाली का आवरण, जो कुलीन स्त्रियों की पहचान थी, कपूर से सुवासित वस्त्र, गले में हार और पैरों में इन्द्रनील के नूपुर। वीणा-वादन का वहाँ खूब प्रचार था। घरों में स्फटिक के चौरस चबूतरे या वेदिकाएँ थीं, जिनपर लोग बैठकर आराम करते थे: विश्रमकारणं भवनमण्यिवेदिकाः (६६)।

ऐसे श्रीकंठ जनपद में परममाहेश्वर पुष्पभृति नाम के राजा हुए। बाण ने पुष्पभृति को वर्धनवंश के श्रादि संस्थापक के रूप में कल्पित किया है। थानेश्वर के हलाके में सातवीं श्राती में शिवपूजा का घर-घर प्रचार था: गृहे गृहे भगवानपूज्यत खराडपरशुः (१००)। वहां पाशुपतधर्म के प्रचार का बाण ने बड़ा सजीव चित्र खींचा है। शिवभक्त गूगल जलाते थे, यह अन्यत्र भी कहा जा जुका है (१००,१०३,१४३)! शिव को दूध से स्नान कराया जाता था (१००; तुलाना कीजिए, क्षीरस्नपन, ५६) और पूजा में बिल्व-पल्लव चढ़ाये जाते थे। शिवपूजा के अन्य साधनों में सोने के स्नपन-कलश, अर्धपात्र, धूपपात्र, पुष्पपट (यत्र वस्त्रेषु पुष्पाणि सूत्रे: कियन्ते स पुष्पपटः, शंकर १००), यष्ट-प्रदीप [चित्र २८], ब्रह्मसूत्र और शिवलिंग पर चढ़ाये जानेवाले मुखकोश प्रधान थे। मथुरा-कला में चतुर्भ ख शिवलिंग, पंचमुख शिवलिंग और एकमुख शिवलिंग कुषाण-काल से ही मिलते हैं। गुप्तकाल में तो एकमुख शिवलिंग और एकमुख शिवलिंग कुषाण-काल से ही मिलते हैं। गुप्तकाल में तो एकमुख शिवलिंग थी। वस्तुतः, पत्थर के शिवलिंग में ही मुख-विग्रह बनाया जाता था। उसी परम्परा में शिवलिंग पर सोने के मुखकोश या खोल चढ़ाने की प्रथा प्रचलित हुई जान पहती है। इनपर मुख की आकृति बनी होने के कारण ये आवरण मुखकोश कहे जाते थे।

इसके आगे राजा पुष्पमूर्ति द्वारा वेताल साधना करने का वर्णन है। इस काम में उसका सहायक भैरवाचार्य नामक दाचि जात्य महाशैव और उसके शिष्य थे। राजा ने भैरवाचार्य के विषय में सुना और उससे मिलने को इच्छुक हुआ। एक दिन सायंकाल प्रतीहारी ने राजा से निवेदन किया—'देव, भैरवाचार्य के पास से एक परिवाद आपसे मिलने आये हैं।' यह

२. ब्रहिच्छत्रा टेराकोटास, एँ श्येंट इंडिया, सै० ४, पृष्ठ १७२, चित्र २४६, ३०७, ३०८।

भैरवाचार्य का मुख्य शिष्य था। बाग ने इसका छोटा, पर सुन्दर चित्र खींचा है-'उसकी भुजाएँ घुटनों तक थीं। अंग खटे हए होने पर भी हिंडूयाँ मोटी थीं। सिर चौडा, माथा ऊँचा-नीचा था। गालों में गड़े पड़े हुए थे। पुतलियाँ शहद की बूँद की तरह पीलापन लिए थीं। नाक कुछ टेढ़ी थीं। कान की एक पाली लंबी थी। अधर घोड़े के निचले होठ की तरह लटका हुआ था ि चित्र २६ । लंबी ठोड़ी के कारण मुँह और भी लंबोतरा जान पड़ता था। उसके कंधे से लटकता हुआ लाल योगपट सामने वैकन्नक की, तरह पड़ा हुआ था। शारीर पर गेरुए कपड़े का उत्तरासंग था, जिसकी गाँठ छाती के बीच में लगी थी। पक सिरे से बार्ये हाथ में पकड़े हुए बाँउ के दूसरे सिरे से कंधे के पीछे लटकती हुई भोली (योगभारक, १०२) थी। भोली का ऊपरी िंग बालों की बटी हुई रस्सी से बँघा था। उसी में मिट्टी छानने के लिए बाँस की पतली तीलियों की बनी चलनी बँधी थी। वाँस के सिरे पर कौपीन लटका था। भोली के भीतर खजर के पत्तों के पिटार में भिन्ना-कपाल रखा था : खजू एपुटसमुद्गगर्भीकृतभिक्षाकपाल ( १०१ )। लकड़ी के तीन फट्टों को जोड़कर बने हुए त्रिकोण के भीतर कमंडलु रखा हुत्रा था और उस त्रिकोण के तीन फट्टों में तीन डंडियाँ लगी थीं, जिनसे वह बाँस से लटका हुआ था।3 भोली के बाहर खड़ाऊँ लटक रही थी िचत्र ३० । कपड़े की मोटी किनारी की डोरी से बँधी हुई पोथियों की पूली योगभारक में रखी थी। उसके दाहिने हाथ में वेत्रासन ( बेंत की चटाई) थी।' राजा ने उचित स्नादर के बाद उससे पूछा-भैरवाचार्य कहाँ हैं ?' उसने उत्तर दिया—'सरस्वती के किनारे शून्यायतन के बाहर ठहरे हैं'. श्रीर यह कहकर भैरवाचार्य के भेजे हुए पाँच चाँदी के कमल भोली में से निकालकर राजा को दिये। राजा ने उन्हें लेकर कहा - 'कल मैं उनके दर्शन करूँगा।' दूसरे दिन प्रात:काल ही घोड़े पर चढ़कर कई राजपुत्रों को साथ लेकर वह भैरवाचार्य से मिलने चला। कुछ दूर चलने पर वही साधु त्राता हुन्रा मिला त्रीर उसने बताया कि भैरवाचार्य यहीं पुराने देवी के मन्दिर के उत्तर बिल्ववाटिका में आसन लगाये हैं। पुष्पभूमि ने भैरवाचार्य के दर्शन किये।

बाण ने भैरवाचार्य के वर्णन में अपने समकालीन शैवाचार्यों का ज्वलन्त चित्र खींचा है—'वह बहुत-से साधुओं के बीच में घिरा, प्रातःस्नान, अष्टपुष्पिका द्वारा शिवार्चन

१. हृदयमध्यनिबद्धमन्थिना धातुरसारुगोन कर्पटेन कृतोत्तरासङ्गम् (१०१)।

२. मिट्टी छानने की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है। संभव है, मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी चालने की आवश्यकता हो।

३. दारवफल्कत्रयत्रिकोस्यित्रयष्टिनिविष्टकमस्ड छना (१०१)।

४. स्थूलदशाब्त्रनियन्त्रितपुस्तिकापूलिकेन, यह पद महत्त्वपूर्ण है। इसमें पुस्तकों की कल्पना गोल लपेटे हुए रूप मं की गई है, जैसे श्राजकल जन्मकुगडली लपेटकर रखते हैं। वस्तुतः, ईरान में चमड़े पर लिखी पुस्तकें कुगडली बनाकर रखी जाती थीं। चीन में हस्तिलिखत ग्रन्थ भी इसी रूप में रहते थे (मैन्युस्किप्ट रोक्स)। यहाँ बाग्रभट का संकेत इसी प्रकार की बेलनाकार लपेटी हुई पोथियों की श्रोर है।

५. अष्टपुष्टिपका पूजा का वर्णान पहले पृ० १६ पर हो चुका है।

स्रीर श्रिनिहोत्र से निवृत्त होकर भस्म की लकीर के घेरे में बिछे बाघचर्म पर बैटा था। वह काला कंबल श्रोड़े हुए था। उसके सिर पर जटाएँ रदात्त श्रोर शंल की गुरियों से बँधी हुई थीं। श्रायु ५५ वर्ष की हो चुकी थी। कुछ बाल सफेद हो गये थे। ललाट पर भस्म लगी हुई थी। माथे पर शिकन पड़ने से भौहों के बाल मिलकर एक भ्रू लेल बना रहे थे। पुतली कच्चे काँच की तरह गूगलों या पीले रंग की थी। नाक का श्राप्रमाग मुका हुश्रान्था। श्रोष्ठ नीचे लटका हुश्रा था। कान की लंबी पालियों में स्फटिक के कुंडल लटक रहे थे: प्रलम्बश्रवरापालीप्र द्वितस्कटिक इर्डल (१०३)। एक हाथ में लाहे के कड़े में पिरोया हुश्रा शंल का इकड़ा पहने था, जिसमें कुछ श्रोषि, मन्त्र श्रीर सूत्र के श्राच्य लिखकर बाँधे हुए थे। दाहिने हाथ में स्वाच्च की माला थी। छाती पर दाही कुर्च कलाप) लहरा रही थी। पेट पर बलियाँ पड़ी हुई थीं। चौम का कौपीन पहने था। पर्य क-बंध में बैठी हुई मुद्रा में टाँगों को यंगपट से कसकर बाँध रखा था। पैरों के पास एवेत खड़ाउँशों का जोड़ा रखा हुआ था। पास में बाँस का बैसाखी डंडा था, जिसके सिरे पर टेढ़ी लोई की कीथ जड़ी हुई थी, मानों श्रंकुश हो।

इस प्रसंग में निम्निलिखित संकेत सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। १. ऋसुर-तिवर-प्रवेश (१०३), इसका उल्लेख बाण ने कई जगह किया है। ऋसुर-विवर-साधना करनेवाले श्राचार्य वातिक कहलाते थे (६७)। यहाँ बाण ने स्वयं लिखा है कि ऋसुर-विवर में प्रवेश करने के लिए पाताल या भूमि में बने हुए किसी गहरे गड्ढे में उतरा जाता था: पातालान्धकारावासं (१०३)। यह कोई बीभत्स तांत्रिक प्रयोग था। वेताल-साधन इसका मुख्य ऋंग था। इस प्रकार की भीषण किया ऋों का शैवधर् के साथ किसी तरह जोड़-तोड़ लग गया था।

२. महामांस-विकय-यह प्रथा पहली से भी अधिक बीभत्स और भीषण थी। रमशान में जाकर शवमांस लेकर फेरी लगाते हुए भूत पिशाच आदि की प्रसन्न करते थे।

शिखरिनखानकुङ्जकालायसकएटकेन वैएावेन विशाखिकादएडे। (१०४)। कादम्बरी में भी महाखेता की गुफा के वर्णन में विशाखिका का वर्णन है, जिसके सिरे पर नारियल की जटाओं के बने हुए चप्नल लटका दिये गये थे। इस प्रशास के चप्नल चीनी तुर्किस्तान (मध्य एशिया) की खोज में अन्त्रारेल स्टाइन की निल हैं।

२. देखिए, महामांतिकत्रय पर श्रीसदानन्द दीक्षित का लेख, इंडियन हिस्ट्री काँगरेस प्रोसींडिंग्ज, बम्बई, १६४७, प्र० १०२, १०६।

इस प्रकार की कराल कियाएँ कापालिक संप्रदाय में प्रचलित थीं। ये लोग अपनेआपको महावती कहते थे। बाग के अनुसार महाकाल शिव के उत्सव में महामांस-विकय
करते हुए कुमार को वेताल ने मार डाला (१६६)। कापालि इ-व्रत को जगद्धर ने
मालतीमाधव, श्रंक १ की टीका में महावत कहा है। बाग के समय में कापालिक-मत का
खूब प्रचार हो गया था। पुलकेशिन् द्वितीय के भतां जे नागवद्ध न के नासिक जिले
में इगतपुरी के समीप मिले हुए तामात्र में कपालेश्वर शिव की पूजा के लिए महाव्रतियों
को एक गाँव देने का उल्लेख है। श्रीर भी देखिए: श्रीकृष्णकान्त हंदीकी-कृत
'यशस्तिल कचमपू एंड इंडियन कल्चर', पृ० ३५६।

कथासिरत्सागर में इसके कई जगह उल्लेब हैं (५।२।८१)। प्रभाकरवर्द्धन की बीमारी के समय उसके स्वास्थ्य-लाभ के उद्देश्य से राजकुमार भी खुले रूप में महामांस बेचते हुए कहे गये हैं (१५३)। वाण के अनुसार महामांस विक्रय से प्राप्त धन से शाक्त लोग महाँगा मैनसिल नामक पदार्थ खरीदते थे: महामांसविक्रयकीतिन मनः-शिलापक्केन (१०३)।

- ३. सिर पर गुरगुल जलानाः शिरोर्घधृतद्ग्धगुग्गुलसन्ता स्सुटितकपालास्थि (१०३)। शैव साधक शिवपूजा के लिए गुग्गुल की बत्ती सिर पर जलाते थे, जिससे खाल श्रीर मांस जलकर हडडी तक दिखाई देने लगती थी।
- ४- महामंडलपूजा--ग्रनेक रंगों से चारों ग्रोर महामंडल बनाकर साधना करना । मातृकात्रों श्रोर कुवेर को पूजा मंडल बनाकर की आती थी ।
- ४. शैवसंहिता--शैवसंहिताएँ बागा के समय बन चुका थीं, इसका स्पष्ट उल्लेख यहाँ ऋाया है।
- ६. स्फटिककुड ल-कानों की लम्बी पाली फाड़कर उनमें बिल्लौर के कुंडल पहननेवाले कनफटे साधुग्रों का सम्प्रदाय सातवीं रातों में कापालिकों के साथ जुड़ा हुन्ना था। भ
- ७. कूपोद् इव्यातघटीयन्त्रमाला (१०४)—पृष्ठ ६४ पर इसे उद्घातघटी कहा गया है। दोनों शब्द रहट के लिए प्रयुक्त हुए हैं। बाग के समय से पहले ही रहट का प्रचार इस देश में हो चुका था। हमारा अनुमान है कि रहट और बावड़ी दो प्रकार के विशेष कुएँ शकों के द्वारा यहाँ लाये गये।

सम्राट् पुष्पभृति ने बिल्ववाटिका में बैठे हुए भैरवाचार्य को साद्यात् शिव की तरह देखा। राजा को देखकर भैरवाचार्य ने शिष्यों के साथ उठकर श्रीफल दिया श्रीर स्वस्ति शब्द का उच्चारण किया। राजा ने प्रणाम किया श्रीर भैरवाचार्य ने व्याध्रचर्म पर बैठने के लिए कहा। पुष्पभृति पास में ही दूसरे श्रासन पर बैठे। कुछ देर बातचीत के बाद राजा श्रपने स्थान पर लौट श्राये। श्रगले दिन भैरवाचार्य उसने मिलने गये श्रीर उचित उपचार के बाद वापस श्राये। एक दिन भैरवाचार्य का शिष्य राजा के पास श्वेत वस्त्र से दकी हुई एक तलवार लेकर श्राया श्रीर बोला—'यह श्रद्धहास न मक तलवार है, जिसे श्राचार्य के पातालस्वामी नामक एक ब्राह्मण शिष्य ने ब्रह्मराच्च के हाथ से छीना है। यह श्रापके योग्य है, लीजिए।' उस तलवार पर नीली भलक का पानी था। उसके कुछ हिस्से पर दाँत बने हुए थे: दृश्यमानविकटदन्तमएडलम् (१०७)। उसके लोहे पर तेज धार चमक रही थी (प्रकाशितधारासारम्)। उसमें मजबूत मूठ लगी थी। राजा उसे लेकर प्रसन्न हुए। समय बीतने पर भैरवाचार्य एक दिन एकान्त में राजा से मिले श्रीर

<sup>9.</sup> गीरखनाथ ने आगे चलकर कंन तटे योगियों के संप्रदाय में से इन बीमत्स कियाओं को हटाकर संप्रदाय को बहुत कुछ शुद्ध बनाया।

बावड़ी (गुजराती वाव) के लिए प्राचीन नाम शकन्यु (शक देश का कुँआ) और रहट के लिए कर्कन्यु (कर्क देश का कुआँ; कर्क ईरान के दक्षिण-पश्चिम में था)
 ये नाम व्याकरण-साहित्य में सुरक्षित मिलते हैं।

कहने लगे—'महाकालहृदय नाम के महामंत्र का महाश्मशान में काली माला श्रीर काले वस्र पहनकर मैंने एक कोटि जप किया है। उस मंत्र की सिद्धि का अंत वेताल-साधना में होता है। अरुकेले से वह नहीं हो सकती। आप उसे कर सकते हैं। इस काम में आपके तीन साथी और होंगे -एक वही टीटिंग नाम का मस्करी साधु, जो त्रापके पास श्राता है। दसरा वह पातालस्वामी ब्राह्मण श्रीर तीसरा मेरा ही शिष्य कर्णताल नाम का द्राविड़।' पुष्पभूति ने प्रसन्न होकर इसे स्वीकार किया। भैरवाचार्य ने कहा-'श्रागामी कुष्ण-चतुर्दशी की रात्रि को महाश्मशान के समीपवाले ग्रन्य मन्दिर में श्राप साथ में केवल तलवार लेकर मुक्तसे मिलिए।' कृष्ण-चतुर्दशी ख्राने पर शैवविधि से दीचित होकर राजा हाथ में तलवार ले, नीले वस्त्र पहने हुए, अनेला ही नगर से निकल उस स्थान पर आया। उन तीनों ने राजा का स्वागत किया, जैसे महाभारत के सौतिकपर्व में श्रश्वत्थामा, क्रपाचार्य श्रीर कृतवर्मा मिले थे। वे विकट वेश धारण किये, माला पहने हए. शिखा में फूल गूँथे हुए थे। उनके माथे पर उष्णीषपद्द से बीचोंबीच ऊँची स्विस्तिका ग्रंथि वँघी थी। एक कान के छेद में श्वेत दन्तपत्र श्रीर दूसरे में रत्नक ंडल था। हाथ में तलवार और टाल लिये हए थे। टाल पर अद्ध चन्द्र और सोने की बुँदिकयाँ (बद्बदावली ११०) बनी हुई थीं। कमर में सोने की करधनी से नया वस्त्र कसकर बाँघा हुआ था श्रीर उनमें छरी खोंसी हुई थी।

राजा उनके साथ साधना-भूमि में गये, जहाँ पूजा-दीपक, गूगल का धूम श्रीर रक्षास्वर्प पहले से रखे थे। वहाँ भस्म से महामंडल बनाकर उसके बीच में भैरवाचार्य बैठा हुश्रा था। लाल चन्दन, लाल माला श्रीर लाल वस्त्र से श्रलंकृत शव की छाती पर बैठकर उसके मुँह में श्रान्न जलाकर हवन कर रहा था श्रीर स्वयं काली पगड़ी, काला श्रंगराग, काली राखी (हस्तसूत्र) श्रीर काले वस्त्र पहने हुए काले तिलों से श्राहुति दे रहा था। मुख से कुछ जप रहा था। पास में बहुत-से दिये जला रखे थे। कन्धे से ब्रह्मसूत्र लटक रहा था। इस प्रसंग में बाण ने उत्प्रचा से प्रेतमुख श्रान्न में रक्त की श्राहुति डालने का भी उल्लेख किया है। दूसरा महत्त्वपूर्ण उल्लेख विद्याराज ब्रह्मसूत्रों का है। बाण के युग में ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूत्र नवीन प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे। उनके लिए समस्त विद्याशों के राजा की पदवी प्रयुक्त की जाती थी। विभिन्न दर्शनों में ब्रह्मसूत्रों का पद सबमें केंचा उठ गया था। विद्याराज को शंकर ने मंत्रविशेष भी लिखा है। बौद्ध लोग महामायूरी श्रादि पंचरचा-स्तोत्रों को विद्याराज्ञी या विद्याराज मानते थे। सम्भव है, उसीके समकच ब्राह्मण-धर्म के कुछ मंत्र या स्तोत्र भी श्रलग चुनकर विद्याराज पद से सम्मानित किये गये।

जिस समय भैरवाचार्य साधना में लगा था, पातालस्वामी पूर्व में, कर्णताल उत्तर में, टीटिम पश्चिम में और पुष्पभूति दिल्ण में पहरा देने लगे। बाण ने लिखा है कि उस समय एक चमत्कार हुआ। मंडल से उत्तर की ओर थोड़ी दूर पर धरती फट गई और

कालान्तर में गीता, विध्युसहस्रनाम, गजेन्द्रमोक्ष, भोष्मस्तवराज श्रौर सनत्सुजातीय,
 ये पाँच पंचरत्न के रूप में पाठ करने के लिए श्रलग संग्रहीत कर लिये गये थे।

उसमें से एक काला पुरुष निकला। उसके सिर पर नीले कृटिल केश और मालती के फूलों की माला थी और गले में भी पुष्पमाला थी; शरीर पर जहाँ-तहाँ चन्दन के थापे लगे हुए थे, नीला चंडातक पहने था श्रीर कच्छ बाँधकर धरती तक नीची सफेद लम्बी पटली लटकाये हुए था। बाँया हाथ मोड़कर छाती पर रखे हुए, दाहिना हाथ तिरछा फेंकते हुए, दाहिनी जाँघ मोड़कर उसपर थपोड़ी मारते हुए काला भुजंग जैसा उसका रूप था (११२)। उसने कहा — 'मैं श्रीकंठ नाग हूँ। मेरे ही नाम से यह देश श्रीकंठ कहलाता है।' उसने भैरवाचार्य को जलकारा—'विद्याधरी के पीछे भागनेवाले दुवु दि. मुर्भे बिल दिये विना तू सिद्धि चाहता है। यह कहकर प्रचंड मुक्कों की मार से भागते हुए टीटिभ आदि को गिरा दिया। किन्तु, पुष्पभूति ने निडर भाव से उसे लुलकारा और अर्द्धोरक पर कच्छ बाँधकर बाह्युद्ध के लिए आगे बढ़ा। श्रीकंठ नाग भी पट्टों पर ताल दे उससे भिड़ गया। राजा ने उसे दे मारा: किन्तु उसकी वैकन्नक माला के नीचे यज्ञोपवीत देखकर ठिठक गया। इतने में ही क्या देखता है कि सामने से एक स्त्री आ रही है। उसके हाथ में कमल था। नूपर गुल्फ तक चढे हुए थे [चित्र ३१]। नीचे घनी कटकावली थी। शारीर पर श्वेत श्रंशक वस्त्र तरंगित या. जिसमें तरह-तरह के फूल श्रौर पत्ती कड़े हुए थे : बहविधशक्ति-शतशोभितात पवनचिलततन्तर अत् अतिस्वच्छादंग्रकात (११४) वित्र ३२ ]। हृद्देश में हार श्रीर कान में दन्तपत्र का कुंडल था, जो श्राकृति में द्वितीया के चन्द्रमा की तरह जान पड़ता था। कान में अशोक के किसलय का अवतंस था। माथे पर एक बड़ी टिक ली थी, जो देखने में पद्मातपत्र के छायमंडल सी जान पड़ती थी। मध्रा-कला में इस प्रकार की माथे पर गोल टिकुली से युक्त लगभग छुठी शताब्दी का स्त्री-मस्तक मिला है। गले में पड़ी फल-मालाएँ घरती तक लटक रही थीं : घरिएतलचुन्बिनीभिः कएठकुसुम-मालाभिः ।

राजा ने उससे पूछा—'भद्रे' तू कीन है श्रीर क्यों प्रकट हुई है ?' उसने उत्तर दिया— 'हे वीर, मैं लक्ष्मी हूँ। तेरे शौर्य से प्रसन्न होकर श्राई हूँ। यथेष्ट वर माँग।' लक्ष्मी के वर्णन में दो उत्प्रेचाएँ शिल्पकला से ली गई हैं। उसे सुभट के भुजारूपी जयस्तम्भ पर शोभित होनेवाली शालभंजिका कहा गया है श्रीर श्वेतराजच्छ त्र के वन की मोरनी बताया गया है। शालभंजिका शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। श्रारम्भ में यह स्त्रियों की एक क्रीडा थी। खिले हुए साल के नीचे एक हाथ से उसकी डाल भुलाकर फूल चुनकर स्त्रियों परस्पर यह खेल खेलती थीं। पाणिति की श्रष्टाध्यायी में प्राचां क्रीडायां (६,७,७४) तित्यं क्रीडाजी विक्रयों: (२,२,१७) श्रीर संज्ञायां (३,३,१०६) सूत्रों के उदाहरणों में शालभंजिका, उदालकपुष्पभंजिका श्रादि कई क्रीडाश्रों के नाम श्राये हैं, जो पूर्वी भारत में प्रचलित थीं। वात्स्यायन की जयमंगला टीका में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। बुद्ध की माता माया देवी छुम्बिनी उद्यान में इसी प्रकार की शालभंजिका मुद्रा में खड़ी थीं, जब बुद्ध का जन्म हुश्रा। धीरे-धीरे इस मुद्रा में खड़ी हुई स्त्रों के लिए शालभंजिका शब्द रूट हो गया। साँची, भरहुत श्रीर मथुरा में तोरण की बँड़ेरी श्रीर स्तम्भ के बीच में तिरछे शरीर से खड़ी हुई स्त्रियों के लिए 'तोरणशालमंजिका' शब्द चल गया था। कुषाण-काल में श्रश्वघोष ने इसका उल्लेख किया है। इसी मुद्रा में खड़ी हुई स्त्री-मूर्तियाँ मथुरा के कुषाणकालीन वेदिका-स्तम्भों पर बहुतायत से मिलती हैं। उनके लिए स्तम्भ-शालभंजिका शब्द रूढ हो गया। खम्मे पर बनी हुई स्त्रीमूर्ति के लिए चाहे वह किसी मुद्रा में हो, यह शब्द गुप्तकाल में चल गया था। कालिदास ने स्तम्भों पर बनी योषित-मूर्त्तियों का उल्लेख किया है, यद्यपि शालभंजिका शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। इसी विकसित अर्थ में बाख ने स्तम्भशालभंजिका शब्द का प्रयोग किया है [चित्र ३३]। श्वेतराजच्छत्ररूपी वन की मोरनी यह उत्प्रेचा गुप्तकालीन छत्रों और छत्रों की श्रनुकृति पर बने छायामंडलों से ली गई है, जिनमें कमल के फूल-पत्ते (पत्रलता) के बोच में मोर-मोरनी की भाँति का श्रलंकरण बनाया जाता था। [चित्र ३४]

राजा ने लच्मी से भैरवाचार्य की सिद्धि के लिए वर माँगा। उसे देलकर देवी ने राजा की भगवान् भद्दारक शिव के प्रति असाधारण भक्ति से प्रसन्न होकर दूसरा वरदान दिया—'तुम महान् राजवंश के संस्थापक बनोगे, जिसमें हरिश्चन्द्र के समान सर्वद्वीपों का भोक्ता हर्ष नाम का चक्रवर्त्तां जन्म लेगा।' इसके बाद भैरवाचार्य शरीर छोड़कर विद्याधर-योनि को प्राप्त हुआ। श्रीकंठ नाग यह कहकर कि समय पड़ने पर मुक्ते श्राज्ञा दीजिएगा, भूमि-विवर में धुस गया। टीटिम नाम का परित्राट् वन में चला गया। पातालस्वामी श्रीर कर्णुताल सम्राट् के सुभट-मंडल में सम्मिलित हो गये।

**©**

<sup>9.</sup> अवलम्ब्य गवाक्षपार्श्वमन्या शयिता चापविभुग्नगात्रयष्टिः। विरराज विलम्बिचाहहारा रचिता तोरणशालभिक्तवे ।।
—बद्धचरित, ५।५२।

२. रघुवंश, १६। १७, 'स्तम्मेषु योषित्प्रतियातनानाम्'।

३. देखिए, मथुरा की सं० ए ५ बुद्धमूर्ति का छायामंडल ।

# चौथा उच्छ्वास

पुष्पभूति से एक राजवंश चला। उसमें श्रनेक राजा हुए। क्रम से उसी वंश में प्रभाकरवर्द्ध न नाम का राजाधिराज हुश्रा। उसका दूसरा नाम प्रतापशील था। मधुवन में मिले ताम्रपट्ट में हर्ष के पूर्वजों की निम्निलिखित परम्परा दी है:

नरवर्द्ध न......वित्रणी देवी राज्यवर्द्ध न.......अप्सरोदेवी आदित्यवर्द्ध न...महासेनगुप्ता देवी प्रभाकरवर्द्ध न ( महाराजाधिराज )...यशोमती देवी

श्राश्चर्य है, बाग ने प्रभाकरवर्द्ध न के तीन पूर्व जो का उल्लेख नहीं किया। प्रभाकरवर्द न ने ही स्थाएवीश्वर के छोटे से राज्य को बढ़ाकर महाराजाधिराज की पदवी धारण की। बाण ने उन्हें राजाधिराज लिखते हुए उनकी विजयों का ब्यौग दिया है। वह ह्रणरूपी हिरन के लिए केसरी, सिन्धुदेश के राजा के लिए ज्वर, गान्धारन्पति-रूपी मस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार, गुर्जर को चैन से न सोने देनेवाला उन्निद्र रोग. लाटदेश की शेखी का ग्रंत करनेवाला यमराज ग्रौर मालवराजलद्मी-रूपी लता के लिए कठार था। इन्हीं विजयों के कारण उसका प्रतापशील नाम पड़ा। हुणों के साथ प्रभा-करवद्धीन की भिड़ंत कश्मीर के इलाके में हुई होगी। सम्भव है, सिन्धुराज के साथ उसका खुला संघर्ष हुन्ना हो, किन्तु उसको ब्रान्तम रूप से जीतकर ब्रापने राज्य में मिलाने का काम हर्ष ने किया, जैसा बास ने अन्यत्र लिखा है : सिन्ध्राजं प्रमध्य बादमीरात्मीकृता (६१)। गांधारदेश में उस समय कुषाण-शाहियों का राज्य जान पड़ता है। वे प्रभारकरवर्द्ध ने के बढ़ते हुए प्रताप से भयभीत हुए हों, ऐसा संभव है। गांधार को अपने राज्य में मिलाने का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार भिन्नमाल के गुर्जर श्रीर लाटदेश के लिए भी प्रभाकरवर्द्ध न का सम्बन्ध भयकारी ही था। हाँ, मालवा को उसने अवश्य अपने राज्य में मिला लिया था। इसीलिए, मालवराज के दो पुत्र कुमारगुप्त और माधवगुप्त उसके दरबार में भेजे गये थे। हर्ष ने जिस कुमार का ऋभिषेक किया था, वह भी मालवराज-सून कुमारगुप्त ही विदित होते हैं: अत्रदेवेन अभिषिक्तः कुमारः ( ६१ )। विदित होता है कि मालवयुद्ध में मालवा का राजा मारा गया था। उसके बचे हुए कुमारों के साथ प्रभाकरवद्ध न ने मृद्ध व्यवहार किया। प्रभाकरवद्ध न की सेना के यात्रापयों से मानों पृथ्वी चारों दिशात्रों में त्रधीन राजात्रों ( सत्यों ) में बाँट दी गई थी । उसका प्रताप मारे हुए शत्र महासामन्तों के अन्तःपुर में फैल गया था। उसके राज्य में चूने से पुते हुए अनेक देवालय सुशोभित थे, जिनके शिखरों पर धवल ध्वजाएँ फहराती थीं। गाँवो के बाहर सभा, सत्र, प्रवा, मंडप त्रादि अनेक संस्थाएँ निर्मित हुई। प्रभाकरवर्द्धन की महादेवी का नाम यशोवती था। प्रभाकरवद्ध न परम त्रादित्यभक्त था। वह प्रतिदिन प्रातः समय

१. वुलना कीजिए, निर्जितस्य श्रस्तमुपगतो सामन्तस्य बालापत्येषु दर्शितस्नेहः मृदुरभूत् (४५)।

स्नान करके श्वेत दुकूल पहनकर, सिर पर सफेद वस्त्र टककर मंडल के बीच में घुटनों के बल बैठकर पद्मराग की तश्तरी में रखे हुए रक्तकमल से सूर्य की पूजा करता था। प्रायः मध्याह स्त्रीर सायंकाल में स्त्रादित्यहृदय-मन्त्र का सन्तान के लिए जप करता था।

एक बार ग्रीष्मकाल में राजा यशोवती के साथ सुधा धवलित महल के ऊपर सोये हुए ये। सहसा देवी यशोवती चौंककर उठ बैठों। राजा के पूछने पर उसने कहा; मैंने स्वप्न में तूर्यमंडल से निकलकर त्राते हुए दो कुमारों को एक कन्या के साथ पृथ्वी-तल पर उतरते हुए देखा त्रीर वे मेरे उदर में प्रविष्ट हुए। इसी समय तीरण के समीप प्रभात-शंख बजा। दुंदिभयाँ बजने त्रीर प्रातः काल का नांदीपाठ होने लगा। प्रबोध-मंगल-पाठ 'जय-जय' शब्द का उच्चारण करने लगे। कालिदास ने भी प्रातःकाल मंगलश्लोक गाकर राजात्रीं को उठानेवाले वैतालिकों का उल्लेख किया है (रघुवंश, प्राह्प)।

कुछ समय बीतने पर यशीवती ने गर्भ धारण किया। गुर्विणी अवस्था में सखियाँ उसे किसी प्रकार हाथ का सहारा देकर देव-वन्दना के लिए ले जातीं। समीप के स्तम्भों के सहारे विश्राम करती हुई वह शालुभंजिका-जैसी जान पड़ती थी। स्तम्भशालुभंजिका का श्रभिप्राय-निरूपण ऊपर हो चुका है। दसवाँ मास लगने पर राज्यवर्धन का जन्म हुआ श्रीर राजा की श्राज्ञा से एक महीने तक जन्म उत्सव मनाया गया। पुनः कुछ समय बीतने पर यशोवती ने हर्ष को इस प्रकार गर्भ में धारण किया, जिस प्रकार देवी देवकी ने चक्रपाणि विष्णु को (१२६)। दिन में जिस पत्नंग पर वह सोती थी, उसपर पत्रभंग के साथ पुर्तालयाँ बनी हुई थीं, जिनका प्रतिबिम्ब उसके कपोलों पर पड़ता था : ऋपाश्रय-पत्रभङ्गपुत्रिकाप्रतिमा, १२७)। रात्रि के समय सीधशिखर पर बने हुए जिस वासभवन में वह सोती थी, उसकी भित्तियों पर चित्र बने थे ख्रौर उन चित्रों में चामरप्राहिसी स्त्रियाँ लिखी गई थीं, जो उसके ऊपर चँवर इलाती जान पड़ती थीं। जब वह जगती, तो चन्द्र-शालिका र में उत्कीर्ण शालमंजिका-रूपी स्त्रियाँ मानों उसका स्वागत करती थीं। उसके मन में यह दोहद-इच्छा हुई की चार समुद्रों का जल एक में मिलाकर स्नान करूँ छौर समुद्र के वेलाकु जो में भ्रमण करूँ। नंगी तलवार के पानी में मुँह देखने की, वीणा श्रलग हटाकर धनुष का टंकार सुनने को श्रीर पंजरबद्ध केसरियों को देखने की इच्छा हुई। उसके ग्रीवासूत्र में प्रशस्त रत्न वॅथे हुए थे। तब ज्येष्ठ महीने में कृत्तिका-नत्त्र में, कृष्णपत्त की द्वादशी में प्रदोष समय बीतने पर रात्रि के प्रारम्भ में हर्ष का जन्म हुआ। इसका समाचार यशोवती की प्रेमपात्री धात्री-सुता सुयात्रा ने राजा को दिया। सम्राट् ने तारक नाम के ज्योतिर्धा को बुलाकर प्रहृदिखलाये। बागा के अनुसार यह गण्क भोजक, अर्थात् मग जाति का था।

१. अपाश्रय...पल्ंगः शंकरः। पत्रमङ्ग--फूल-पत्तियों के कटाव।

२. चन्द्रशालिका सालभिक्षकापरिजनः जयशब्दमसकृदजनयत् (१२७)।

३. भोजकाः रिवमर्चियता पूजका हि भूयसा गएका भवन्ति, ये मगा इति प्रसिद्धाः (शंकर)। भिविष्यपुराए में कथा है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब दुर्वासा के शाप से कुछी हो गये। सूर्य की उपासना करने से वे अच्छे हुए। तब साम्ब ने एक सूर्य का मन्दिर बनवाया और शाकद्वीप से मगों के अठारह परिवारों को अपने साथ लाये एवं द्वारका के भोजों की, जो यादवों की एक शाखा थे, मगों को कन्या देने के लिए राजी किया। इसी कारए शक लोग भोजक कहलाये।

कुषाण काल के आरंभ में सूर्य-पूजा का देश में अत्यिषिक प्रचार हुआ । इसमें इरानी शकों का प्रभाव मुख्य कारण था । सूर्य की मूिल, उसका उदीच्य वेश और पूजाविधि इन सब पर ईरानी प्रभाव पड़ा। विष्णुधर्मोत्तरपुराण और वराहमिहिर की बृहत्संहिता में ईरानी प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख है। सूर्य की आव्यंग नामक पारसी पेटी का भी उल्लेख आया है। इस युग के ज्योतिषशास्त्र पर भी पारसीक यवन रोमक-सिद्धान्तों का काफी प्रभाव हुआ। शाकाद्वीपी मग ब्राह्मण सूर्य-मिन्दरों की प्रप्तिष्ठा कराते थे और वे ही सम्भवतः ज्योतिष का काम भी करते थे। बाल ने तारक नाम के गणक को सब ब्रह्मंहिताओं में पारंगत कहा है। इन संहिताओं में वराहमिहिर की बृहत्संहिता एवं अन्य आचायों के सिद्धान्त ग्रंथ सम्मिलित रहे होंगे। बृहत्संहिता में ज्योतिष के तीन अंग कहे हैं—प्रहगिणित, संहिता और होराशास्त्र, और लिखा है कि संहिता में पारंगत ही देवचिन्तक होता है। बृहत्संहिता के दूसरे अध्याय में संहिता के विषयों की लंबी सूची दी गई है। उस ज्योतिषी ने ग्रह देवकर बताया कि 'सब यह उच्च के हैं। मान्धाता के बाद आजतक किसी ने भी इस प्रकार के चक्रवर्त्ता योग में जन्म नहीं लिया। आपका यह पुत्र सात चक्रवत्त्यों में अप्रणी, चक्रवर्त्ता-चिह्नों से युक्त, चक्रवर्त्तियों के सात रत्नों का भाजन [चित्र ३५], सप्त समुदों का पालनकर्त्ता, सब यहां का प्रवर्त्तक और सूर्य के समान तेजस्वी होगा।

हर्ष के जन्म के समय धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया गया। उसका बाख ने ब्योरे के साथ वर्णन दिया है- 'शंख, दुंदुभी, मंगलवाद्य श्रीर पटह बजने लुगे । घोड़े हर्ष से हींसने लगे. हाथी गरजने लगे, दिव्य वायु बहने लगी, यज्ञशालास्रों में वैतान स्राग्नियाँ प्रज्वित हुई । सुवर्ण-श्रंखला से बँधी हुई कल्लियों के रूप में महानिधियाँ प्रश्वीतल से प्रकट हुई। ब्राह्मण वेदोच्चारण करने लगे। पुरोहित शान्तिजल हाथ में लेकर उपस्थित हुआ। बड़े बूढ़े रिश्तेदार एकत्र हुए। कारागार से बन्दी मुक्त किये गये : मुक्तानि वन्धनवन्दानि (१२६)। प्रसन्न हुए लोगों ने मारे खुशी के बनियों की दूकानें लुट ली जो कि भागते हुए अधर्म की पैंठ-सी जान पड़ती थीं। महलों में वामन आदि परिचारकों से घरी हुई जूढ़ी धात्रियाँ नाचने लगीं; जान पड़ता था, बालकों से घरी हुई साजात मातृकासंज्ञक देवियाँ हों। राज्कल के नियम शिथिल कर दिये गये। प्रतिहार लोगों ने अपना वेश और डंडे उतारकर रख दिये और सब लोग बेरोक-टोक अन्तःपर में स्राने-जाने लगे।' इस प्रसंग में लोगों द्वारा जो महाजनों की दूकानें लूटने का उल्लेख है: संभव है, राज्य की श्रोर से उस हानि की भरपाई की जाती हो। कारागार से बन्धनसक्ति ऐसे विशेष अवसरों पर पुरानी प्रथा थी। जातमातृदेवी की आकृति सोहर में बनाई जाती थी। शंकर के अनुसार यह मार्जारानना ( बिल्ली के मुखवाली ) देवी थी। इसके त्र्यास-पास छोटे-छोटे बचों के चित्र भी लिखे जाते थे। इसका एक नाम चर्चिका

श्रीयुत करों के त्रमुसार ज्येष्ट-कृष्ण-द्वादशी को सभी यहों की उच्च स्थिति श्रसम्भव है।
 सूर्य उस दिन मेष-राशि में नहीं हो सकता।

भी था। कादम्बरी के सूतिकाग्रह-वर्णन में मातृपटपूजा का उल्लेख किया गया है। यह देवी बालकों से घिरी हुई (बहुबालकव्याकुला) बौद्धों की हारीती के समकत्त् थी।

श्रगले दिन से पुत्र-जन्मोत्सव ने श्रौर भी रंग पकड़ा। सामन्तों की स्त्रियाँ राजकुल में श्राकर भाँति-भाँति से तृत्य करने लगीं। उनके साथ श्रनेक नौकर-चाकर थे, जो चौड़ी करंडियों में स्नानीय चूर्ण से छिड़की हुई फूलों की मालाएँ श्रौर तश्तिरयों में कपूर के श्वेत खंड लिये थे। कुमकुम से सुगन्धित श्रनेक प्रकार के मिण्मय पात्र थे। हाथी दाँत की छोटी मंजूसाश्रों (दन्तशकरक) में चंदन से धवलित पूगफल श्रौर श्राम्न के तेल दें से सिक्त खदिर के केसर रखे थे। सुगन्धित द्रव्यों के चूर्ण से भरी हुई लाल थैलियाँ (पारिजात-परिमलानि पाटलानि पोटलिकानि , १३०), सिंदूर की डिब्बियाँ, पिष्टातक या पटवा-सकचूर्ण से भरे पात्र (सिन्दूरपात्राणि पिष्टातकपात्राणि, १३०) श्रौर लटकते हुए बीड़ों से लदे हुए छोटे-छोटे तांबूल के भाड़ लिये हुए परिजन लोग चल रहे थे (१३०)। "

शनै:-शनै: उत्सव में कुछ श्रीर गमक पैदा हुई। रिनवास के छोटे-बड़े सब लोग विभोर होकर श्रानन्दमग्न हो नाचने लगे। ऐसा सूद्म चित्र केवल बाण की लेखनी से ही खींचा जाना संभव था--

१. नृत्य का जिन्हें अभ्यास न था, ऐसे पुराने वंशों के शर्मां कु कु जपुत्र भी राजा के प्रेम से नाचने लगे।

२ राजा की मंद हँसी का संकेत पाकर मतवाली चुद्र दासियाँ सम्राट् के प्रिय पात्रों को खींचकर नाचने लगीं।

३. मतवाली कटक-कुट्टनियों को त्रार्थ सामन्तों के कंठ में हाथ डाले देख राजा भी हॅस पड़े।

४. राजा की आँख का इशारा पाकर पाजी छोकरे गीत गा-गाकर सचिवों के गुप्त प्रेम की पोख खोखने लगे।

प्रमदमस्त कुटहारिका या कुम्भदासी नामक पताका-वेश्याएँ बूढ़े साधुत्रों से लिपटकर लोगों को हँसने लगी।

- १० नानार्थाण्वसंत्रेपकोश, १।४००; काशीखंड, श्रध्याय ६७ में भी चिंचका देवी के मन्दिर का उल्लेख है। परमार राजा नरवर्भदेव के भिलसा-शिलालेख में चिंका देवी की स्तुति दी हुई है और उसके लिए मन्दिर बनवाने का उल्लेख है। वह परमारों की कुलदेवी थी।—अंडारकर-लेखसूची १६५६; वेस्टर्म सिक्तल की पुरातत्त्व-रिपोर्ट, १६१३-१४, पृ० ५६।
- बागा ने श्रीर भी कई जगह सहकार से बनाये हुए तैल का उल्लेख किया है ।
- ३. पारिजातसुगन्धिद्रव्यचूर्णम् (शंकर)। यह पारिजातक-चूर्णं सहकार, चंपक, लवली, लवंग, कक्कोल, एला श्रीर कपूर के मिश्रण से बनता था, जिसकी सुगंधि अत्यन्त तीव होती श्री। बाण ने अन्यत्र (पृ० २२, ६६) इसका उल्लेख किया है।
- अः यहाँ बाण ने तीन प्रकार के सामान का उल्लेख किया है। पारिजातक नामक सुगन्धित चूर्ण की लाल रंग की थैलियाँ, सिंदूर-भरी डिब्बियाँ और पिष्टातक या चावल के सखे आटे में सुगन्धित द्रव्य मिलाकर बनाये हुए चूर्ण की टिकियाँ।
- ५ विटकवीटकं पञ्चाशतताम्बूलपत्रै: क्रियते ( शंकर )।

६. एक दूसरे से लाग-डाट करनेवाले नौकरों के भुंड आपस में गाली-गलौज करते हुए भिड़ गये।

७. नृत्य में अनिभिज्ञ, पर रिनवास की महिलाओं के कहने से जबरदस्ती नाचते हुए अन्तः पुर के प्रतिहारी दासियों के साथ नृत्य में सिम्मिलित हो गये (१३०)।

इस प्रकार फूलों के ढेरों से, मद्य के परनालों से, पारिजात की सुगन्धि से, कपूर की धूल से, नगाड़ों के शब्द से लोगों की कलकल से, रासमंडिलयों से (रासकमण्डिल्कें:, १३०), माथे पर चन्दन के लौर से एवं अनेक तरह के दानों से सारे रिनवास में उत्सव की भारी गमक भर गई। नवयुवक उछलते-कूदते धमा चौकड़ी मचा रहे थे। चारण ताल के साथ नृत्य कर रहे थे। खेलते हुए राजकुमारों के परस्पर घक्कामुक्की करने से आभरण टूटकर मोही बिखर गये थे। सिन्दूर रेखा, पटवास-धूलि और पिष्टातक-पराग चारों ओर उड़ रहा था।

महलों में स्थान-स्थान पर वारिवलासिनी स्त्रियाँ आलिंग्यक, वेशु, भल्लरी (भालर), तन्त्री-पटल, अलाबु-वीला, काहल आदि अनेक बाजों के मन्द-मन्द शब्दों के साथ अश्लील रासकपदों (सीठनों) को गाती हुई सिर पर पुष्पमाला, कानों में पल्लव, माथे पर चन्दन-तिलक लगाये, चू ड़ियों से भरी हुई भुजाओं को ऊपर उठाये, पैरों में पड़े हुए बाँके नूपुरों (पदहंसक) को बजाती हुई, गीतियों की तरह रागों का उद्दीपन करती हुई, अनेक भाँति से नृत्य कर रही थीं (१३१)।

इस वर्णन में कई शब्द श्रीर बाजों के नाम महत्त्वपूर्ण हैं। श्रालिंग्यक एक विशेष प्रकार का गोपुच्छाकृति मृदंग था, जो एक सिरे पर चौड़ा श्रीर दूसरे पर सँकरा होता था। श्रमरकोश (१,७,५) में श्रंक्य, श्रालिंग्यक श्रीर ऊर्ध्वक तीन प्रकार के मृदंग कहे हैं। कालिदास ने इन तीनों का एक साथ उल्लेख किया है (कुमारसम्भव, ११।३६), जिससे गुप्तकाल में उनका प्रचार सिद्ध होता है [चित्र ३६]। भल्लरी श्राजकल की फाँम थी। तन्त्री-पटहिका छोटा ताशेनुमा बाजा था, जिसे डोरी से गले में लटकाकर बजाते थे [चित्र ३७]। श्रनुत्तान श्रलाबुवीणा श्रलाबु की बनी हुई वीणा थी, जिसकी त्ँम्बी नीचे की श्रोर होती थी। कांस्यकोशी किणितकाहल बाजा सम्भवतः भाँम होता था। शंकर ने काहल को कांस्यद्वयाभिघात लिखा है। सम्भव है, यह एक नगाड़ा था, जिसका नीचे का भाग फूल का बनाया जाता था। इसकी जोड़ी नौबतखाने में बजाई जाती थी। वस्तुतः, इन बाजों के द्वारा सम्मिलित नौबत बजती हुई वारविलासिनियों के पीछे चल रही थी।

'श्रश्लीलरासकपदानि' का ताल्पर्य श्रश्लील सीठनों से भरे हुए गीत है। रासक शब्द का यह उल्लेख सबसे प्राचीन है। यहाँ रासा का अर्थ स्त्रियों में गाये जानेवाले ग्राम-गीत ही जात होता है।

'काश्मीर किशोरी' पद से केसर लगे हुए शरीरवाली कश्मीर की बछेड़ियों का उल्लेख किया गया है। इसके पूर्व नाचते युवकों की उपमा काम्बोजदेशीय घोड़ों से दी जा चुकी है।

शासनपट्टों पर लगी हुई सिन्दूर की मुद्रा सम्भवतः उनके लिए चरितार्थं थी, जो कपड़ों पर लिखे जाते थे।

पदहसक-नूपुर से तात्पर्य उन नूपुरों से था, जिनकी आकृति गोल न होकर बाँकी सुड़ी हुई होती थी। आजकल उन्हें बाँक कहते हैं [चित्र ३८]।

राग का उद्दीपन करनेवाली गीतियों में (१३२) सम्भवतः श्लोष से राग के साथ सम्बद्ध रागिनियों का ताल्पर्य है। बाण ने श्रुवपद-गान श्रीर बाण के पूर्व सुबन्ध ने विभास-राग का उल्लोख किया है, ऐसा पूर्व में कहा जा चुका है।

सामन्तों की स्त्रियाँ, दास-दासियाँ, वारिवलासिनियाँ जन्म-महोत्सव-नृत्य में भाग ले रही थीं। उन्हीं के साथ राजमहिषियाँ भी नृत्य में कूद पड़ीं (१३३)। उनके सिर पर धवल छत्र जा हुए थे। दोनों तरफ कन्धों से उत्तरीय के लम्बे छोर लटक रहे थे, जैसा हिंडोले पर फूलते समय होता है [चित्र ३६ ]। वे बाँहों में सोने के केयूर पहने थीं। उनके शरी पर लहरिया पट्टांशुक और कानों में त्रिकटक आमूषण् था। उपर कहा गया है कि यह आमूषण् दो बड़े मोतियों के बीच में पन्ने का नग जड़कर बनाया जाता था (२२)।

इस प्रकार, जन्म-महोत्सव बीतने पर हर्ष शनै:-शनै: बढ़ने लगा। उसकी ग्रीवा में बाघ के नखों की पंक्ति सोने में जड़वाकर पहना दी गई थी [चित्र ४०]। शस्त्र लिये हुए रिच्चपुक्ष उसके चारों त्रोर तैनात रहने लगे: रिक्षपुक्ष शस्त्रपञ्जरमध्यगते (१३४)। धात्री के हाथ की उँगली पकड़कर जब वह पाँच-छह कदम चलने लायक हो गया, त्रौर जब राज्यवर्द्धन छठे वर्ष में लग रहा था, तब यशोवती ने राज्यश्री को गर्भ में धारण किया। उचित समय पर रानी ने कन्या को जन्म दिया, जैसे त्राकाश से सुवर्णवृष्टि का जन्म होता है: महाकनकावदातां वसुाधारामिव चौ: (२३४)। बाण के पूर्व 'सुवर्णवृष्टि' का त्रभिप्राय साहित्य में त्रा चुका था। कालिदास के रघुवंश में (५, ३३) त्रौर दिव्यावदान (२१३, २२३) में त्राकाश से सोने का मेह बरसने का उल्लेख किया गया है। गुप्तकाल में जो त्रिपर सुवर्णराशि फट पड़ी थी, उसकी व्याख्या के लिए सोने के मेह का त्रभिप्राय साहित्य में प्रचलित हुत्रा।

लगभग इसी समय यशोवती के भाई ने अपने पुत्र भंडि को, जिसकी आयु आठ वर्ष की थी, राज्यवर्ष न और हर्ष के संगी-साथी के रूप में रहने के लिए दरबार में भेजा। बालक भंडि के सिर पर बाल अभी काकपन्न के रूप में थे। बच्चों के सिर का यह केशविन्यास गुप्तकालीन कार्त्तिकेय की मूर्तियों में पाया जाता है [चित्र ४१]। उसके एक कान में नीलम का कुंडल था और दूसरे में मोतियों का त्रिकंटक। नीली और श्वेत आभा के मिलने से वह हरिहर की सम्मिलित मूर्ति-सा जान पड़ता था। अधि शरीर में विष्णु और आधे में शिव की मिली हुई हरिहर-मूर्त्तियाँ, जिनका यहाँ बाण ने उल्लेख किया है, पहली बार गुप्तकला में बनने लगी थीं। मथुरा की गुप्तकला में वे पाई गई हैं [चित्र ४२], उसकी कलाई में पुखराज का कड़ा पड़ा हुआ था। गले में, सूत्र में बँधा हुआ मूँगे का टेढ़ा इकड़ा सिंह-नख़ की तरह लगता था।

प्रभाकरवर्द्ध न उसे देखकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुए। राजकुमारों ने भी उसको भाई की तरह माना। क्रमशः वे यौवन को प्राप्त हुए। उनके उरुदंड, प्रकोष्ठ, दीर्घ मुजाएँ, चौड़ा

१. स्कन्धोभयपालीलम्बमानलम्बोत्तरीयलग्ना लीलादोलाधिरूढा इव प्रेङ्कन्त्यः (१३३)।

२. हाटकबद्धविकटव्याघ्रतखपङ किमिरिड तमीवके (१३४)।

२ एकेन इन्द्रनीलकुएडलांशुस्यामिलतेन शरीराद्धेन इतरेख चित्रकएटकमुकाफलालोक-धनिलतेन सम्प्रकानतारिमन हरिहरयोर्दशयन्त म् (१३५)।

वद्यः स्थल ग्रीर ऊँचा ग्राकार, ऐसा लगता था, मानों किसी महानगर की रचना में स्तम्भ, द्वार-प्रकोष्ट, अर्थालादंड- कपाट और प्राकार हों ( १३६ )। एक बार पिता प्रभाकरवर्द्ध न ने दोनों कुमारों से स्नेहपूर्वक यौवनोचित उपदेश देते हुए सूचित किया कि मैंने तुम्हारे अनुचर के रूप में मालवराजकुमार कुमारगुत छौर माधवगुत नाम के दो भाई नियुक्त किये हैं। यह कहकर प्रतीहार को उन्हें लाने का छादेश दिया। स्त्रागे-स्त्रागे स्रहारह वर्ष का कुमारगुत श्रीर उसके पीछे माधवगुप्त उपस्थित हुए । कुमारगुप्त का मध्य भाम इस प्रकार कुश था, जैसे खराद पर चढाया गया हो : उल्लिखितपारवॅप्रकाशितकशिम्ना मध्येन (१३८)। गुप्तकालीन मूर्त्तियों का कटि-प्रदेश गढ़कर ऐसा सुडौल बनाया जाता है, मानों खराद पर चढ़ाकर गोल किया गया हो [चित्र ४३]। कालिदास ने भी इस विशेर्षता का उल्लेख किया है। "उसके बायें हाथ में माणिक्य का जड़ाऊ कड़ा था। कान में पद्मरागमिश का कर्णाभरण था। खड़ी कोरवाले केयूर में पत्रलला-सहित पतली बनी हुई थी: उत्कोटिकेयूरपत्रभाषप्रितका (१३६)। माधवगुप्त उसकी श्रपेका कुछ लम्बा श्रीर गीरा था। उसके सिर पर मालती के फूलों का शेखर था। चौड़ी छाती लुद्मी के विश्राम के लिए शिलापट के पलंग की तरह थी, जिसपर बलेवड़ा मोटा हार गेंडुश्रा तिकये (गंडकउपधान = लम्बा गोल तकिया ) की तरह सुशोभित था (१४०)। प्रवेश करते ही दोनों ने पृथ्वी पर लेटकर पंचांग प्रणाम किया और राजा की आँख का संकेत पाकर बैठ गये। च्र म्भर बाद प्रभाकरवर्द्धन ने उन दोनों को आदेश दिया, आज से तुम दोनों राजकुमारों के अनुगामी हुए। उन्होंने 'जो आजा' कहकर सिर भुकाया और उठकर राज्यवद्धीन और हर्ष को प्रणाम किया । इन दोनों ने भी अपने पिता को प्रणाम किया। उस दिन से वे दोनों राज्य ख्रीर हर्ष के सदा पार्श्ववर्त्ता बन गये।

राज्यश्री भी नृत्य, गीत त्रादि कला श्रों में प्रवीण होती हुई बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसने यौवन में पदार्पण किया। राजे दूत भेज भेजकर उसकी याचना करने लगे। एक दिन जब प्रभाकरवर्द्ध न अन्तः पुर के प्रासाद में हैं ठे थे, तब बाह्यकच्या में नियुक्त पुरुष के द्वारा गाई जाती हुई एक आर्या उनके कान में पड़ी—'नदी जैसे वर्षाकाल में मेघों के सुकने पर अपने तट को गिरा देती है, बैसे ही यौवन को प्राप्त हुई (पयोधरोज्ञमनकाले) कन्या पिता को।' उसे सुनकर राजा ने और सबको हटा दिया और पार्श्विस्थत महादेवी से कहा—'हे देवी, वत्सा राज्यश्री अब तस्त्यी हुई। मेरे हृदय में हर समय इसकी चिन्ता बनी रहती है। जैसे-जैसे वरों के दूत आते हैं, मेरी चिन्ता बढ़ती है। बुद्धिमान लोग वर के गुणों में प्रायः कुलीनता पसन्द करते हैं। शिव के चरणन्यास की भाँति सर्वलोकनमस्कृत मौखरि-वंश राजाओं में सिरमौर है। उसमें भी अध्य अवनित्वर्मा के ज्येष्ठ पुत्र ग्रहवर्मा ने इसकी याचना की है। यदि तुम्हारी अनुमित हो, तो उसके साथ इसका

१. देखिए, मथुरा से प्राप्त विष्णुमूर्ति; सं० ई ६।

२. श्रवन्तिनाथोऽयमुद्यवाहुर्विशाल वश्चास्तनुवृत्तमध्यः । श्रारोप्य चक्रश्रममुख्यातेजास्त्वष्ट्रे व यत्नोल्लिखितो विभाति ॥ रघुवंश, ६,३२। चक्रश्रम=खराद (चक्राकारशस्त्रोत्तेजनयंत्र)।

विवाह कर दें।' महादेवी ने पित के इस वचन का समर्थन किया। कन्यादान का निश्चय कर लेने पर प्रभाकरवर्षन ने दोनों पुत्रों को भी उससे श्रवगत किया श्रीर श्रभ सहूर्त्त में ग्रहवर्मा के भेजे ग्रुप प्रधान दूत के हाथ पर समस्त राजकुल की उपस्थित में कन्यादान का जल गिराया। ज्ञात होता है कि कन्या को वाग्दत्ता बनाने की यह उस युग की प्रचलित प्रथा थी।

प्रश्नि होकर जब प्रहवर्मा का दूत लौट गया श्रौर विवाह के दिन निकट श्राये, तब राजकुल में अनेक प्रकार की तैयारियों होने लगीं। बाण ने विवाहोत्सव में व्यस्त राजकुल का वर्णन करते हुए पचास के लगभग भिन्न-भिन्न बातों का उल्लेख किया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में यह वर्णन बेजोड़ है। स्वयं बाण के शताधिक वर्णनों में जो हर्पचरित तथा कादम्बरी में प्रस्तुत किये गये हैं, श्रासन्न विवाह-दिवसों के इस वर्णन की द्यलना में रखने के लिए हमारे पास अन्य सामग्री कम ही है। इसमें ब्याह के श्र्य सेकड़ों प्रकार के काम-काज में लिपटे हुए समृद्ध भारतीय घराने का ज्वलंत चित्र खींचा गया है, जिससे स्त्री श्रीर पुरुष, हित-मित्र श्रौर सगे-संबंधी एवं श्रनेक प्रकार के शिल्पी श्रपने-श्रपने श्रनुरूप काम करते हुए ब्याह-काज में हिस्सा बँटाते हैं। सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से यह वर्णन विशेष ध्यान देने योग्य है। जैसे—

- १. ब्याह के दिन पास त्रा गये, तो राजकुल की त्रोर से त्रामतौर पर सब लोगों की खातिर के लिए ताम्बूल (पान का बीड़ा), कपड़े में लगाने की सुगन्धि (पटवास या इत्र का फोया) त्रोर फूल बाँटे जाने लगे: उहामदीयमानताम्बूलपटवासकुसुमप्रसाधित-सर्वलोकम् (१४२)।
- २. देश-देश से चतुर शिल्पियों के भुंड-के-भुंड बुलवाये गये: सकलदेशादिश्य-मानशिल्पिसार्थागमनम् ।
- ३. राजा की त्रोर से जो राजपुरुष देहातों से समान बटोरने के लिए छोड़े गये थे, वे गाँववालों को पकड-पकड़कर अनेक प्रकार का सामान लदवाकर ला रहे थे : अविनिपालपुरुष गृहीतसमप्रशामी ग्रानीयमानोपकर ग्रासम्भारम् ।
- ४. श्रानेक राजा जो तरह-तरह का सामान लाये, उसे प्रभाकरवद्ध न के दौवारिक ला-लाकर रख रहे थे: राजदौवारिकोपनीयमानानेकनृपापायनम्।
- प्र. राजा के विशेष प्रियमात्र लोग उन रिश्तेदारों को आदरपूर्वक ठहराने के काम में व्यस्त थे, जो निमंत्रित होकर आयेथे: उपनिमान्त्रतागतवन्धु वर्गसंवर्गणव्यत्रराजवल्लभम्।
- ६. उत्सव में ढोल बजानेवाले ढोलिया चमार को पीने के लिए शराब दी गई थी। उसके नशे में धुत्त होकर वह हाथ में डंका लिये हुए धमाधम ब्याह का ढोल पीट रहा था: लब्धमधुमदप्रचएडचर्मकारकरपुटोल्लालितकोग्एपदुविघट्टनरग्एनमङ्गलपटहम्।
- ७. श्रोखली, मूसल, िख श्रादि घर के सामान पर ऐंपन के थापे लगाये जा रहे थे: पिष्टपञ्चाङ्गुलमण्ड्यमानोलूखलमुसलिशिलाद्युपकरणम् ।

- ८. अनेक दिशाओं से दूर-दूर से आये हुए चारण लोग जिस कोठरी में जमा थे, उसमें इन्द्राणी की मूर्ति के रूप में दई-देवता पधराये गये थे : अशेपाशामुखाविभू तचारण-परम्पराप्रकोष्टर्शातप्टाप्यमानेन्द्राणी हैं यतम् ।
- धि सफेद फूल, चन्दनादि-विलेपन और वस्त्रों से राजमिस्त्रियों (सूत्रधारों) का सत्कार किया गया। फिर, वे ब्याह की वेदी बनाने के जिए सूत फटकने लगे: सितकुसुम-विलेपनवसनसत्हतै: सूत्रधारै विशेषकानिवाह वेदी सूत्रपातम्।
- १० पोतनेवाले कारीगर हाथ में कूँची लिये, कंधों से चूने की हंडी लटकाये, सीड़ी पर चड़कर राजमहल, पौरी, चहारदीवारी श्रीर शिखरों पर सफेदी कर रहे थे: उत्कूचककरेशच सुवाकपरस्कन्येः श्रीधरोहिणीसमारूढेंः धवेः धवलीक्रियमाणप्रासद्भातीलीप्राकारशिखरम् )।
- ११. पीसे हुए कुसुम्भ के धोने से जो जल वह रहा था, उससे ह्याने-जानेवालों के पैर रॅंगे जा रहे थे: क्षुएणाक्षाल्यमानकुसुम्भकसम्भाराम्भः प्लवपूर ज्यमानजनपादपल्लवम् ।
- १२. दहेज में देने योग्य हाथी-घोड़ों की कतारों से आँगन भरा हुआ था और उन्हें जाँचा जा रहा था: निरूप्यमाण्योतकयोग्यमातङ्गत्रङ्गतरङ्गिताङ्गनम् ।
- १३. गणना में लगे हुए ज्योतिषी विवाहयोग्य सुन्दर लग्न शोध रहे थे: गणनाभि-युक्तागणकगृह्यमाणलग्नगुणम्।
- १४. मकरमुखी पनालियों से बहते हुए सुगन्धित जल से राजकुल की क्रीडावापियाँ (छोटी-छोटी होजें) भरी जा रही थीं: गन्धोदकवाहिमकरमुखप्रणालीपूर्यमाणकीडा-वापीसमूहम्।
- १५. राजद्वार की ड्योटी के बाहरवाले कोठे में सुनारां के ठट्ठ सोना गड़ने में छुटे थे, जिसकी ठक-ठक वहाँ भर रही थी: हेमकारचक्रप्रकान्तहाटकघटनटङ्कारवाचालिता- लिन्दकम्।
  - १, विवाह-पद्धतियों के अनुसार विवाह से इन्द्राणी का पूजन आवश्यक है (विवाहे शचीपूजन) नारदीयसंहितायाम्—सम्यूज्य प्रार्थियत्वा तां शची देवी गुणाश्रयाम् इति । तथा च प्रयोगरत्नाकरे—ततौदाता पत्रस्थिततत्तराडुलपुजे शचीमावाद्य षोडशोपचारैः पूजयेत् । तां च कन्या एवं प्रार्थयेत्—देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेन्द्रप्रियभामिनि । विवाहं भाग्यमारोग्यं पुत्रलाभञ्च देहि मे ॥
  - श्रातत्त्व की खुदाई में मकर, सिंह, हंस, बकरा, मेढा आदि के मुँहवाली कितने ही प्रकार की टोटियाँ मिली हैं, किन्तु सकरमुखी टोटियों की संख्या सबसे अधिक है। राजघाट से मिली हुई इस प्रकार की कितनी ही टोटियाँ भारत कलाभवन, काशी में सुरक्षित हैं [चित्र ४४]। मिट्टी के जलपात्रों या करवों में भी इस प्रकार की टोटियाँ लगी रहती थीं। बड़े परनालों में ये टोटियाँ बड़े आकर की होती थीं, जिन्हें मकरमुख-महाप्रणाल (१६) कहा जाता था।
  - 3. हेमकारहाटकघटन...—सुनारों का सोना गढ़ना मुहावरा हिन्दी में अभीतक चलता है, जिसका अथे होता है—'सोना गढ़कर आभूषण बनाना'। सामान्यतः प्राहक अपना सोना सुनारों के घर पर दे आते हैं, किन्तु यहाँ अधिक काम होने से सुनार ही राजमहल में बुला लिये गये थे।

१६. जो नई दीवारें उठाई गई थीं, उनपर बालू मिले हुए मसाले का पलस्तर करनेवाले मिस्त्रियों के शरीर बालू के कुछ गिरने से सन गये थे: उत्थापिनाभि नय निलिप्ति पात्यमानवहलवालुकाकण्ठकालेपासुलालेपकलाकम् । ( यद्यपि दीवारों पर पलस्तर के निशान मोहेनजोदड़ों में भी पाये गये है; किन्तु दीवारों पर पलस्तर करने का निश्चित साहित्यक लेख यही सबने पुराना है। नाल-दा में सातवीं शती के पलस्तर के अवशेष अभी तक सुरन्तित हैं ।

१७. चतुर चित्रकार मांगलिक चित्र लिख रहे थे : चतुरचित्रकारचकवाललिख्य

मानमङ्गल्यातेख्यम्।

• १८ खिलौने बनानेवाले मळ्ली, कळ्ळ्या, मगर, नारियल, केला, सुपारी के वृत्त स्त्रादि भाँति-भाँति के मिद्दी के खिलौने बना रहे थे : लेप्यकारदकम्बकक्रियमाण्यमूण्मय-मीनकूर्ममकरनालिकेरकद्लीपूग्वृक्षकम्।

१६. राजा लोग स्वयं फेंटा बाँध बाँधकर अनेक प्रकार की सजावट के काम करने में जुट गये; जैसे, कुछ सिंदूरी रंग के फर्श को माँ जकर चमका रहे थे, कुछ ब्याह की वेदी के खंभों को अपने हाथ से खड़ा कर रहे थे, कुछ ने उन्हें गीले ऐंपन के थापों, आलता के रंग में रँगे लाल कपड़ो और आम एवं अशोक के पल्लवों से सजाया था।

२०. (त्र ) सामन्तों की सती रूपवती स्त्रियाँ सुहावने वेश पहने त्र्यौर माथे पर िसन्दूर लगाये शोभा त्रौर सौभाग्य से त्रालंकत बड़े सवेरे हा राजमहल में त्राकर ब्याह के कामकाज करने में लग गई थीं (१४३)।

( श्रा ) कुछ वर श्रीर वधू के नाम ले लेकर मंगलाचार के गीत गा रही थीं : वधू-वरगोत्रग्रहण्यर्गाणि श्रुतिसुभगानि मङ्गलानि गायन्तीभिः।

- (इ) कुछ तरह-तरह के रंगों में उँगलियाँ बोरकर कंठियों के डोरो पर भाँति भाँति की बिन्दियाँ लगा रही थीं : बहुविधवर्णकादिग्धाङ्गु जिभिः प्रीवासूत्राणि चित्रधन्तीभिः।
- (ई) उनमें से कुछ, जो चित्र-विचित्र फूल-पत्तियों का काम बनाने में चतुर थीं, स्पेदी किये हुए कलसों पर श्रीर कची सरइयों पर माँडने माँड रही थीं— चित्र लिख रही थीं: चित्रपत्रलताले ख्यकुरालाभिः कलशांश्च धवितान् शीतलशाराजिरश्रेणीश्च मण्डयन्तीभिः। र

चित्रों से मंडित पुते हुऐ कलसों में छाक का सामान भरकर देने की प्रथा अब भी
प्रचिलित है। पँछाह में उन्हें छुकैंडा (छाकमांड) कहा जाता है। सात सरैयाँ बीधकर

उनके लटकन मंडप में शोभा के लिए लटकाये जाते हैं।

१. क्षितिपालैश्च स्वयमाबद्धकक्षः स्वाम्यपितकर्मशोभासम्पादनाकुळैः सिन्दूरकुद्दिमभूमीश्च ममृण्यिद्भः विनिहतसरमातपेग्रहस्तान् विन्यस्तालक्तपाटलांश्च चृताशोकपल्लवलां ञ्छतांशखरान् उद्वाहवितिद्वास्तम्भानुसम्भयद्भः प्रारब्धविविधव्यापारम् । वेदी के चार कानों में चार लकड़ी के खंमे खड़े करने का रिवाज श्रमी तक कुरुचेत्र श्रीर पंजाब में प्रचलित है । विन्यस्तालकपाटल पद कादम्बरी के स्तिकाग्रह वर्णन में भी श्राया है, जिसका श्रर्थ है कि श्रालता के रॅग से रॅगने के कारण खंमे लाल हो गये थे ।

- (उ) कुछ बाँस की तीलियों या सरकंड के बने खारे को सजाने के लिए कपास के छोटे-छोटे गुल्ले और ब्याह के कँगनों के लिए जनी और सूती लिच्छ्यों रँग रही थीं: अभिन्नपुटकपीसतूलपल्लवांश्च वैवाहिककङ्करणोर्णासूत्रसन्नहांश्च रञ्जयन्तीभिः। अभिन्नपुट का अर्थ शंकर ने बाँस का चौकोर पिटारा किया है, जिसे बहेलिये बनाते थे। वस्तुतः, पिच्छिमी जिलों में और कुरुत्तेत्र के इलाके में अभी तक यह चाल है कि विवाह और कर्णच्छेदन के समय लड़के-लड़की को सरकंडों के बने हुए एक पिटारे पर ब्रिक्टलाते हैं, जिसे खारा कहते हैं। उसी खारे से यहाँ बाण का अभिप्राय है। उसे सजाने के लिए कपास के छोटे छोटे गाले भिन्न-भिन्न रँगों में रँगे जा रहे थे, जैसा कि शंकर ने लिखा है— तिच्छद्रान्तरपूरणाय कर्पासतूलपल्लवा रज्यन्ते। बाण ने कादम्बरी में स्तिकायह के वर्णन में लिखा है कि सोहर के बाहर बने हुए गोबर के स्थिये कई रँगों से रँगी हुई कपास के फाहों से सजाये गये थे। कंगन और दूसरे ब्याह-सम्बन्धी कामों के लिए कलावे रँगने की प्रथा अभी तक है। ये लाल-पीले और सफेद (तिरंगे) होते हैं।
- (क) कुछ बलाशना श्रोषिष घी में पकाकर श्रौर उसे पिसे हुए कुमकुम में मिलाकर उबटन एवं सुन्दरता बढ़ानेवाले मुखालेपन तैयार कर रही थीं। पिसी हुई हल्दी में नींबू के रस मिलाकर उबटन के लिए कुमकुम बनाया जाता था। वर-कन्या के शरीर में विवाह के पहले पाँच-छह दिन तक स्नान से पूर्व वह मला जाता है, जिसे 'हल्दी चढ़ना' भी कहते हैं।
- (ऋ) कुछ कनकोल-जायफल श्रौर लौंग की मालाएँ बीच-बीच में स्फटिक-जैसे श्वेत कपूर की चमकदार बड़ी डिलयाँ पिरोकर बना रही थीं : कक्कोलिमिश्राः सजातीफलाः स्फुरत्स्फीतस्फाटिककपूरशकलखिनतान्तराला लवङ्गमाला रचयन्तीभिः । स्फाटिक कपूर शंकर के श्रनुसार उस समय प्रचलित विशेष प्रकार के कपूर की संज्ञा थी।
- २१. इसके बाद बागा ने विस्तार के साथ उन वस्त्रों का विशेष वर्णन किया है, जो विवाह के अवसर पर तैयार किये जा रहे थे। इस प्रकरण में कुछ कठिन पारिभाषिक शब्द हैं, जिनपर अभी तक कहीं भी स्पष्ट प्रकाश नहीं डाला गया। बागा ने यहाँ विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का वर्णन किया है।

<sup>9.</sup> बलाशना का अर्थ किसी कोश या आयुर्वेदिक प्रंथ में नहीं मिला। शंकर ने इसे पुष्पा नामक श्रोषिध लिखा है। सम्भवतः, यह बला या बीजबन्द था। आजकल श्रंगराम या उबटन पिसी हुई हल्दी, सरसों और तेल को मिलाकर बनाया जाता है, परन्तु यहाँ तेल की जगह घत में पकाई हुई बलाशना का वर्णन है।

२. स्फाटिककपूरी राख्यः कपूरिमेदः (शंकर)। बागा ने पहले भी स्फटिक की तरह श्वेत कपूरि का उल्लेख किया है: स्फाटिकशिलाशकलग्रुक्लकपूरिखएडः (१३०)। वस्तुतः, कपूरि, कक्कोल श्रीर लवंग उस समय बनाई जानेवाली सुगन्धियों के श्रावश्यक श्रंग समभे जाते थे (देखिए, पृ० २२ श्रीर ६६)।

३. कावेल के अँगरेजी अनुवाद एवं श्री पी० वी० करो के हर्षचिरत नोट्स में यह विषय अस्पष्ट है। और भी देखिए, श्रीमोतीचन्द्रजी-कृत 'भारतीय वेशभूषा', पृ० १५७, जहाँ नेत्र और लालातन्तुज पर प्रकाश डाला गया है।

# ( अ ) बाँधनू की रँगाई के कपड़े

बहुत प्रकार की भक्तियों के निर्माण में नगर की बुद्ध चतुर स्त्रियाँ या परिवर्ने बाँधन की रैंगाई के लिए कपड़े को बाँध रही थीं। कुछ कपड़े बाँधे जा चुके थे। बाँधनू की रॅगाई को ग्रॅंगरेजी में टाई एंड डाई ( Tie and dye ) कहते हैं। भारतवर्ष में बाँधन की रँगाई गुजरात, राजस्थान श्रीर पंजाब में श्रव भी प्रसिद्ध है। विशेषतः सांगानेर श्रुव भी इसका विख्यात केन्द्र है। वहाँ की चूनरी प्रसिद्ध है। चतुर स्त्रियाँ. विशेषतः लड़िक्याँ अपनी कोमल अंगुलियों से फ़रती के साथ मन में सोची हुई आकृति के अनुसार कपड़े को चटको में पकड़कर डोरियों से बाँधती हैं। बँधा हुआ कपड़ा रंग में बोर दिया जाता है। सखने पर डोरों को खोल देते हैं। बँधाई की जगह रंग नहीं चढता श्रीर उसी से कपड़े में विशेष आकृति बन जाती है। इस आकृति या अभिपाय के लिए प्राचीन संस्कृत शब्द था 'भक्ति'। उसी से हिन्दी भाँत बना है। यान्य-ग्रन्य भाँत की ग्राकृतियों-वाली चूनरी अब भी जयपुर की तरफ 'भाँतभत्त्या' और मेरठ की बोली में 'भाँतभतीली' कहलाती है। इन भाँतों के अपनेक नाम हैं। पंख की तरह हाथ फैलाए हए स्त्रियों की श्राकृति सखियों की भाँत कहलाती है। तरह तरह की चिड़ियों को 'चिड़ी चुड़कले की भाँत' कहते हैं। इसी प्रकार धनक ( इन्द्रधनुष ) की भाँत, मोरड़ी ( मोरनी ) की भाँत, लाड़ की भाँत, चकरी की भाँत, पोचने की भाँत (चार कानों पर चार ख्रीर बीच में एक कमल के फ़ल्ले और शेष सब स्थान खाली , धनी भूँगड़े (भुने हुए धान के अपर भुने हुए चने की आकृति की बूँटी ) की भाँत, डिलिया या छावड़ी की भाँत, रास (नाचती हुई स्त्रियाँ ) भाँत, बायक जर भाँत आदि कितने ही प्रकार की आकृतियाँ बाँधनू के द्वारा कपड़े को रँगकर उत्पन्न की जाती थीं। कभी-कभी एक कपड़े को कई रंगों में एक दूसरे के बाद रँगते हैं श्रीर पहली भाँत के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थान में बँघाई करके दूसरी भाँत उत्पन्न करते हैं। भारतवर्ष की यह लोकव्यापी कला थी, जिसे बचपन में ही स्त्रियाँ घरों में सीख लेती थीं। भिन्न ऋतुत्रों श्रौर श्रवसरों पर श्रोड़ी जानेवाली चूनरियों की भाँतें श्रलग-अलग होती हैं, जैसे लडू की भाँत की केसरिया रँग की चूनरी फागुन में और लहरिया की सावन में त्रोही जाती है। स्त्रियों में त्रान्य-त्रान्य प्रकार की भाँतों को बाँधने की कला परम्परा से अभ्यस्त रहती थी, इसीलिए बाए ने अनेक प्रकार की भक्तियों को जाननेवाली बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों द्वारा वस्त्रों की बँधाई करने का उल्लेख किया है। बाँधनू की रँगाई का यह उल्लेख सबसे प्राचीन है [ चित्र ४५ ]।

### (आ) वस्त्रों की रँगाई

प्राय: ऐसा होता है कि स्त्रियाँ घरों में वस्त्रों को बाँघ देती हैं श्रीर तब वे रँगने के लिए रँगरेज को दे दिये जाते हैं। क्योंकि, ब्याह की चूनरो श्रीर पीलिए की रँगाई मांगलिक है,

१. बहुविधभक्तिनिर्माणचतुरपुराणपौरपुरिन्ध्रबध्यमानैर्बद्धैश्च।

२. श्रॅंगरेजी डिजाइन के लिए प्राचीन संस्कृत शब्द 'भिक्त' ही था। गुजरात में इसका रूप भात (भिक्त-भित-भात) है। पाटन के पटोलों में रंगीन सूत की बुनाई में भी श्राकृति के लिए भात शब्द चलता है, जैसे नारीकु जर भात, पान भात, रतनचौक भात, फुलवाड़ी भात, चोकड़ी भात, छावड़ी भात, रास भात, बायकु जर भात।

इसी लिए इस अवसर पर रॅंगनेवाले रॅंगरेज को विशोध नेग देने की प्रथा है। उसी का बाग ने उल्लेख किया है कि अन्तः पुर की बढ़ी-बूड़ी स्त्रियों के द्वारा रॅंगनेवालों को जो नेग या पूजा-भेंट दी जा रही थी, उससे प्रसन्न होकर वे लोग उन वस्त्रों को रॅंग रहे थे। एवं जो रॅंगे जा चुके थे, उन्हें दोनों सिरों पर पकड़कर परिजन लोग छाया में सुखा रहे थे। आज भी जो वस्त्र चटकी ले रॅंगों में रॅंगे जाते हैं, उन्हें छाया में ही सुखाया जाता है। ध

#### (इ) छपाई के वस्त्र

बाँधनू के वस्त्रों के बाद बाण ने छपाई के वस्त्रों का उल्लेख किया है। इसमें दो प्रकार के वस्त्रों का वर्णन है। एक तो जिनपर फूल-पत्तियों के काम की छपाई आड़ी लहरिया के रूप में छापी जाती थी। सफेद या रंगीन जमीन पर फूल-पत्ती की आकृतियों-वाले ठप्पों को आड़े या टेढ़े ढंग से छेवकर छुपाई की जाती है। इसी से फूल-पत्तियों का जँगला कपड़े पर बन जाता है। इसके लिए बाख ने 'कुटिलकमरूपिक्रयमागापल्लव-परभाग' इस पद का प्रयोग किया है। इसमें चार शब्द पारिभाषिक हैं : १. कुटिख-कम, २. रूप, ३. पत्लव श्रौर ४. परभाग। कुटिलकम (कुटिलः क्रमो येषाम्, शंकर) का अभिप्राय था, जिनके छपाने की चाल (क्रम=चाल) सीधी रेख में न जाकर टेढ़ी, अर्थात् एक कोने से सामने के कोने की तरफ चलती है। रूप का अर्थ ठप्पों से बनाई जानेवाली रेखाकृतियों से है। इसे अब भी रेख की छपाई या पहली छपाई कहते हैं। आकृति-युक्त ठप्पे के लिए प्राचीन पारिभाषिक शब्द 'रूप' था, जैसा कि पाणिनिसूत्र 'रूपादाहतप्रशंसयो-र्थपृं ( ५) २। १२०) में रूपा या ठप्पों से बनाये जानेवाले प्रचीन सिक्कों र के ऋर्थ में प्रयुक्त होता था। पल्लव का अर्थ है फूल-पत्ती का काम, बाण ने जिसे पत्रलता, पत्रावली, पत्रांगुली कहा है। गुप्तकाल श्रौर उसके बाद की शिल्पकला एवं चित्रकारी में फूल-पत्तियों के भाँति-भाँति के कटाव की प्रथा उन्नति की पराकाष्टा को पहुँच गई थी। ऋजन्ता की चित्रकला में श्रीर श्रनेक वास्तुमूर्त्तियों में इसका प्रमाण मिलता है। पत्रलता या पल्लव बनाने की प्रवृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ के धमेख स्तूप के बाह्य आवरण या शिखा-पट्टों पर मिलता है। वस्तुतः, धमेख-स्तूप का यह शिलाघटित आवरण असली वस्त्र की पत्थर में नकल है। स्तूप के शारीर पर इस प्रकार के जो कीमती वस्त्र चढ़ाये जाते थे, व देवदृष्य कहलाते थे। बाग्य का तात्पर्य वस्त्रों पर जिस प्रकार की फूल-पत्तियों की छपाई से था. उनका नमूना धमेख-स्त्प की पत्रावली और पत्रभंगों से समभा जा सकता है। चूनरी या साड़ी पर इनकी छपाई अवश्य ही रूप या ठप्पों को टेढ़े कम या टेढ़ी चाल से छपाने पर की जाती थी। इस पद में चौथा पारिभाषिक शब्द 'परभाग' है। स्वयं बाख ने वस्त्रों के प्रसंग में उसका अन्यत्र प्रयोग किया है। उ एक रंग की पृष्ठभूमि पर दसरे रंग में छपाई.

श्राचारचतुरान्तः पुरजरतीजनितपूजाराजमानरजकरज्यमानैः रक्तै श्व, उभयपटान्तलग्न-परिजनप्रङ्खोलितैश्छायासु शोष्यमाग्यैः शुष्कैश्च (१४३)।

२. रुपादाहतं रुप्यं कार्षापराम् ।

३० श्रिलिनीलमसूरासवुलासमुत्पादितसितसमायोगपरभागैः (२०६)। शंकर ने यहाँ पर परभाग का ठीक श्रर्थ किया है—'परभागो वर्णस्य वर्णान्तरेण शोभातिशयः'।

कड़ाई, चित्रकारी या रंगोली आदि बनाकर जो सौन्दर्य उत्पन्न किया जाता है, उसे परभाग-कल्पना, अर्थात् पहले पृष्ठभूमि के रंग पर दूसरे रंग की रचना कहा जाता है। परित्र प्रकरण में वस्त्रों की एक रंग की जमीन पर दूसरे रंग के फूल-पत्ते उप्पों की आड़ी चाल से छापे जा रहे थे, यही बाण का अभिपाय है [चित्र ४६]।

### (ई) कुंकुम के थापों से छपाई

बाण ने एक दूसरे प्रकार के वस्त्रों का भी उल्लेख किया है, जो विशेषतः वर के लिए ही तैयार किये जाते हैं। गीले कुंकुम (नींबू के रस में भींगी हल्दी) से सफेद वस्त्र पर हाथ से चित्तियाँ छोपकर उसे मांगलिक बनाया जाता है: आरब्धकुक्कु मपक्कस्थासकच्छुरणैः)। पंजाब में अभी कल तक यह प्रथा थी कि वर इसी प्रकार का जामा पहनकर मुझ्चढ़ी के लिए जाता था।

### (उ) वस्त्रों में चुन्नट डालना

उद्भुजमुजिष्यमज्यमानमङ्गुरोत्तरीयैः — सेवक लोग उठे हुए हाथों से चुटकी दबाकर उत्तरीय या उपरने की तरह प्रयुक्त वस्त्रों में चुन्नट डालकर उन्हें मरोड़ी देकर रख रहे थे। चुन्नट डालने के लिए श्रभी तक भाँजना शब्द प्रयुक्त होता है। भाँजे हुए उपरने को श्रन्य वस्त्रों की तरह मोड़कर नहीं तहाया जाता, किन्तु उमेठकर कुंडलित करके रख दिया जाता है। उसी के लिए यहाँ 'मंगुर' शब्द है। सीभाग्य से श्रहिच्छात्रा से प्राप्त एक मिट्टी की मूर्ति (सं २०२) के गले में मंगुर उत्तरीय का स्पष्ट नमूना श्रंकित पाया गया है, जिसकी सहायता से उस वस्तु को समक्ता जा सकता है। भास्करवर्मा के मेजे हुए प्रास्तों में 'चौम वस्त्रों का वर्णन है, जो कुंडली करके बेंत की करंडियों में रखे गये थे (२१७)। वे वस्त्र इसी प्रकार के भंगुर उत्तरीय होने चाहिए, जिन्हें गेंडुरीदार तह के रूप में करंडियों में रखते थे [चित्र ४७]।

#### वस्रों के भेद

इसके बाद बाए ने छह प्रकार के वस्त्र कहे हैं — चौम, बादर, दुकूल, लालातन्तुज, श्रंशुक श्रौर नेत्र। इनमें से बादर का अर्थ कार्पास या सूती कपड़ा है। शेष पाँचों के निश्चित अर्थ के बारे में मतभेद है। अमरकोष में चौम और दुकूल को एक दूसरे का पर्यायवाची कहा है। इसी प्रकार नेत्र और अंशुक भी एक दूसरे के समानार्थक माने गये हैं। किन्तु, बाए के वर्णन से अनुमान होता है कि ये अलग-अलग प्रकार के वस्त्र थे। राजद्वार के वर्णन में बाए ने अंशुक और चौम को अलग-अलग माना है। अंशुक की उपमा मंदाकिनी के श्वेत प्रवाह से और चौम की दुधिया रंग के चीरसागर से दी गई है। अस्त्यत्र अंशुक की सुकुमारता की उपमा दुकूल की कोमलता से दी गई है, जिससे ज्ञात

१. यशस्तिलकचम्पू, भा॰ २, पृ॰ २४७, रङ्गवल्लिषु परभागकल्पनम्।

२ श्रीमं दुकूलं स्यात्, रादा ११३ ।

३. स्याजटांशुक्योनेंत्रम्, ३।३।१८०।

४. मन्दाकिनीप्रवाहायमानमंशुकैः क्षीरोदायमानं क्षीमैः (६०)।

होता है कि दोनों वस्त्र मुलायिमयत में एक-ते होने पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कौम वस्त्र, जैसा कि नाम से प्रकट है, कदाचित् चुमा या अलसी नामक पौधे के रेशों से तैयार होता था। यही सम्भवतः छालटीन था। भाँग, सन और पाट या पटसन के रेशों से भी वस्त्र तैयार किये जाते थे, पर चौम अधिक कीमती, मुलायम और बार्राक हाते थे। चीनी भाषा में 'छु-म' एक प्रकार की घास के रेशों से तैयार वस्त्रों के लिए प्राचीन नाम था, जो बाख के समकालीन थाङ्युग में एवं उसके पूर्व भी प्रयुक्त होता थमार यहीं चीनी घास भारतवर्ष के पूर्वी भागों (आसाम-बंगाल) में होती थी। बंगाल में इसे कॉखुर कहा जाता है। मीटे तौर पर यह ज्ञात होता है कि चौम और दुक्ल, जिन्हें अमरकोष ने पर्याय माना है, रेशों से तैयार होनेवाले वस्त्र थे। इसके प्रतिकृत अंशुक और नेत्र दौनों रेशमी वस्त्र थे।

चौम त्रवश्य ही त्रासाम में बननेवाला एक कपड़ा था; क्योंकि त्रासाम के कुमार भास्करवर्मा ने हर्ष के लिए जो उपहार भेजे थे, उनमें चौम वस्त्र भा शामिल थे। ये कई रंग की बेंत की करंडियों में लपेटकर गये। थे त्रीर इस योग्य थे कि धुलाई बरदाश्त कर सकें : त्रानेकरागरुचिरवेत्रकरण्डकुण्डलीकृतानि शोचक्षमाणि क्षोमाणि (२१७)।

#### दुक्ल

बाण ने दुकूल और दुगूल इन दोनों रूपों का प्रयोग किया है, जो पर्याय ज्ञात होते हैं। यदि इनमें कोई मेद या, तो वह अब स्पष्ट नहीं। दुगूल के विषय में बाण ने लिखा है कि वह पुग्र्इदेश (पुग्र्इवर्द्ध नमुक्ति या बंगाल) से बनकर आता था। उसके बड़े थान में से काटकर चादर, घोती या अन्य वस्त्र बनाये जाते थे। बाण का पुस्तकवाचक मुदृष्टि इसी प्रकार के वस्त्र पहने था: दुगूलपट्टप्रभवे शिखण्ड्यपाङ्गपाण्डुनी पौण्डू वाससी वसानः (६५)। दुकूल से बने हुए उत्तरीय, साड़ियाँ पलंग की चादरें, तिक्यों के गिलाफ,

चीनांशुकसुकुमारे शोणसैकते दुक्लकोमले शयने इव समुपिवछा (३६)।

२. मध्य एशिया से प्राप्त चीनी वस्त्रों का वर्णन करते हुए कहा गया है-'The term ma has clearly been used as a complementary expression to names of other fibrous fabrics than hemp. Thus the words ch'u or ch'u-ma are used for the cloth made from the Chinese Boehmeria nivea.....This material, which when in finished articles, fabrics, etc. resembles linen but is softer and looks fluffier, was thus used during the Han period as well as early T'ang. It is also called China grass and under the name ramie has been used for underclothes in modern times.'-Vivi Sylwan, Investigation of Silk from Edsen-Col and Lop-nor, Stolkholm (1949), p. 171.) Boehmeria nivea के लिए वाट ने चीनी नाम छम schouma, बंगाली काँखुर Kankhura लिखा है : डिक्शनरी ऑफ इकने!मिक्स, भाग १, पू॰ ४६८ । यह पौधा श्रासाम, पूर्वी और उत्तरी बंगाल में बहुत होता है, ऐसा वहाँ उल्लेख हैं: पृ० ४६६। इसी से rhea नामक रेशा निकलता है। किन्तु, यह उल्लेखनीय है कि क्षीम शब्द कात्यायन श्रीतसूत्र (४।६।१६) तथा अन्य श्रीत श्रीर गह्यसूत्रों में भी आया है। अतएव, वह भारतीय ज्ञात होता है (देखिए-बॉर्टालॅंक संस्कृतकोश)।

स्रादि नाना प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख बाण के ग्रंथों में श्राया है। सावित्री को दुकूल का वल्कल वस्त्र पहने हुए (दुकूल वल्कलं वसाना, १०) श्रीर सरस्वती को दुकूल-वल्कल का उत्तरीय स्रोड़े हुए (हृदयमुत्तरीयदुकूल वल्कलें करें होन संछादयन्ती, ३४) कहा गया है। दुकूल-वल्कल श्रीर दुकूल का श्रन्तर यदि कुछ था, तो स्पष्ट नहीं। दुकूल भी पौधों की छाल के रेशों से ही बनता था। संभवतः, दुकूल-वल्कल श्रीर दुकूल का श्रन्तर मोटी श्रीर महीन किए के कपड़ों का था। दुकूल शब्द की ब्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। संभवतः, कूल का श्रर्थ देश्य या श्रादिम भाषा में कपड़ा था, जिससे कोलिक (हिं० कोली) शब्द बना है। दोहरी चादर या थान के रूप में विक्रयार्थ श्राने के कारण यह द्विकूल या दुकूल कहलाया।

#### **बा**बातन्तुज

लालातन्तुज का अर्थ शंकर ने कीशेय, अर्थात् रेशम किया है। संभवतः, यह पत्रोर्ण या पटोर रेशम था. जिसे चीरस्वामी ने कीड़ों की लार से उत्पन्न कहा है। गुप्तकाल में पत्रोर्ण धुला हुआ बहुमूल्य रेशमी कपड़ा समका जाता था। या यदि लालातन्तुज और पत्रोर्ण दोनों पर्याय हों, तो यह वस्त्र भी अत्यन्त प्राचीन था। समापर्व के अनुसार पुर्रह्र, ताम्रलिप्ति, वंग और किलंग के राजा युधिष्ठिर के लिए दुकूल, कौशिक और पत्रोर्ण तीन प्रकार के वस्त्र भेंट में लाये थे। कौटिल्य ने चौम, दुकूल और कृमितान वस्त्रों का उल्लेख किया है। सम्भव है, कृमितान और लालातन्तुज एक ही रेशमी वस्त्र के नाम हों।

# **अंशुक**

बाण के समय में दुकूल के बाद सबसे ऋधिक श्रंशुक नामक वस्त्र का प्रचार था। श्रंशुक दो प्रकार का था, एक भारतीय श्रोर दूसरा चीन देश से लाया हुआ, जो चीनांशुक कहलाता था। चीनांशुक का अत्यन्त प्रसिद्ध उल्लेख शकुन्तला में है: चीनांशुक मिव केतो: प्रतिवातं नीयमानस्य । बाण ने भी कई बार उसका उल्लेख किया है (३६, १६७, १४२)। श्रंशुक वस्त्र को कुछ विद्वान् मलमल समभते हैं। बाण ने श्रंशुक वस्त्र को अत्यन्त ही भीना श्रोर स्वच्छ वस्त्र माना है । एक स्थान पर श्रंशुक को फूल श्रोर चिड़ियों से सुशोभित कहा गया है। यह प्रश्न मौलिक है कि श्रंशुक सूती वस्त्र था या रेशमी। इस विषय में जैन श्राम के अनुयोगद्वारसूत्र के साच्य का प्रमाण उल्लेखनीय है।

गुजराती पटोले के मूल संस्कृत 'पृष्टकूल' में भी वही कूल शब्द है।

२. लकुचवटादिपत्रेषु क्रीमलालोणांकृतं पत्रोणाम् (क्षीरस्वामी)।

३. पत्रोर्णा घोतकोशेयं बहुमूल्यं महाधनम् ( श्रमरकोश )।

४. वङ्गाः कलिङ्गपतयस्ताम्रिज्ञाः सपुराङ्काः । दुकूलं कौशिकं चैव पत्रोर्णं प्रावरानिष ॥ (समा० ४८, १७)

५. अर्थशास्त्र, २|२३, पृ० ११४ |

६. सदमिवनलेन अंशुकेनाच्छादितशरीरा देवी सरस्वती (६)। विसतन्तुमयेन अंशुकेन उन्नतस्तनमध्यबद्धगात्रिकाप्रन्थिः सावित्री (१०)।

७. बहुविवकुसुमश्कुनिशतशोभितादतिस्वच्छादंशुकात् (११४)।

इसमें कीटज वस्त्र पाँच प्रकार के कहे गये हैं—पट्ट, मल्य, श्रंसुग, चीनांसुय, श्रौर किमिराग। इनमें पट्ट तो पाट-संज्ञक रेशम श्रौर किमिराग सुनहरी रंग का मूँगा रेशम ज्ञात होता है। बृहत्कल्पसूत्र (२।३६६२) में किमिराग के स्थान पर सुवरण पाठ से इसका समर्थन होता है। इससे स्पष्ट है कि पट्ट, श्रंशुक श्रौर चीनांशुक तीनो रेशम के कीड़ों से उत्पन्न वस्त्र थे।

#### नेन्र

हर्षचिरित में नेत्रनामक वस्न का पाँच जगह उल्लेख है। स्वयं हर्ष नेत्रसूत्र की पट्टी बाँघे हुए एक अधोवस्न पहने ७२) थे। कालिदास ने सर्वप्रथम नेत्र शब्द का प्रयोग रेशमी वस्न के अर्थ में किया है (र्युवंश ७१३६; नेत्रक्रमेग्गोपरुरोध सूर्यम्; अमरकोष ३११८०; मतस्यपुराग् ७०१६०; अग्निपुराग् ३३१४, ६११४४)। यहाँ शंकर ने नेत्रसूत्र का अर्थ पट्टसूत्र किया है, अर्थात् रेशमी डोरी, जो घोती के ऊपर मेखला की तरह बाँघी जाती थी। पृ०१४३ पर शंकर ने नेत्र का अर्थ पिंगा किया है और पृ०२०६ पर नेत्र को पटविशेष कहा है। नेत्र और पिंगा दोनों रेशमी वस्त्र थे, किन्तु वे एक दूसरे से कुछ मिन्न थे। बाग्य ने स्वयं हर्ष के साथ चलनेवाले राजाओं की वेशम्पाओं का वर्णन करते हुए नेत्र और पिंगा को अलग माना है (२०६)। बाग्य के अनुसार नेत्र धवल रंग का वस्त्र था। यही नेत्र और पिंगा का मुख्य मेद जान पड़ता है। दोनों की बुनावट में फूल-पत्ती का काम बना रहता था। बाग्य ने कहा है कि नेत्रनामक वस्त्र फूल-पत्ती के काम से सुशोभित था: उच्चित्रनेत्रसुकुमारस्वस्थानस्थिगतजङ्काकारहै: (२०६)। नेत्र की पहचान बंगाल में बनानेवाले नेत्रसंज्ञक एक मजबूत रेशमी कपड़े से की जाती है, जो चौदहवीं सदी तक भी बनता रहा। है

वस्रों के गुणों का उल्लेख करते हुए उन्हें साँप की केंचुली की तरह महीन (निर्मोक-निभ), छोटे केले के भीतर के गामे की तरह मुलायम (अकठोररम्भागर्भकोमल), फूँक से उड़ जाने योग्य हलके (निःश्वासहार्य), श्रौर कुछ को ऐसे पारदर्शी कहा है कि वे केवल स्पर्श से ही जाने जाते थे (स्पर्शानुमेय)। ऐसे ही पारदर्शी वस्रों के लिए मुगलकाल में 'बापत हवा' ( बुनी हवा के जाले ) विशेषण बना होगा।

इसके बाद बाण ने कुछ ऐसे वस्त्रों का वर्णन दिया है, जो वस्तुतः बिछाने-स्रोढ़ने, पहनने या सजावट के काम में लिये जा रहे थे। विवाह के स्रवसर पर जो दान-दहेज के

<sup>9.</sup> अनुयोगद्वारसूत्र, २७; श्रीजगदीशचन्द्रजैन-कृत 'लाइफ इन ऐंश्येंट इंडिया ऐज डेपिक्टेड इन जैन कैनन', पू॰ १२६।

र. पिंगा रंगीन बूटेदार रेशमी वस्त्र का नाम था, जिसका उल्लेख मध्य एशिया के खरोष्ठी लेखों में आया है। अँगरेजी में इसे 'डैमस्क' या 'यूनिकलर्ड किगर्ड सिल्क' कहा गया है। इसके विषय में आगे पृ० २०६ की व्याख्या में लिखा जायगा।

३ फूलदार नेत्र कपड़े के बने मुलायम मध्यनों में जिनको पिंडलियों फँसी हुई थीं !

४. डॉ॰ मोतीचंद्र, प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृ० १५७।

लिए सुन्दर पलंग (शयनीय) थे, उनपर सफेद चादरें (उज्ज्वल निचोलक) बिछाई गई थीं। पलंग की सजावट के लिए हंसों की पंक्तियों लकड़ी पर खोदकर या बौलियों के रूप में बनाई गई थीं। वे चादर के पल्लों के इधर उधर गिरने से दक गई थीं (अवगुए उधमान हंसकुलें:)। निचोलक को अमरकोष में प्रच्छद-पट या चादर कहा है। बाया ने इस शब्द का दो अथों में प्रयोग किया है, एक चादर के अर्थ में दूसरे गिलाफ या खोल के अर्थ में। कुमार भास्करवर्मा का मेजा हुआ आतपत्र निचोलक (खोल) में से निकालकर हर्ष को दिखलाया गया। इसी प्रकार चमड़े की दालों की कान्ति की रचा के लिए उनपर निचोलक चढ़े हुए थे: निचोलकरिश्चतरुचों कार्दरङ्गचर्मगाम् (२१७)।

पहनने के लिए जो कंचुक तैयार किये जा रहे थे, उनपर चमकीले मोतियों से कढ़ाई का काम किया गया था : तारमुक्ताफलोपचीयमानैश्च कञ्चुकैः । कंचुक एक प्रकार का बाँहदार घटनों तक लटकता हुन्ना कोट-जैसा पहनावा था। राजात्रों की वेशभूषा का वर्णन करते हुए बागा ने कंचक, वारवागा, चीनचीलक और कूर्पासक इन चार प्रकार के ऊपरी वस्त्रों का वर्णन त्रागे किया है (२०६ । त्रमरकोष के त्रनुसार कंचक क्रीर वारवाण पर्यायवाची थे। एक जाति के दो पहनावे होते हुए भी बाए की दृष्टि में इनमें कुछ भेद अवश्य था। वारवाण का प्रयोग कालिदास के समय में भी चल गया था<sup>3</sup>। गुप्त सिक्कों पर समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त स्रादि राजा जिस प्रकार का कोट पहने हैं, वही वारबाण ज्ञात होता है। कुषाणों की देखा-देखी गुप्तों ने इस पोशाक को अपनाया। वारबाण और कंचक में परस्पर क्या भेद था. यह आगे पृ० २०६ की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है। वारबाया कंचक की अपेचा ऊँचा, मोटा चिलटे की तरह का कोट था, जिसका ईरान में चलन था। ह बाग ने जैसे कंचुकों पर सच्चे मोतियों का काम बनाने का यहाँ उल्लेख किया है, बैसे ही सातवें उच्छवास में राजात्रों के वेश का वर्णन करते हुए वारवाणों पर भी सच्चे मोतियों के भूगों से बने फूल-पत्ती के काम का वर्णन किया है : तारमक्तास्तबिकत स्तवरक वारवासी: (२०६)। " सासानी राजात्रों को अपने कोट में मोतियों की टँकाई कराने का बहुत शौक था। भारतवर्ष में भी प्राप्त सासानी शैली की मूर्तियों में यह विशेषता पाई जाती है।

प्रच्छदपट का अर्थ आस्तरण या चादर है। कादम्बरी जिस पलंग पर बैठी हुई थी, उस-पर नीले अंशुक का प्रच्छदपट बिछा हुआ था (कादम्बरी, वैद्य, पृ० १८६)।

२. स वचनान्तरमुत्थाय पुमान् जर्ध्वीचकार तत्, घौतदुकूलकल्पिताच्च निचोलकाद-कोषीत्, २१५।

३. तद्योधवारबाग्गानाम्, रघुवंश ४।५५ (रघुमष्टकञ्चुकानामिति मल्लिः)।

४. वारवाण का पहल्लवी रूप बरवान (barvan), अर्माहक भाषा में वरपनक (varapanak), सीरिया की भाषा में गुरमानका (gurmanaqa) और अरवी में जुरमानकह (zurmanaqah = a sleeveless woollen vest) है। और भी वारवाण पर देखिए, थीमे-कृत लेख, जैड डी एम जी, ६१।६१।

५. स्तबिकताः सञ्जातपुष्पिनकुरुम्बाकाराः (शंकर, २०६) ।

#### स्तवरक

राज्यश्री के विवाह में जो मंडप बनाये गये थे उनकी छतें स्तवरक के थानों को जोड़कर बनाई गई थीं। राजास्रों के वेश का वर्णन करते हुए भी बाग ने स्तवस्क वस्त्र का उल्लेख किया है। शंकर ने स्तवरक को एक प्रकार का वस्त्र माना है। यह वस्त्र ईरान में बनता था। पहलावी भाषा में इसका नाम स्तत्रक्था। उसी से संस्कृत स्तवरक बना श्रीर उसी से फारसी उस्तवक् शब्द निकला। श्ररवी में इसी का रूप इस्तवक् हुत्रा, जिसका श्रर्थ है भारी रेशमी किमलाब। १ इस शब्द का प्रयोग कुरान में स्वर्ग की दूरों की वेश-भूषा के वर्णन में आया है। कुरान के टीकाकार भी इसे अन्य भाषा का शब्द मानते हैं। वस्तुतः, इस्तब्रक् सासानी युग के ईरान में तैयार होनेवाला रेशमी किमखाव का कपड़ा था । वह बहुमूल्य श्रीर सुन्दर होता था। ईरान के पिन्छम में अरव तक श्रीर पूरव में भारतवर्ष तक उस कपड़े की कीर्त्ति फैल गई थी और उसका निर्यात होता था। बाण ने हर्ष के दरबार में इस विदेशी वस्त्र का नाम और साचात् परिचय प्राप्त किया होगा। सूर्य की गुप्तकालीन मूर्त्तियों की वेश-भूषा ईरानी है। वराहमिहिर ने उसे उदीच्य वेष कहा है। इनके शरीर पर जरी के काम का कीमती वस्त्र दिखाया जाता था। सम्भवतः, वही स्तवरक है। अहिच्छता की खुदाई में मिली हुई मिट्टी की एक सूर्य-मूर्त्ति के शरीर पर पूरी आस्तीन का कोट है, जिसकी पहचान स्तवरक से की जा सकती है [चित्र ४८] । उसमें मोतियों के भूगो वस्र की कुल जमीन पर टँके हुए हैं। बाए ने स्तवरक की विशेषता कहते हुए इसका संकेत किया है : तारमुक्तास्तबिकत । अहिच्छत्रा से ही मिली हुई नर्जकी है की एक छोटी मिही की मूर्ति का लहँगा इसी प्रकार मोतियों के लच्छों से सजा है। उसका वस्त्र भी स्तवरक ही जान पड़ता है। उसमें मोतियों की प्रत्येक खच्छी के नीचे एक-एक सितारा भी टँका हुआ है। बाण्भट्ट ने जिसे 'तारामुक्ताफल' की टँकाई का काम कहा है, वह यही सितारे-मोतियों का काम था : तारामुक्ताफलोपचीयमानकञ्चक । मंडप के नीचे स्तवरक की छत उसी प्रकार की जान पड़ती है, जैसे मुगल-काल में शाही मसनद के ऊपर चार सोने के डंडों पर तना हुआ कीमती चँदोवा होता था।

वहाँ नये रँगे हुए दुक्ल वस्त्रों के बने पटिवतान या शामियाने लगे हुए ये और पूरे थानों में से पिट्टियाँ और छोटे-छोटे पट फाइकर अनेक प्रकार की सजावट के काम में लाये जा रहे थे। पट संभवतः पूरा थान था और पटी लंबी पिट्टियाँ थीं, जो भालर आदि के काम में लाई जा रही थीं।

१. स्टाइनगास, पर्शियन इंगलिश डिक्शनरी, पृ० ५०।

२. ए० जैफरी, दि फोरेन वाकेबुलेरी श्रॉफ दि कुरान, (गायकवाड़ श्रोरियएटल सीरिज, सं० ७६), पृ० ५८, ५६।

३. देखिए, वासुदेवशरण अप्रवाल-कृत 'ऋहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ,' पृ० १११ और १३०, चित्र-सं० १०२।

४. वही, पृ० १११ श्रीर १६५, चित्र-संख्या २८६।

५. श्रनेकोपयोगपाट्यमानैः श्रपरिमतैः पटपटीसहस्रैः। श्रभिनवरागकोमलदुकूलराजमानैश्चः पटवितानैः ॥ ( १४३ )

वहाँ खंभों पर नेत्र-संज्ञक कपड़े, जिनपर चित्र बने थे, लपेटे जा रहे थे। जैसा ऊपर कहा गया है, बाण ने अन्यत्र भी उच्चित्र नेत्र वस्न का उल्लेख किया है, जो स्थने बनाने के काम में आता था (२०६)। उच्चित से ताल्पर्य उन वस्नों से है, जिनकी बुनाई में भाँति-भाँति की आकृतियाँ (अं० फिगर्ड) डाल दी जाती थीं। बाण के ही समकालीन ऐसे अनेक नमूने मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं। ये आकृतियाँ दो प्रकार की होती थीं, एक वे, जिनस्द्र रेखा-उपरेखाओं और बिन्दुओं को मिलाने से चित्र बनते हैं और दूसरे वे, जिनमें मछली आदि की आकृतियाँ बनती थीं।

षृंग

शंकर के अनुसार नेत्र-नामक वस्त्र का पर्याय पृंग था। यह शब्द मध्य एशिया के खरोष्ठी लेखों में पाया गया है, जहाँ इसका रूप 'प्रिघ' है। बौद्ध संस्कृत-ग्रंथ 'महा-च्युत्पत्ति' में पृंग शब्द आया है, जहाँ उसके पाठान्तर पृंगा या पृंगु मिलते हैं। पृंगु का उल्लेख बौद्ध शब्दों के संस्कृत चीनी कोश फान्-यु-चिएन-यु-वेन् में भी हुआ है। पर्वा और फारसी में भी ध्विन-परिवर्त्तन के साथ इसका रूप परंद मिलता है। उसी से पंजाबी शब्द परांदा बना है, जिसका अर्थ इस समय बाल या जूड़े में डाला जानेवाला रेशमी फीता है। मध्य एशिया के लेखों में कपोत, श्वेत (कबूतरी और सफेद) रंगों के पृंग का वर्णन है। सुग्धी भाषा में लिखी मानी धर्म की पुस्तकों में, जो तुन् हुआंग से प्राप्त हुई, कपोत रंग की पृंग (कप्वथ् प्रय्ंक) का उल्लेख है। हेनिंग के मतानुसार पृंग का अर्थ चित्र-शोभित इकरंगा रेशमी वस्त्र था। यह वस्त्र मध्यएशिया से आता था अथवा यहाँ भी बनता था—इसका निश्चित प्रमाण इस समय उपलब्ध नहीं; क्योंकि अपने देश में इतने प्राचीन वस्त्रों के वास्तविक नमुने उपलब्ध नहीं हुए।

इस प्रकार, राज्यश्री के विवाह के लिए समस्त राजकुल मांगलिक श्रौर रमणीय हो उठा एवं भाँति-भाँति के कुत्रलों से भर गया। रानी यद्योवती विवाह के बहुविध कामों

२. देखिए, वावी सिल्वान ( Vivi Sylwan )-कृत इन्वेस्टीगेशंस त्रॉव सिल्क फ्रॉम एडसन-गोल ऐंड लॉप-नॉर (स्टॉकहोल्प, १६४६ ) पृ० १०३-199, फलक १-२।

५० तिब्बती भाषा का पुग शब्द, जो सर्वभाधारण में प्रयुक्त लाल-भूरे रंग का वस्त्र है, मूलतः पृग से ही निकला हुआ जान पड़ता है। पुग के लिए देखिए श्रीमती प्रो० हानसेन (कोपेन हागेन) कृत मंगोल कास्ट्यूम्ल (१६५०), पृ० ६१, ६२। बाण ने इसी रंग के वस्त्र के लिए 'पिशंगपिंग' शब्द प्रयुक्त किया है।

१. उच्चित्रनेत्रपटवेष्ट्यमानैः स्तम्भैः (१४३)।

३. श्रीप्रबोधचन्द्र बागची द्वारा सम्पादित, दो संस्कृत चीनी कोष, भाग १, पृ० २५०, शब्द-संख्या ५४१; इसका चीनी पर्याय लिङ् है। (बारिक म्हीना रेशमी वस्त्र; अं ॰ डेमेस्क)।

४. देखिए, डब्लू॰ बी॰ हैनिंग, 'द सेगट्रल एशियन वर्डस्,' ट्रैन्जेक्शन्स आँव दि फाइली-लॉजिकल सोसाइटी, १६४५, पृ॰ १५१, जहाँ मध्यएशिया में प्रचलित 'प्रिघ' शब्द पर विस्तृत विचार करके उसे संस्कृत पृंग का ही रूप माना है। और भी देखिए, मेरा लेख, 'संस्कृत-साहित्य में कुछ विदेशी शब्द' (सम फॉरेन वर्डस् इन ऐ श्वेंट संस्कृत लिटरेचर, इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टलीं, भाग १७ (मार्च १६५१), पृ॰ १५-१०।

को देखती हुई ऐसी लगती थी, मानों एक से अनेकरूप हो गई हो। राजा ने भी जामाता की प्रसन्नता के लिए एक के ऊपर एक ऊँट और वामियों ( घोड़ियों ) की डाक लगा दी: विसर्जितोष्ट्रवामीजनितजामातृजोपः ( १४४ )। मागों में मिडियाँ लगा दी गईं, मंगल वाद्य बजने लगे। मौहूर्तिक या ज्योतिषी उत्सुकता से विवाह-दिवस की बाट जोहने लगे। विवाह के दिन प्रातःकाल प्रतीहार लोगों ने सब फालत् आदिमयों को हटाकर राज्कुल को एकान्त-प्रधान बना दिया। उसी समय प्रतीहार ने आकर सूचना दी —'महाराज, जामाता के यहाँ से उनका तांब्लदायक पारिजातक आया है।' उसके भीतर आने पर राजा ने आदर के साथ पूछा—'बालक', प्रहवर्मा तो कुशल से हैं ?' पारिजातक ने कुछ पर आगे बढ़ाकर, सुजाएँ फैलाकर पृथ्वी में मस्तक टेककर निवेदन किया—देव, कुशल से हैं और प्रयामपूर्वक आपकी अर्चना करते हैं।' राजा ने यह जानकर कि जामाता विवाह के लिए आ गये हैं, कहा—'रात्रि के पहले पहर में विवाह-लग्न साधना चाहिए, जिससे दोष न हो', और उसे वापस भेजा।

श्रव ग्रहवर्मी सायंकाल लग्न-समय के निकट बरात के साथ उपस्थित हुआ । बरात की चढ़त से उठी हुई धूल दिशास्त्रों में फैल रही थी। रक्तांशुक से बना हुस्रा सौभाग्यध्वज फहरा रहा था। ज्योतिषी लग्न-सम्पादन के लिए तैयार बैठे थे। विवाह मंगलकलश श्रीर उसके ऊपर पुती हुई सफेद सरइयाँ यथास्थान टाँग दी गई थीं। जल्रुस में श्रागे-श्रागे पैदल लाल चॅवर फटकारते चल रहे थे। उनके पीछे कान उठाये घोड़ों के मुंड हिनहिनाते श्रा रहे थे। पीछे बड़े-बड़े हाथियों की पंक्तियाँ थीं, जिनके कानों के पास चँवर हिल रहे थे। उनकी साज-सजा सब सोने की थी। रंगविरंगी फूलें (वर्णक, १४५) लटक रही थीं श्रीर घंटे घहरा रहे थे। नज्ञमाला से श्रलंकृत मुखवाली सुन्दर हथिनी के ऊपर वर प्रहवर्मा बैठे थे। उसके श्रागे-श्रागे चारण लोग तालयुक्त गान करते चल रहे थे, जिससे चिड़ियों के चहचहाने-जैसा शब्द हो रहा था । गन्धतैल पड़ने से सुगन्धित दीपक जल रहे थे, कुमकम श्रीर पटवास-धृत्वि सब श्रीर उड़ रही थी। शहवर्मी के सिर पर खिली मिल्लिका-पुष्पों की माला थी, जिसके बीच में फूलों का सेहरा उसजा था। छाती पर फूलों के गजरे का वैकलक विलिसित था। प्रभाकरवर्द्धन ने पैदल ही द्वार पर उसका स्वागत किया। वर ने नीचे उतरकर प्रणाम किया और राजा ने बाँह फैलाकर उसे गाढ श्रालिंगन दिया। पुनः ग्रहवर्मा ने राज्यवर्द्धन श्रीर हर्ष का भी श्रालिंगन किया। तब हाथ पकड़कर वर को भीतर ले गये एवं अपने समान ही आसन आदि उपचारों से उसका सम्मान किया।

तभी, गम्भीर नामक राजा के प्रिय विद्वान् ब्राह्मण ने प्रहवर्मा से कहा — है तात, राज्यश्री के साथ तुम्हें संबद्ध पाकर स्त्राज पुष्पमृति स्त्रीर मुखर दोनों के वंश घन्य हुए।

नौकरों को पुकारने के लिए बालक और दारक, एवं परिचारिकाओं के लिए दारिका शब्द का प्रयोग मिलाता है।

२. २७ मोतियों की माला-सैव-नक्षत्रमाला स्यात् सप्तविशतिमौक्तिकैः (श्रमर०)।

३. उत्फुल्ल्मल्लिकामुगडमालामध्याध्यासितकुसुमशेखरेगा शिरसा (१४५)।

तत्काल ही ज्योतिषियों ने कहा — लग्न का समय निकट है। जामाता कौतुकग्रह में चलें।' इसके बाद ग्रहवर्मा अन्तः पुर में प्रविष्ट हुए और कौतुकग्रह के द्वार पर पहुँचे। वहाँ कुछ मान्य और प्रिय सिखयों से और स्वजन-स्त्रियों से घिरी हुई लाल अंशुक का पूँघट डाले, कान में मोतियों की बालियाँ और पन्ने का कर्णाभरण पहने वधू राज्यश्री को देखा।' कोहबर में स्त्रियों ने जामाता से लोकाचार के अनुसार जो कुछ होता है, वह सब कराया और हँसोड़ स्त्रियों ने कुछ हँसी भी की। उसके बाद वर वधू का हाथ पकड़कर कोहबर से बाहर आया और विवाह-मंडप में रची हुई वेदी के समीप गया। यहाँ बाण ने पहले कोहबर श्रीर पीछे विवाह-वेदी के कृत्य का जो उल्लेख किया है, वह पंजाव का आचार है, जो कुरुचेत्र में भी प्रचित्त रहा होगा। दिल्ली-मेरठ के चेत्र में यह बदल जाता है। वहाँ वेदी के निकट अग्निसाचिक विवाह-कार्य पहले होते हैं एवं कोहबर में देवताओं के थापे के आगे स्त्रियों के पूजाचार बाद में।

विवाह की वेदी चूने से ताजी पोती गई थी । निमंत्रित होकर आये हुए लोग वहाँ जमा थे। चारों ओर पास में रखे हुए कलसों से वह सुशोभित थी। कलसों के मुँह (पञ्चास्य) चौड़े थे। पानी की तरी से नये उगे हुए जवारे उनके बाहर निकले हुए थे। ऑधेरे में रखे जाने के कारण उन घड़ों ने सूर्य का मुख नहीं देखा था। उनपर हलकी बन्नी या खरिया पुती थी।

ऊपर जिस वाक्य का द्रार्थ जिखा गया है, वह हर्षचिरित के द्रातिक्लिष्ट श्रीर श्रर्थ की हिष्ट से अस्पष्ट वाक्यों में है। टीकाकार ने कई कूट-कल्पनाएँ की हैं, पर वे बाग के अर्थ को नहीं छू सकीं। पूरा वाक्य इस प्रकार है: सेकसुकुमारयवाङ्क रदन्तुरैं: पञ्चास्यैः कलरों: कोमलवर्णिकाविचित्र रेमित्रमुखैश्च उद्भासितपर्यन्ताम् (१४७)।

इसमें 'पंचास्यें:' का कावेल ने पाँच मुँहवाले (घड़े ) और कणे ने सिंहमुखी अर्थ किया है। पंचास्य का एक अर्थ सिंह भी है; पर यहाँ ये दोनों अर्थ नहीं हैं। पंचास्य का अर्थ चौड़े मुँहवाला है। बाण जिस प्रथा का वर्णन कर रहे हैं, वह इस प्रकार है। मांगलिक अवसरों के लिए स्त्रियाँ घड़ों में मिट्टी डालकर जी बो देती हैं और इतना पानी डालती हैं कि मिट्टी तर रहे। उस घड़े को सूरज की धूप नहीं दिखाते, अँधेरी कोठरी में रखते हैं। तब उसमें अंकुर फूटकर बढ़ने लगते हैं। दूसरे-तीसरे दिन आवश्यकतानुसार पानी का सेक या छिड़काव करते रहते हैं। लगमग दस-बारह दिन में यवांकुर काफी बढ़ जाते हैं। इन्हें हिन्दी में जवारा (पंजाबी में चेत्री) कहते है। दशहरे के अवसर पर जवारों को मांगलिक मानकर कानों में लगाते हैं। दशहरा यवांकुरों का विशेष पर्व है। मुंड-की-मुंड स्त्रियाँ जवारों के चौड़े मुँह के घड़े या मिट्टी के पात्र सिर पर रखे हुए नृत्य-गान के साथ नगर या ग्राम की उत्सव-यात्रा करती हैं। हरे-पीले यवांकुर अत्यन्त मुहावने लगते हैं। जवारों को मंगलांकुर भी कहा जाता था (अग्निपुराण ६८।३)। ये शराव, घटिका, पालि आदि में रोपे जाते थे (अग्नि ६८।४३) और उनसे चतु:सांभ-

<sup>9.</sup> बाए प्रायः कान में दो आभूषणों का वर्णन करते हैं-एक अवतंस, जो प्रायः फूलों का होता था और दूसरे कुंडलादि आभूषणा, १४७।

वेदिका सजाई जाती थी ( श्राग्न ६८।६,१० ) । बाण का लच्य इसी प्रकार के जवारों से भरे हुए मिट्टी के घड़ों से हैं। जवारे बोने के लिए चौड़े मुँह के पात्र ही लिये जाते हैं। उन्हीं के लिए बाण का पंचास्य ( चौड़े मुँहवाले ) विशेषण है। श्रमश्कोश, रामाश्रमी टीका में पंचास्य का यह अर्थ स्पष्ट है (पञ्चं विस्तृतम् श्रास्यम् श्रस्य)। बाण का पहला विशेषण सेक-सुकुमार-यवाङ्क र-दन्तुरें: भी श्रव सार्थक हो जाता है। सेक का श्रर्थ हलका पानी का हाथ या छिट्टा है। सुकुमार पद इसलिए है कि जवारे दिन-बारह दिन से श्रिधक के नहीं होते। दंतुर इसलिए कहा गया कि वे घड़े के बाहर निकल श्राते हैं। इस प्रकार, जवारों से भरे हुए घड़े तैयार हो जाने पर उन्हें रंगीन मिट्टी या बन्नी से हलका पोतकर मंडप की सजावट के लिए वेदी के श्रास-पास रख दिया गया थाँ।

इस वाक्य में दूसरी गाँठ 'अभित्रमुख' विशेषण है। कावेल, कर्णे और शंकर तीनों ने ही अभित्र का अर्थ शत्रु किया है। शत्रु की तरह भयंकर मुखवाले, यह अर्थ कलशों के लिए असंगत है। जवारे अँधेरे में उगाये जाते हैं, यही अभित्रमुख का ताल्पर्य है। जिन्होंने मित्र या सूर्य का मुख नहीं देखा था, जिनके मुख में सूर्य-प्रकाश नहीं गया था, अथवा जो सूर्याभिमुख नहीं हुए थे, ऐसे यवांकुरों से सुशोभित वेदिकलश थे।

पंचास्य श्रीर श्रमित्रमुख कलशों का सीधा-सादा श्रर्थ, जो वेदी की 'सजावट के पच्च में घटता है, ऊपर लिखा गया है। किन्तु, व्यंजना से किव ने भावी श्रमंगल की सूचना भी दी है। जवारों के साथ घड़े शेर के मुँह-जैसे लगते थे श्रीर ऐसा प्रतीत होता था, मानों शत्रुश्रों के मुँह दिखाई पड़ रहे थे। बाए की यह शैली है। श्रागे भी कलंकी शशांकमंडल के श्राकाश में उदय का वर्णन करते हुए गौडराज शशांक के उदय की व्यंजना की गई है (१७८)।

वेदी के आस-पास मिट्टी की मूर्त्तियाँ हाथों में मांगल्य फल लिये हुए रची गई थीं, जिन्हें अंजलिकारिका कहा गया है। शंकर के अनुसार—अखलिकारिका मिट्टा मृष्मयप्रतिमाभिः सालभि खिकाभिर्वा। आजकल भी इस प्रकार की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें 'गूजरी' कहते हैं। वेदी के स्थान में वे सजावट के लिए रखी गई थीं।

विवाहाग्नि में आचार्य ईंधन डाल रहे थे। साची-रूप से उपस्थित ब्राह्मण धुआँ हराने के लिए अग्नि फूँक रहे थे। विवाह में पुरोहित या कर्मकर्ता मुख्य ब्राह्मण के अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण उपद्रष्टा या साची रूप से भी रहते हैं, वे ऊपर के काम करते हैं। अग्निन के पास हरी कुशा, अश्मारोहण के लिए सिल, कृष्ण मृगचर्म, घृत, सुवा और सिम्धाएँ रखी हुई थीं। लाजाहोम के लिए नये सूप में शमी के पत्तों के साथ मिली हुई खीं रखी थीं। आज भी विवाह के लिए ये ही उपकरण सामान्यतः जमा किये

<sup>9.</sup> श्रीगुप्तजी के यहाँ चिरगाँव ( बुन्देलखराड ) में जनारों का बहुत बड़ा उत्सव मुभे देखने को मिला, जिससे बार्ण का श्रर्थ में समभ सका।

२, पिच विस्तारे धातु से पंच शब्द बनता है।

कोमलविश्विकाविचित्रैः (१४७)। विश्विक का अर्थ शंकर ने खिंदिया (खिटिका) किया है, किन्तु विश्विका कुम्हारों की बन्नी या रंगीन मिट्टी हो सकती है।

जाते हैं। वधू के साथ प्रहवर्मा वेदी के स्थंडिल पर चड़े और ऋग्नि के पास ग्राये। होम के बाद दोनों ने ऋग्नि के चारों श्रोर भाँवरे लीं श्रौर लाजांजिल छोड़ी। विवाह-विधि समाप्त होने पर जामाता ने वधू के साथ सास-ससुर को प्रणाम किया श्रौर वासगढ़ में प्रविष्ट हुश्रा।

यहाँ बाण ने प्राचीन श्रीमन्त कुलों में वर-वधू के चतुर्थी-कर्म के लिए सम्पादित वासप्रह का सुन्दर वर्णन दिया है। उसके द्वारपच्च या पक्खों पर एक श्रीर रित श्रीर दूसरी श्रोर प्रीति (कामदेव की दो स्त्रियों) की श्राक्षतियाँ चित्रित की गई थीं। बंधुवर्मा के मंदसोर-लेख में प्रीति श्रीर रित के साथ कामदेव का उल्लेख है: श्लोक १३; मत्स्यपुराण २६२।५४-५५; प्रीतिः स्याः दक्षिणे तस्य••• •••रितश्च वामपार्श्वे तु। उसमें मंगलदीप जल रहे थे। एक श्रोर फूलों से लदे रक्ताशोंक के नीचे धनुष पर बाण रखकर तिरस्त्री ऐंची हुई मिचमिचाती श्रांख से निशाना साधते हुए कामदेव का चित्र बना था। श्रीर दर्प चादर से दका हुआ पलंग बिस्ता था, जिसके सिरहाने तिकया रखा था [चित्र ४६]। उसके एक पार्शव में सोने की कारी (काश्चनत्राचामरुक, १४८) रखी थी श्रीर दूसरी श्रोर हाथी दाँत का डिब्बा लिये हुए सोने की पुतली खड़ी थी। सिरहाने पानी-भरा चाँदी का निदाक्तशर रखा था।

दान्त शफरक या हाथी-दाँत के डिब्बे का वर्णन पहले सामन्त-स्त्रियों की लाई हुई मेंटों में किया गया है (१३०)। इसमें कत्या श्रीर सुपारी रखी जाती थी। शफरक ऊँचा उठा हुआ लम्बोत्तरा गोल डिब्बा ज्ञात होता है। श्राजकल इसे फरुश्रा कहते हैं, जो लकड़ी का बनता है। हाथी-दाँत के शफरक में कतरी सुपारी श्रीर सुगन्धित सहकार तेल में भींगा हुआ खैर भरकर रखा था। निदाकलश रखने की उस समय प्रथा थी। गंधर्व-लोक में चन्द्रापीड के शयन के पास भी इस प्रकार के निद्रा-मंगलकलश का वर्णन किया गया है (कादम्बरी १७८)।

वासग्रह में भित्तियों पर गोल दर्पण लगे ये। उनमें वधू-मुख के प्रतिबिम्ब पह रहे थे। ज्ञात होता है कि वासग्रह की दीवारों का रूप कुछ-कुछ आदर्शभवन ३ (बाद के सीसमहल कि तरह था। गोल शीशों में पड़े मुख-प्रतिबिम्ब-जैसे लगते थे, मानों गवाचों से कौतुक देखने के लिए कॉकते हुए ग्रहदेवताओं की स्त्रियों के मुख हों। गवाचों से कौतित हुए स्त्रीमुख गुप्तकाल की कला की विशेषता थी [चित्र ५०]। उठा कुमार-

एकदेशलिखितस्तबिकतरकाशोकतरुतलभाजा अधिज्यचापेन तिर्यक्षृ शितनेत्रत्रिभागेन शरमुजुक्वता कामदेवेनाधिष्ठितम् (१४८)।

२. वासग्रह में पर्लंग पर बैठे वर-वधू के चित्र के लिए देखिए, श्रोंधकृत अजन्ता, फलक ५७, गुफा ९७ का चित्र ।

रे. तिलकमंजरी (११वीं शती) में श्रादर्शभवन का निश्चित उल्लेख है (पृ० ३०३)। सम्भवतः सातवीं शती के महलों में भी सीसमहल कमरा बनने लगा था। श्रादर्शभवन=गुजराती श्ररीसा महल, हिन्दी सीसमहल।

४. कालिदास ने भी लिखा है कि भाँकते इए पुरस्त्रियों के मुखों से गवाक्षों के भरोखे भरे इए ये: सान्द्रकुत्हलानां पुरसुन्दरीणां मुखैः गवाक्षाः व्याप्तान्तराः (रघु० ७५, ११)।

स्वामी ने भारतीय रोशनदानों या खिड़िकयों (प्राचीन वातायन, पाली वातपान) के विकास का अध्ययन करते हुए बताया है कि शुंगकाल और कुपाणकाल में वातपान तीन प्रकार के थे—वेदिका-वातपान, जाल-वातपान और श्रालाका-वातपान, किन्तु गुप्तयुग की वास्तुकला में तोरणों के मध्य में बने हुए वातायन गोल हो गये है। तभी उनका गवास् (बेल की तरह गोल) यह अन्वर्थ नाम पड़ा। इन भरोलों में प्रायः स्त्रीमृख अंकित किये हुए मिलते हैं। उसी के लिए बाण ने गृहदेवताननानीय गवास्तेषु वीक्षमाण (१८८०) यह कल्पना की है।

इस तरह समुराल में दस दिन रहकर ग्रहवर्मा यौतक में दी हुई सामग्री के साथ (यौतकितवेदितानि शम्बलानि आदाय, १४८) वधू को विदा करा अपने स्थान को लौट गया।

◉

१ तुलना कीजिए, अँगरेजी 'बुल्स आईं' गोल निशाना।

२. श्रीम्रानन्द कुमारस्वामी, एन्श्येंट इंडियन म्रारिकटेक्चर, पैलेसेज (प्रासाद) पृ० चित्र ।

# पाँचवाँ उच्छवास

पाँचवाँ उच्छ्वास दु:ख श्रौर शोक के वर्णनों से भरा है। इसका नाम ही 'महाराज मरण-वर्णन' है। इसमें प्रभाकरवर्द्ध न की मांदगी, रानी यशोवती का शोक के श्रावेग में सती होना, प्रभाकरवर्द्ध न का देहावसान श्रीर हर्ष एवं राजकुल के शोक का श्रत्यन्त दावक वर्णन किया गया है। विषयारम्भ करते हुए बाण ने लिखा है—'काल जब करवट लेता है, श्रमेक महापुरुषों को भी एक साथ विलट डालता है, जैसे पृथ्वी को सहस्र फनों पर घारण करनेवाला शेषनाग जब सुसताने के लिए एक मस्तक से दूसरे मस्तक पर बोका बदलता है, तब बड़े-बड़े पहाड़ उलट-पुलट जाते हैं।' बैल के सींग बदलने से भूकम्प श्राने के जनविश्वास की भाँति शेषनाग के फन बदलने से भूचाल होने का विश्वास भी बहुत पुराना था।

जब राज्यवद्ध न कवच पहनने की त्राय प्राप्त कर चुका, तब प्रभाकरवर्द्ध न ने उसे हुगों से युद्ध करने के लिए पुराने मन्त्रियों श्रीर श्रनुरक्त महासामन्तों की देखरेख में सेना के साथ उत्तरापथ की श्रोर भेजा। बाख ने प्रभाकरवद्ध न को 'हु खहरिख केसरी' कहा है। हूगों के साथ प्रभाकरवर्द्धन की भिड़न्त ५७५ ई० के ज्ञासपास हुई होगी। यशोधर्मन् ( मालवा के जनेन्द्र शासक ) श्रीर नरिंहगुप्त बालादित्य ने हुण-सम्राट् मिहिरकुल को ५३३ ई० के लगभग मध्यभारत से उखाड़ दिया था। मिहिरकुल श्रपनी पुरानी राजधानी शाकल की स्रोर बढ़ा, किन्तु वहाँ उसका भाई जमा बैठा था, स्रतएव उसने कश्मीर में शरख ली और घोखे से उसे हड़प 'लिया। वहाँ से अपने पुराने राज्य गंधार पर धावा किया. न्नौर वहाँ के श्रन्य हुए। शासक को मारकर स्वयं राजा बन बैठा । ५४२ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के समय हूण कश्मीर श्रीर गंधार में जमे थे। ५४७ ई० के लगभग कोसमा इंडिको प्लेउस्ते ने लिखा है कि श्वेत हुए भारत के उत्तर में थे श्रौर उनके तथा भारतवर्ष के बीच में सिन्ध नदी सीमा थी। हुगों के इन्हीं दो राज्यों के विरुद्ध प्रभाकर-वर्द न ने युद्ध किया होगा। उसे इसमें कितनी सफलता मिली, यह निश्चित नहीं; क्योंकि हम उसे हूर्णों को जीतने के लिए पुनः राज्यवद्ध न को उत्तरापथ की स्रोर भेजते हए पाते हैं। कश्मीर श्रीर विशेषतः गंधार बागा के उत्तरापथ में सम्मिलित जान पड़ते हैं। क़वलयमालाकथा (७७८ ई०) के अनुसार तोरमाण उत्तरापथ का राजा था। सातवीं शती के ऐतिहासिक भूगोल में गन्धार श्रीर उससे लगे हुए प्रदेश उत्तरापथ के श्रन्तर्गत थे। उत्तरापथ की विजय का सिरदर्द प्रभाकरवर्द्ध न के साथ अन्त समय तक रहा, इसीलिए उसने कवच धारण के योग्य होते ही राज्यवद्ध न को अपरिमित सेना (अपरिमितबलानुयातम् १५०), श्रनुभवी मंत्रियों श्रौर स्वामिभक्त महासामन्तों के साथ हूण्-युद्ध के लिए भेजा।

उस समय हर्ष की आयु लगभग १४-१५ वर्ष की थी; क्योंकि वह राज्यवद्ध न से लगभग ४ वर्ष छोटा था (नवे वयसि वर्त्तमानः १५०)। राज्यवद्ध न के साथ वह कुछ पड़ावों तक पीछे-पीछे गया, पर आगे उसकी रुचि शिकार खेलने की हुई और वह हिमालय की तराई में कुछ दिन तक श्राखेट करता रहा । वहीं रात के चौथे पहर में एक दिन उसने बहा श्रशुभ स्वप्न देखा । एक शेर श्राग में जल रहा है श्रीर बचों को छोड़कर शेरनी भी श्राग में कृद रही है । वह घबराकर उठ बैठा । उस दिन शिकार में मन नहीं लगा । मध्याह के समय लौटकर बेंत की शीतलपाटी (वेत्रपट्टिका) पर, जिसके सिरहाने घवल उपधान रखा था, चिन्तित बैठा था कि दूर से ही उसने कुरंगक नाम के दूरगामी (दीर्घाध्वग) लेखहारक को श्राते हुए देखा । दीर्घाध्वग मेखलक (५२) के समान इसके सिर पर भी नीली पट्टी माला की तरह बँघी हुई थी, जिसके भीतर लेख था । चीरचीरिका कपड़े का वह फीता था, जो प्राय: मूर्तियों के माथे के चारों श्रोर बँघा हुश्रा मिलता है । उसके दोनों सिरे चिहियों की दोफ़ँकी पूँछ के ढंग से पीठ के ऊपर फहराते हुए दिखाये जाते हैं ! भारतंवर्ष श्रीर सासानी ईरान दोनों ही जगह यह उस युग की वेपभूषा थी । उसके उत्तरीय पट के छोर कंघे के दोनों श्रोर नीचे तक छहरा रहे थे : श्राभमुखपवनप्र ह्वस्प्रविततोत्तरीय-पटप्रान्तवीज्यमानोभयपारवंम (१५१)। हवा में उड़ती हुई गन्धर्व-मूर्तियों में भी उत्तरीय फी यही छवि दिखाई जाती हैं।

कुरंगक ने प्रणाम कर श्रागे बढ़कर लेख दिया। हर्ष ने स्वयं ही उसे लेकर बाँचा। लेखार्थ समक्तर उसने पूछा—'कुरंगक, पिताजी को कौन-सी बीमारी (मान्स, १५२) है ?' उसने कहा—'देव, महान दाहज्वर है।' सुनकर हर्ष को बहुत दुःख हुआ। उरन्त उसने सामने खड़े हुए युवक को घोड़े पर जीन (पर्याण) कसवाने की श्राज्ञा दो। ज्ञात होता है, उस समय पदाति सैनिक के लिए श्राजकल के 'जवान' की तरह 'युवन' शब्द का व्यवहार होता था। वाण ने यहाँ सैनिक श्रीभवादन की रीति का उल्लेख किया है। पदातियों के एक हाथ में प्रायः तलवार रहती थी (दे० प्र०२१, छपारापाणिका)। उसे मस्तक से छुलाकर वे सैनिक श्रीभवादन की रीति पूरी करते थे। उरान्त ही श्रश्वपाख (परिवद्ध क, १४२) के लाये हुए घोड़े पर सवार होकर वह चल दिया।

उसकी दुकड़ी में अचानक कूच का संकेत देनेवाला शंख बजा दिया गया: अकायड-प्रयाणसंज्ञाशङ्ख (१५२)। उतन्त चारों त्रोर से घुड़सवार तैयार होकर चल पड़े। चलते समय उसे तीन तरह के असगुन हुए। हिरन बाई श्रोर से निकले, कौ आ सूर्य की आरे मुख करके सूखे पेड़ पर बैठकर कॉंव-कॉंव करने लगा और नंगा साध मैंले-कुचले शरीर से हाथ में मोरछल लिये सामने दिखाई पड़ा (१५२)। शकुन-शास्त्र के अनुसार उपर्युक्त तीनो बातें प्राचीन भारत में अपशकुन समभी जाती थीं। हिरन को उचित है कि सिंह की परिक्रमा करता हुआ निकले, यदि वह सिंह को अपना बायाँ देता है, तो यह सिंह के विनाश का सूचक है: विनाशसुपस्थितं राजसिंहस्य। कादम्बरी में कहा है कि हिरन यदि स्त्री की प्रदित्त्णा करता हुआ निकले, तो वह उस स्त्री के लिए अशुभ है:

१. लेखगर्भया नीलीरागमेचकरुचा चीरचीरिकया रचितमुग्डमालकम् (१५१)।

२. तुल्तना कीजिए, पृ० २१, युवप्रायेण सहस्रमात्रेण पदातिबलेन।

३. पुरःस्थितिशारःकृपागां विभागां वभागा युवानम् (१५२)।

अ. श्राग बुमानेवाले इंजन के घंटे की तरह, श्रथवा जेलों की पगली घंटी की तरह श्रमानक कच की शंखध्विन विना रुके जोर-जोर से की जाती थी।

प्रस्थितामिवानधीष्टद्क्षिण्वानमृगागमनाम् । बृहत्संहिता (६५।१६) के अनुसार कौन्ना पूरव की स्रोर देखता हुस्रा यदि सूर्याभिमुख होकर बोले, तो राजभय होता है। नग्नाटक से ताल्पर्य नंगे जैन साधु या दिगम्बर का था। मुद्राराक्ष (स्रंक ४) में स्रमाल्य राक्ष ने क्षपण्क-दर्शन को श्रागुभ कहा है।

03

वह जल्दी-जल्दी मार्ग लॉंग्रता हुन्ना चला। भंडि के कहने पर भी उसने भोजन नहीं किया त्रीर रात में भी बराबर रास्ता तय करता रहा। बाए ने यहाँ कहा है कि राजा या राजकुमार की स्वारी से पहले ही प्रतीहार हरावल की तरह भेज दिये जाते थे। वे लोग गाँववालों को पकड़कर मार्ग-सूचन के लिए रास्ते के किनारे थोड़ी-थोड़ी दूर पर खड़ा कर देते थे: पुरःप्रवृत्तप्रतिहारगृद्धमाएप्रामीएपरम्पराप्रकटितप्रगुएवर्त्मा (१५२)। ये लोग हाथ में रस्सी या जंजीर पकड़े रहते थे, जिसके कारण इन्हें सुगलकाल में जंजीरबरदार कहा जाता था (मनुचि, स्तोरिया दि सुगोर, त्रार्यकीन का न्रॉगरेजी-न्रानुवाद)।

श्रगते दिन वह स्कन्धावार में पहुँच गया । यह राजकीय छावनी स्थाएवीश्वर में थी। उसने देखा कि स्कन्धावार में बाजे-गाजे, उत्सव-हाट का सब काम बन्द है। तरह-तरह के पूजा-पाठ श्रीर भूतोपचार हो रहे हैं। यद्यपि बाण ने इनका पूरा वर्णन दिया है, तथापि ये प्रयाएँ अत्यन्त भीषण होने के कारण तत्कालीन संस्कृति के लिए शोभास्पद नहीं कहीं जा सकतीं। एक त्रोर कोटि होम की त्राहुतियों का धुँ त्रायमराज के भैंसे के टेढे सींग की तरह उठ रहा था। स्नेही स्वजन उपासे रहकर हर को प्रसन्न करने में लगे थे। राजघरानों के ऋलपुत्र दियाली जलाकर सप्तमातृकात्रों (मातृमंडल) को प्रसन्न कर रहे थे। कहीं पाश्चपतमतान्यायी द्रविड मुखडोपहार चढ़ाकर वेताल र श्रामद्क ) को प्रसन्न करने की तैयारी में था। व कहीं श्रांश्रदेश का पुजारी श्रपनी भुजा उठाकर चंडिका के **बिए मनौ**ती मान रहा था। एक श्रोर नये भरती हुए नौकरों (नवसेवक) के सिर पर गुग्गुल जलाकर महाकाल को प्रसन्न किया जा रहा था और इस पीडा से वे छटपटा रहे थे। बाया ने श्रन्यत्र लिखा है कि इस तरह सिर के श्राधे हिस्से पर गुग्गुल जलाने से कपाल की हड्डी तक जलकर दीखने लगती थी (१३)। एक श्रोर श्राप्तश्रेणी के लोग अनिष्ठबाधा-निवृत्ति के लिए तेज छुरी से स्वयं अपना मांस काट-काटकर होम कर रहे थे: आत्ममांसहोम। कहीं राजकुमार लोग खुले स्नाम महामांस की विक्री की तैयारी में थे। यह किया शैंवों में कापालिक लोगों की थी, जो अपने आपको महावती भी कहते थे। वे एक हाथ में खट्वांग लिये रहते थे। महामांस का विकय वेतालों के लिए किया बाता था। छठे उच्छ्वास में भी महाकाल के मेले में प्रद्योत के राजकुमार द्वारा महामांस-विकय का उल्लेख है (१६६)।

२. द्रविड धार्मिक के अभिचारों का खाका कादम्बरी के चंडिकावणन में विस्तार से खींचा गया है।

१० हिन्दी का छुच्चा-छ गाङा शब्द संस्कृत के छ चितानग्नाटक से बना है। नंगे जैनसाधु के जिए बागा ने क्षपणक शब्द का भी उल्लेख किया है (४८)। ये लोग हाथ में मोर के पंखों की पीछी रखते थे श्रीर बहुत दिनों तक स्नान न करने से अत्यन्त मैले रहते थे। दिवाकरिमत्र के आश्रम के वर्णन में इन्हीं साधुओं को आईत कहा है (२३६)।

बाजार में घुसते ही हर्ष ने एक यमपिट्टिक को देखा । सड़क के लड़कों ने उसे घेर रखा था। वार्ये हाथ में ऊँची लाठों के ऊर उसने एक चित्रपट फैला रखा था, जिसमें भयंकर भैंसे पर चढ़े यमराज का चित्र लिखा था। दाहिने हाथ में सरकंडा लिये हुए वह लोगों को चित्र दिखाता श्रीर परलोक में मिलनेवाली नरक यातनाश्रों का बखान कर रहा था। वाण ने श्रन्यत्र कहा है कि यमपिट्टिक लोग चित्र दिखाते समय जोर-जोर से पद्मबद्ध कुछ कहते जाते थे: उद्गीतकाः (१३८)। सम्भवतः, उनका विषय स्वर्गन्यरक के सुख-दुःख था। देवी-देवताश्रों के चित्रपटों की प्रथा खूब चल गई थी। लच्मीपट, श्रनंगपट श्रादि के श्रवतरण मिलते हैं। मध्य एशिया से लगभग बाण के समकाखीन श्रनेक बुद्धपट सहस्रबुद्धगुफामन्दिर से प्राप्त हुए हैं।

हर्ष स्कन्धावार पार करके राजद्वार पर श्राया। डयोड़ी के भीतर सब लोगों का श्राना-जाना रोक दिया गया था। जैसे ही वह घोड़े से उतरा, उसने सुषेशा नामक वैद्यक्रमार को भीतर से बाहर आते हुए देखा और पिता की हालत पूछी। सुषेण ने कहा-'अभी तो अवस्था में सुधार नहीं है, आपके मिलने से कदाचित् हो जाय।' ड्योड़ी पर द्वारपालों ने उसे प्रणाम किया और वहाँ उसने अनेक प्रकार के पूजा-पाठ और उपचार होते हुए देखे। लगभग सभी धर्मों के अनुसार मन्त्रों का पाठ-जप और देव-पूजन चल रहा था। तत्कालीन समन्वयप्रधान धार्मिक स्थिति पर इससे प्रकाश पड़ता है। वहाँ दान-दिच्चिणा दी जा रही थी; कुलदेवतात्रों का पूजन हो रहा था, अमृतचर पकाना आरम्भ किया गया था, षडाहुति होन हो रहा था। न महामायूरी का पाठ चल रहा था। जैसा कि शंकर ने लिखा है, महामायूरी बौद्धों की विद्या थी। <sup>3</sup> प्रहशान्ति का विघान हो रहा था श्रीर भृतों से रक्षा के लिए बलि दी जा रही थी। संयमी ब्राह्मण संहिता-मंत्रों का जप करने में लगे थे। शिव के मन्दिर में रुद्र-एकादशी (यजुर्वेद के रुद्र-सम्बन्धी ११ अनुवाक) का जप बैठा हुआ था। अत्यन्त पवित्र शैव भक्त विरूपाद्म (शिव ) को एक सहस्र दूध के कलशों से स्नान कराने में लगे थे। राजद्वार क सामने खुले आँगन में राजा लोग जमा वे श्रीर भीतर से बाहर श्रानेवाले राजा के निकटवर्त्ता सेवकों से सम्राट् के स्वास्थ्य का हाल-चाल पूछ रहे थे (१५४)।

राजद्वार के बाहर के इस चित्र में पूरा रंग भरने के लिए बाण ने बाहर ही काम करनेवाले नौकरों (बाह्य परिजन) के आलापों का भी परिचय दिया है। वे लोग राजद्वार के बाहरी अलिंद या द्वार से सटे हुए कोठों में ठट्ठ बनाकर बैठे कानाफूसी कर रहे थे। दुःख से उनके सुख मिलन थे। कोई कहता, वैद्या से ठीक चिकित्सा नहीं बन पड़ी; कोई ज्याधि को असाध्य कहकर उसके लच्चण बताता; कोई अपने दुःस्वप्नों की चर्चा करता; कोई कहता कि पिशाच ने राजा को धरा है; कोई देवज्ञों की कही हुई बात सुनाता;

<sup>9.</sup> प्रविशन्नेव च विशिणवरमेनि कुतूहलकुलबहलबालकपरिवृतमूर्ध्वयष्टिविषकम्भवितते वाम-हस्तवर्तिनि भीषण्महिषाधिरूडप्रेतनाथसनाथे चित्रवति पटे परलोकव्यतिकरं इतरकर-किलितेन शरकार्ष्डेन कथयन्तं यमपिष्ठकं ददर्श (१५३)।

२, प्रजापति आदि छह देवताओं के लिए दी जानेवाली छह आहुतियाँ।

३. महामायूरी विद्याराज्ञी बौद्धों के पंञ्चरक्षासंत्रह में से एक था। बावर मैनुस्किप्ट के देवनागरी-संर हरण 'नावनीतक' के छठे-सातवें प्रकरणों में महामायूरी का पाठ दिया हुआ है।

कोई उत्पातों की चर्चा करता; कोई कहता, जीवन अनित्य है, संसार दुःखों की खान है; कोई घोर किलकाल की करत्त बताता; कोई देव को दोष देता; कोई धर्म को ही उलाहना देता; कोई राजकुल के देवताओं की निन्दा करता; कोई उन कुलपुत्रों के भाग्य की निन्दा करता, जिनपर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा था।

इस प्रकार वह राजकुल में प्रविष्ट हुआ। अनेक प्रकार के ओषधिद्रव्य, तरल पदार्थों और सुगन्धियों से औंटाये जाते हुए काढ़ों, घृत और तैलों की गन्ध लेते हुए वह महल की तीसरी कच्या में पहुँचा। राजभवन में तीन कच्याएँ या चौक लगते थे, ऐसा मिश्रतारा के स्कन्धावार के सम्बन्ध में कहा जा चुका है (६६)। चौथी कच्या में राजा का निजी आस्थानमंडप होता था। बीमारी के समय प्रभाकरवर्धन चौथी से तीसरी कच्या में आ गये थे। वाल्मीकिरामायण में भी कहा है कि महल में तीन कच्याएँ होती थीं और तीसरी में रिनवास रहता था (अयो० २०।१२)।

यहाँ थानेश्वर के राजभवन में तीसरी कच्या में देवी यशोवती का धवलगरह था। उसी में इंस समय प्रभाकरवर्धन थे।

धवलगृह (हिन्दी धौराहर, धरहरा)-राजकुल के भीतर राजा ख्रौर महादेवी के निवास का मुख्य महल घवलग्रह कहलाता था। उसकी देहली पर अनेक वेत्रधारी प्रतीहारियों का कड़ा पहरा लगता था। उसके ऋंदर लंबी-चौड़ी वीथियाँ थीं, जो तिहरे पदें के पीछे क्किपी थीं: त्रिगुणितरस्करणीतिरोहितसुवीथिपथे (१५५)। अजन्ता के चित्रों को देखने से वीथियों श्रीर परदों का कम कुछ समक्त में श्राता है। राजा साइब श्रींधकृत श्रजन्ता पुस्तक के फलक ६७ पर विश्वन्तरजातक के एक दृश्य में विश्वन्तर टापदार छोटे पायों की चौकी ( पर्यक्किका ) पर बैठे है। उनके पीछे रंगीन बटी हुई डोरी पर दौड़ती हुई नलकियों से लटकती रंग-विरंगी लंबी तिरस्करणी तनी हुई है। उसके पीछे एक ऊँची तिरस्करिणी श्रीर श्रन्त में लाल परदा या कनात है, जिसके बीच में दी सिपट ( छोटा परदा ) भी दिखाया गया है। इन परदों के अंदर को तरफ सुडौल खम्भों के ऊपर खुत के पटाव समेत श्रांगन की स्रोर खुलते हुए दालान हैं। ये ही महल के स्रंदर की सुवीधियाँ हैं। फलाक-संख्या ७७, ५७, ४१ और ३३ में भी तिरस्करणी के अन्दर की आरे खम्भों के साथ बनी हुई वीथियाँ दिखाई गई हैं। ये वीथियाँ अत्यन्त सुन्दर और अलंकृत होती यीं। वीथियों और बाहर की दीवार के बीच में दास-दासियों के आने-जाने के लिए गलियारा रहता था। उसे ही हर्षचरित में वीथी-पथ कहा गया है। महल के भीतरी भाग में पहुँचने के लिए पच्छार भी होते थे। उपयुक्त पुस्तक के फलक ७७ पर वीथी के बाई श्रोर की दीवार या श्रोटे में पत्तदार रुपष्ट दिखाया गया है ि चित्र ५१ ] । इसी में होकर लोग बीथी के भीतर आते-जाते दिखाये गये हैं।

प्रविश्य प्रथमां कद्यां दितीयायां ददर्श सः।
 ब्राह्मणान्वेदसम्पन्नान् बृद्धान् राज्ञाभिसत्कृतान् ॥ (११)
 प्रणम्यं रामस्तान्बद्धांस्तृतीयायां ददर्श सः।
 स्त्रियो बालाश्च बृद्धाश्च द्वाररक्षणुतत्पराः॥ (१२)

बाण के प्रन्थों से राजकीय स्कन्धावार, उसके भीतर बने हुए राजकुल एवं उसके भीतर सम्राट् श्रौर महादेवी के निजी निवास के लिए निर्मित धवलएह—इन तीनों के स्थापत्य का स्पष्ट चित्र उपलब्ध होता है। स्कन्धावार श्रौर राजकुल के विषय में संत्तेप में ऊपर कहा जा चुका है। धवलएह का स्वरूप बाण के समय में इस प्रकार था—धवलएह की ड्योटी एह-श्रवग्रहणी कहलाती थी। श्रवग्रहणी का श्र्य रोक-थाम या रोक-टोक करने की जगह था; क्योंकि राजद्वार में बाहर से प्रविष्ट होनेवाले व्यक्ति अहीं पर रोके जाते थे श्रौर विशेष राजाज्ञा या प्रसाद जिन्हें प्राप्त था, वे ही उसके भीतर प्रवेश पाते थे। एहावग्रहणी में एह पद धवलपह का ही श्रवशिष्ट रूप है। गौरव के लिए उसके साथ एह पद श्रावश्यक था, इसलिए बोलचाल में वह बचा रहा, फिर इसका साधारण श्रूर्थ देहली हो गया। यहाँ के कड़े प्रवन्ध की सूचना में बाण ने कहा है कि इस स्थान पर बहुसंख्य वेत्रग्राही नियुक्त रहते थे श्रौर उनके श्रन्धकार भी श्रन्य वेत्रग्राहियों की श्रपेत्ता श्रिक थे। एक प्रकार में, एहावग्रहणी के वेत्री लोगों का उसपर कब्जा माना जाता था श्रौर उनकी श्रनुमित के विना कोई भीतर-बाहर श्रा-जा नहीं सकता था: गृहावग्रहणी ग्राहिबहुवेत्रिणि (११५)।

धवलगृह में भीतर चारों त्रोर कमरों की पंक्ति होती थी। इसके लिए मूल शब्द 'चतः-शाल' था। चतुःशाल का ही 'चौसल्ला' रूप बनारस की बोली में स्रभी तक प्रचिलत है। यह शब्द उस स्थापत्य से लिया गया था, जिसमें एक आँगन के चारों श्रोर चार कमरे या दालान बनाये जाते थे। गुप्तकाल में इस चतुःशाल भाग को 'संजवन' कहने लुगे थे (अप्रमरकोष)। बागा ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया है। संजवन का अर्थ है वह स्थान, जहाँ विशेष त्राज्ञा से लोग पहुँच सके। र संजवन या चतुःशाल स्थान धवलागृह की ड्योढ़ी के भीतर थीं, अतएव वहाँतक पहुँचना कठिनाई से ही हो सकता था। संजवन या चतुःशाल के विशाल ऋगैंगन में बीचो-बीच राजा ऋौर रानियों के रहने का निजी स्थान था। इसकी ड्योड़ी के भीतर दो छोटे-छोटे पचद्वार थे, उन्हीं से भीतर प्रवेश सम्भव था। यह कुलस्थान, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तिहरी तिरस्करणी से घिरा रहता था। इसके भीतर तीन स्रोर सुवीथियाँ थीं। स्रजन्ता की गुफास्रों में परिवार के साथ बैठे हुए राजा-रानियों के जो कई चित्र हैं, वे इन्हीं वीथियों से सम्बन्ध रखते हैं। यहीं पच्छारों के पास अपर जाने के लिए सोपानमार्ग बना होता था। अपर के तल्ले में आगे की आर तीन कमरे रहते थे, जो विशेष रूप से राजा-रानी के निजी कमरे थे। बीच में प्रग्रीवक ( उठने-बैटने का कमरा<sup>3</sup>), दाहिनी त्रोर वासग्रह ( सोने का कमरा ) स्रौर बाई स्रोर सौघ, जिसकी छत अधिकांश खुली रहती थी। यहाँ रानी यशोवती स्तनांशुक को भी छोड़कर चाँदनी में बैठती थी । वासग्रह सबसे अन्तरंग कमरा था, जहाँ राजा-रानी विश्राम करते थे। यशोवती के वासग्रह की दीवारों पर भित्तिचित्र बने हुए थे (१६७)। दायें-बायें के

१. गृहावप्रहणी देहलीद्वारारम्भदेशः ( शंकरः, १५५ )।

२. जुगतौ धातु से संजवन शब्द बनता है (सञ्जवन्त्यत्र)।

३. प्रधीवक का पर्याय अमरकोश की रामाश्रमी टीका में मुखशाला दिया हुआ है। धवलगृह के बीच में श्रीवा के स्थान पर होने के कारण इसका यह नाम पहा।

पाश्वों में दालाननुमा जो स्थान था, उसे प्रासादकु चि कहते थे। उसमें राजा श्रपने चुने हुए श्राप्त सुद्धदों श्रीर रानियों के साथ श्रन्तः पुर-संगीतक या उसी प्रकार की श्रन्तरं गोष्ठियों का सुख लेते थे। इसी तल्ले में पीछे की श्रीर चन्द्रशालिका होती थी, जो खम्भों पर बना हुश्रा खुला कमरा था। यहाँ विशेष रूप से चाँदनी में उठते बैठते थे श्रीर रात्रि के उत्सव भी यहीं मनाये जाते थे।

इस प्रकार के घवलग्रह की रचना का एक स्पष्ट चित्र हर्षचिरत से प्राप्त होता है। स्कन्धावार, राजकुल और घवलग्रह इन तीनों का सन्निवेश स्पष्ट समभाने के लिए परिशिष्ट में उनके तलदर्शन (ग्राउंड प्लान) के स्वरूप (नक्शे) चित्र में ग्रंकित किये गये हैं। न केवल बायभट्ट, श्रपित संस्कृत के श्रन्य काव्यों में भी राजकुल के विविध भागों का उल्लेख बराबर श्राता है, जो इन चित्रों की सहायता से स्पष्ट हो सकेगा।

प्रस्तुत प्रसंग में यह कहा गया है कि प्रभाकरवर्द न अपनी बीमारी की हालत में घवलगृह में थे। घवलगृह की उस समय क्या अवस्था थी, यह भी प्रस्तुत वर्णन से ज्ञात होता है। वहाँ उस समय विलक्कल सन्नाटा छाया हुआ था। पच्छार बंद कर दिया गया था। गवाच या रोशनदान बंद कर दिये गये थे, जिससे सीधी हवा न आ सके : घटितगवाक्षरिक्षतमरुति । सोपान पर पैरों की आहट होने से प्रतीहारी विशेष कुपित होते थे। राजा का निजी अंगरचक (कंकटी, जा रचा के सब साधनों से हर समय लेंस रहता था) अत्यन्त निकट न होकर कुछ हटकर बैठा था। आचमन का पात्र लिये हुए सेवक कोने में खड़ा था। पुराने मन्त्री लोग चन्द्रशालिका में चुप मारे बैठे थे। स्वजन स्त्रियाँ अत्यन्त विषादयुक्त अवस्था में सुगुप्त प्रग्रीवक (मुखशाला) में बैठी थी: वान्धवाङ्गना गृहीतप्रच्छन्नप्रग्रीवके (१५५)। सेवक लोग दुःखी होकर नीचे संजवन या चतुः शाला में एकत्र थे। कुछ ही प्रेमी व्यक्तियों को घवलगृह में अंदर आने की आज्ञा मिल सकी थी। वैद्य भी ज्वर की गम्भीरता से डर गये थे। मन्त्री घवराये हुए थे। पुरोहित का बल भी फीका पढ़ रहा था। मित्र, विद्वान, मुख्य सामन्त सभी दुःख में छूबे थे। चामरग्राही और शिरोरच्क (प्रधान अंगरच्क) दोनों दुःख से कुश थे। राजपुत्रों के कुमार रात-भर जागने से घरती पर ही पड़कर सो गये थे। कुल में परम्परा से आये कुलपुत्र विद्वान सानने से घरती पर ही पड़कर सो गये थे। कुल में परम्परा से आये कुलपुत्र विद्वान सानने से घरती पर ही पड़कर सो गये थे।

वागा ने 'राजपुत्र कुमारक' का पहली बार प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। राजपुत्र का अर्थ यहाँ शजपूत जान पढ़ता है। राजपूतों की विभिन्न शाखाओं के प्रधान घरानों से बागा को तात्पर्य शात होता है। उनके पुत्र सम्राट् के यहाँ बारी-बारो से उपस्थित रहने में अपना गौरव मानते थे। ऐसी किसी प्रथा की सम्भावना सूचित होती है, पर इस विषय में और प्रमाग-सामग्री की आवश्यकता है।

२. कुलपुत्रों का बाग ने कई बार उल्लेख किया है। वे ऐसे राजकुमार थे, जिन्हें राजा श्रीर रानी पुत्र समम्म करके स्वीकार कर लेते थे श्रीर जो राजकुल में ही रहते थे। प्रमाकर-वर्द्धन की बीमारी से दुःखित होकर एक कुलपुत्र ने भक्ति के श्रावेश में श्राकर श्रपने-श्रापको श्राग में जला दिया। इस समाचार को सुनकर हर्ष ने कहा—'क्या पिता (प्रभाकरवर्द्धन) इसके भी पिता न थे? क्या जननी (यशोवती) इसकी भी माता न थीं? श्रीर क्या हम भाई न थे?' (१६१)।

भी शोक में डूबे जा रहे थे। कंचुकी, बंदीगण, श्रासन्न सेवक-सब दुःखी थे। प्रधान रसोइये (पीरोगव) वैद्यों के बताये पथ्य की बात ध्यान से सुन रहे थे। दुकानदार या श्रत्तार श्रनेक प्रकार की जड़ी-बृटियाँ (भेषज-सामग्री) जुटाने में लगे थे। पीने के पानी के श्रध्यन्त (तोयकर्मान्तिक) की बार-बार पुकार हो रही थी। तक की मटिकयों को बरफ में लपेटकर ठंडा किया जा रहा था। बरफ के प्रयोग के सम्बन्ध में बाण का यह उल्लेख सबसे प्राचीन है। जाड़े में हिमालय से लाकर बरफ का संचय भूमि के नीचे गहु खोदकर उनमें यत्नपूर्वक रखा जाता था।

इस वर्णन में सांस्कृतिक वर्णन की दृष्टि से कुछ अन्य बातें इस प्रकार हैं। श्वेल गीले कपड़े में लपेटकर कपूर की सलाइयाँ टंडी की जा रही थीं। नये बरतनों के चारों ओर गीली मिट्टी लथेड़ कर उसमें कुल्ली करने की ओषि रखी हुई थी। लाल रंग की कच्ची शकर की तेज गन्य उठ रही थी। एक ोर घड़ोंची पर पानी भरी हुई बालू की सुराही रखी हुई थी: मञ्चकाश्रितिसकृतिल हुई थी (१४६)। उसपर रोगी की दृष्टि पड़ने से उसे कुछ शान्ति मिलती थी। पानी में भींगी हुई सिरवाल घास में लपेटी हुई गोलें छींकों पर टँगी हुई थीं। उनमें से रिसता हुआ जल वायु को शीतल कर रहा था। यान कि सरयों में भुजिया के स्तू भरे हुए थे और पौले मसार की प्याखी में सफेद शकर रखी हुई थी: गल्वकशाराजिरोल्लासितलाजसक्त न पीतमसारपारी-परिगृहोत ककश्विंर (१४६)।

इस प्रसंग में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं—एक तो पाटलशर्करा (लाला या गुड़िया शक्तर ) श्रीर दूसरे कर्कशर्करा<sup>3</sup> या सफेद शक्तर (लाँड़ की चासनी को पकाकर श्रीर क्टकर बनाया हुआ बूरा )। इन दोनों का पृथक्-पृथक् 'उल्लेख भारतीय शर्करा के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

गल्वर्क के शाराजिर और मसार की पारी, ये उस समय के रत्नपात्र थे, जो राजकीय खान-पान में काम आते थे। शाराजिर बागा में कई जगह आता है। इसका मूल अर्थ मिट्टी की सराई थी। शार और आजिर इन दो शब्दों के मिलने से यह बना है, जिसका अर्थ है वह वस्तु, जिससे आँगन शबलित हो जाय। इस शब्द के प्रचलन का मूल कारण यह था कि कुम्हार चाक पर जो सरैयाँ बनाता जाता था, वे आँगन में बालू की तरह बिछाकर

१. तुषारपरिकरितकरकशिशिरोकियमागोदश्वित (१५५)।

सरस शेवलवलियतगलद्गोलयन्त्रके (१५६)। सिरवाल (शेवल) एक प्रकार की लम्बी घास है, जो बहते पानी में प्रायः होती है। इसी से नदी को शैविलिनी कहते हैं। यह बहुत गरम होती है। बीच-बीच में इसकी तह बिछाने से राब में से शीरा टपककर श्रलग हो जाता है। यहाँ भी सम्भवतः वही उद्देश्य था। सिरवाल की गरमी से गोल का पानी रिसकर बाहर श्रा रहा था श्रीर भाप बनकर उद्दे रहा था।

३. कर्कश्वेत सफेद घोड़े को भी कहा गया है। दे० महाभाष्य, समाने च शुक्के वर्गे गी: श्वेत इति भवत्यश्वः कर्क इति (सूत्र, ११२१७१, २१२१२६)। कर्क राशि का, जिसका अधिपति चन्द्रमा है, रंग श्वेत माना गया है। उसी से कर्क शब्द का श्वेत अर्थ प्रसिद्ध हुआ।

सूखने के लिए फैला दी जाती थीं। यों सफेद ग्रौर काले के मिलने से कुम्हार के घर का खुला श्रांगन शबलित दिखाई पड़ता था। पारी का ग्रर्थ पाली या कटोरी है। हिन्दी में यह शब्द श्रव भी प्रयुक्त होता है।

गल्वर्क और मसार ये दोनों शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। महाभारत, दिव्यावदान और मृच्छ्रुरूटिक में भी ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। मसार का रूप मुसार भी मिलता है। मसार संस्कृत अश्मसार से सम्बद्ध हो सकता है। पूर्व देश के राजा अश्मसार के बरतन युधिष्ठर के लिए भेंट में लाये थे। बहुत सम्भव है कि मसार बर्मा से आनेवाली यशब (आँगरेजी जेड) का नाम था। बाग ने उसके आगे पीत विशेषण लगाया है। हलके पीले रंग की यशब को पीत मसार कहा गया ज्ञात होता है। दूसरा संग, जिसके खान-पान के पात्र बनते थे, हकीक था। उसी के लिए सम्भवतः गल्वर्क शब्द प्रयुक्त होता था।

इसके बाद काव्य की शैली से प्रभाकरवर्द न की रुग्णावस्था का वर्णन किया गया है (१५६)। उसमें प्रासंगिक रूप से यह सूचना आई है कि जब राजा लोग दूतों से भेंट करते थे, तो वे उस अवसर के अनुरूप विशेष आभूषण पहनकर ठाट-बाट का प्रदर्शन करते थे। 'जिस समय प्रभाकरवर्द्धन ने हर्ष को देखा, उन्होंने उठने की कुछ चेष्टा की। हुए ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बड़ी कठिनता से इतना कह पाया—हे वत्स, क्रश जान पड़ते हो।' भंडि ने सूचना दो कि हर्ष को भोजन किये हुए तीन दिन हो चुके हैं। यह सुन प्रभाकरवद्ध न ने गद्गद होकर रोते हुए कहा—'उठो, ग्रावश्यक क्रियाएँ करो । तुम्हारे त्राहार करने के बाद ही मैं भी पथ्य लूँगा।' फिर, च्रण-भर वहाँ ठहरकर हर्ष धवलग्रह से नीचे उतरा श्रीर श्रपने स्थान पर जाकर उसने दो-चार कौर खाये। पुनः वैद्यों को ऋलग बुलाकर पिता की हालत पूछी! उन्होंने गोल-मोल उत्तर दिया। उन वैद्यों में रसायन नाम का एक वैद्यकुमार था, जो अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञाता श्रौर राजकुल के साथ वंश-परम्परा से सम्बद्ध था। हर्ष ने उससे पूछा -- 'सखे रसायन, सची हालत बतास्रो। क्या कुछ खटके की बात है ?' उसने उत्तर दिया—'देव, कल प्रातः निवेदन करूँगा।' इसके बाद हर्ष पुनः धवलग्रह में सम्राट् के समीप ऊपर गया। वहाँ रात में प्रभाकरवद्ध न की हालत श्रीर बिगड़ी हुई थी । वे बहकी-बहकी बातें कर रहे थे। प्रातःकाल होने पर हर्ष फिर नीचे उतर आया। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रभाकरवर्द न बीमारी की हालत में धवलग्रह के ऊपरी भाग में थे। धवलग्रह से राजद्वार तक हर्ष पैदल ही स्राया।

गलवर्क शब्द उनकी दृष्टि में तिमल 'कल', तेळुगु 'कल्ल', सिंहली 'गल्ल' से संबद्ध है, जिसका मूल अर्थ पत्थर था। गल्ल—गल्लवक से संस्कृत रूप गलवर्क (गल्ल अर्क) बना। इसका अर्थ कीमती पत्थर या स्फटिक था। (सुनीतिकुमार चटर्जी, सम एटिमोलॉजिकल नोट्स, श्रीडेनिसन रॉस के सम्मान में प्रकाशित अभिनन्दन-अंथ, पृ० ०१—०४)।

२. उरःस्थलस्थापितमणिमौक्तिकहरिचन्दनचन्द्रकान्तं दूतदर्शनयोग्यमिवात्मानं कुर्वाणम् (१५६)।

१० श्रीसुनीतिकुमार चटजीं ने गलवर्क श्रीर मसार शब्दों पर विस्तृत विचार करते हुए यह सम्मित प्रकट की है कि संस्कृत मसार या मुसार शब्द चीनी 'मोसी' से, जिसका प्राचीन उच्चारण 'मुवासार' था, निकला है। चीनी शब्द को वे ईरानी शब्द बस्सद (—मूँगा) से लिया हुआ सममते हैं, किन्तु यह मत असंदिग्ध नहीं है।

राजद्वार पर उसका साईस (परिवद्ध क = ग्रश्वपाल, १६०) घोड़ा लिये उपस्थित था। किन्तु, हर्ष पैदल ही अपने मन्दिर को लौटे। ज्ञात होता है कि राजद्वार के भीतर सम्राट् के अतिरिक्त अन्य कोई घोड़े पर चढ़कर नहीं जा सकता था। यह नियम राजकुमारों के लिए भी लागू था।

वहाँ से उसने राज्यवद्ध न को बुलाने के लिए तेज दौड़नेवाले दीर्घांच्या (लम्बी मूंजिल मारनेवाले) संदेशहरों को और वेगगामी साँड़नी सवारों (प्रजिवनः उष्ट्रपालान्) को तला-ऊपरी दौड़ाया। इसी बीच में उसने सुना कि एक कुलपुत्र ने सम्राट् के प्रति भक्ति और स्नेह से अभिभूत होकर आग में कूदकर जान दे दी है। हर्ष की प्रतिक्रिया हुई कि इसने अपने कुलपुत्रता-धर्म को चमका दिया। इसका यह काम स्नेह के अनुसार ही हुआ; क्योंकि पिता प्रभाकरवर्द न और माता यशोवती क्या इसके भी पिता-माता न थे। कुलपुत्रों का राजकुल के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध इस कथन से सूचित होता है। उस दिन वह राजभवन में नहीं गया। उत्तरीय से सुख दककर आपने पलंग पर पड़ा रहा।

दुःख की उस अवस्था में राजभवन की सब हँसी-खुशी जाती रही। परिहास, गीत-गोष्ठियाँ, लास्य, प्रसाधन, उपभोग, आहार-आपानमंडल, बन्दिजनों के श्लोकपाठ, सब कुछ बन्द-से थे। इस समय राजधाम में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। बाय ने सोलह प्रकार के महोत्पात कहे हैं, जैसे भूकम्प, समुद्र की लहरों का मर्यादा छोड़कर बदना, धूम-केतुओं का आकाश में ऊँचे पर दिखाई देना, उन्हीं का नीचे चितिज के पास दिखाई पड़ना, सूर्यमंडल में कबन्ध का दिखाई पड़ना, चन्द्रमा का जलते हुए कुरुडल के भीतर बैठना, लाली से दिशाओं का लहू छहान हो जाना, पृथ्वी पर रक्त की वर्षा होना, दिशाओं का काले-काले मेघों से ओभल हो जाना, घोर वज्रपात होना, धूल-गुवार का सूर्य के ऊपर छा जाना, स्यारों का मुँह उठाकर रोना, प्रतिमाओं के केशों का धुँधुआना, सिंहासन के समीप भौरों का उड़ना, कौओं का अन्तः पुर के ऊपर उड़ते हुए काँव-काँव करना, बूढ़े एख का सिंहासन में जड़े माणिक्य पर मांसखंड की तरह भरपटना। इस प्रकार के अशुभ निमित्त या प्राकृतिक उत्पातों का विचार बायाभट्ट के समय काफी प्रचलित था। वराह-मिहिर-कृत बृहत्संहिता में इस प्रकार के उत्पातों और अपशकुनों पर विस्तृत विचार किया गया है।

यशोवती की वेला नामक प्रतीहारी ने आकर हर्ष को सूचना दी कि महादेवी ने समाट् के जीते ही अनुमरण का भयंकर निश्चय कर लिया है। वेला के वर्णन में क्विण्त उलाकोटिसंक नृपुर, शिंजान रशना, तरंगित उत्तरीयांशुक, धिंमाल केशरचना का उल्लेख किया गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से तरंगित उत्तरीय से तात्पर्य उस प्रकार की उत्तरीय-रचना से था, जिसमें सामने छाती पर उत्तरीय में बारीक शिंकन या रेखाएँ दिखलाई जाती हैं। पत्थर और काँसे की मूर्तियों में यह लज्ज्य मिलता है [चित्र प्र]। इस प्रकार की मूर्तियां सातवीं शती में बननी आरम्भ ही गई थीं। यह बाण के अवतरण से ज्ञात होता है। पृश्व पर भी तरंगित स्तनोत्तरीय का वर्णन आया है। धिंमलल किस प्रकार की केशरचना को कहते थे, इसके स्पष्टीकरण के लिए इस शब्द के मूल और व्युत्पत्ति पर ध्यान जाता है। संस्कृत द्रमिड या द्रविड सिंहली दिमल, यूनानी दमरिके, तिमल देश के प्राचीन

नाम हैं। इसी से धिम्मिल्ल शब्द की ब्युत्पत्ति ज्ञात होती है। धिम्मिल्ल केशरचना में सिर के ऊपर केशों को भारी जूड़े के रूप में बाँध लिया जाता था, जो अजन्ता की १७वीं गुफा में ग्रांकत प्रेयसी के चित्र में है (राजा साहब ग्रांधकृत अजन्ता, फलक ६६); [चित्र ५३]। इस प्रकार का केशविन्यास उत्तरी भारत में सर्वप्रथम गुप्तकाल में दिल्ली प्रभाव से ग्राया, कुषाण्कालीन मूर्तियों में धिम्मिल्ल केशरचना नहीं मिलती।

उस दारुण समाचार को सुनकर हुई तुरन्त अन्तः पुर में आया। वहाँ मरणोद्यत राजमहिषियों के आलाप सुने। इन आलापों का वर्णन काव्य के बँधे हुए ढंग पर है। इस वर्णन में उन पशु-पित्त्यों एवं लता-वनस्पित्यों की सूची है, जो अत्यन्त प्रिय भाव से राजकीय भवन में रखी जाती थीं। काव्यों में प्रायः इनका वर्णन मिलता है।

भवत-पादपों में जातिगुच्छ, भवत-दाडिमलता, रक्ताशोक, अन्तःपुर-बालबकुल, प्रियंगुलितिका श्रीर राजभवन के द्वार पर लगा हुआ महकार, ये नाम हैं। इन वनस्पितयों से सम्बद्ध राजाओं के विनोदों का भी उल्लेख मिलता है। रनवास में यौवन-सुख, आमोद-प्रमोद, उद्यान-कीडा, सिलल-कीडा श्रादि अनेक उपभोग-लीलाओं का राजकीय दिनचर्या और ऋतुचर्या में निश्चित स्थान किल्पत किया गया था। कादम्बरी में राजा शूदक की इस प्रकार की लीलाओं का कुछ वर्णन है (कादम्बरी, वैद्यं प्राप्त प्रमुद्ध प्राप्त प्रमुद्ध में पंजर-शुक-शारिका, एहमयूर, हंसिमिशुन, चक्रवाकयुगल, एहसारसी श्रीर भवनहंसी एवं पशुत्रों में एहहरिणिका, पंजरसिंह और राजवल्लम कोलेयक (१६५) के नाम हैं। ये भी अन्तःपुर के आमोद-प्रमोदों के जनक और साम्तिदार थे।

यशोवती के निजी सेवक श्रीर पार्श्वचरों में चेटी, कात्यायनिका, धात्रेयी श्रीर कंचुकी का उल्लेख किया गया है। कात्यायनिका बड़ी-बूढ़ी संसार का श्रनुभव रखनेवाली स्त्री होती थी। वाण की मित्र-मंडली में भी एक कात्यायनिका थी। धात्रेयी या धात्रीसुता का काम रानी का प्रसाधन करना था। कंचुकी पुरुष होते हुए भी रानी के पार्श्वचरों में सम्मिलित था। उसे बाण ने श्रायु में श्रत्यन्त बुद्ध कहा है। बुद्धे कंचुिकयों में जो सबसे श्रिषक श्रायु के थे, वे रानी के सेवक नियुक्त किये जाते थे; क्योंकि वे श्रत्यन्त विश्वसनीय श्रीर चरित्र-शुद्ध समक्ते जाते थे। रानी के चारों श्रोर जो सिखयाँ रहती थीं, उनमें एक मुख्य थी, जिसकी पदवी प्रियसखी की थी।

हर्ष ने अपनी माता को सती-वेश घारण किये हुए देखा: गृहीतमरणप्रसाधनाम्। वे कुसुम्भी बाना पहने थीं। उस समय विधवाएँ मरणचिह्न के रूप में लाल पट्टांशुक घारण करती थीं। उनके गले में लाल कंठसूत्र था। शरीर पर कुंकुम का अंगराग लगा था। अंशुक के आँचल में चिताग्नि की अर्चना के लिए कुसुम भरे थे। कंठ में पैरों तक लटकती माला थी। हाथ में पति का चित्रफलक हटता से पकड़े हुए थीं। पति की

<sup>9.</sup> जरत्या संस्तुतया धार्यभागाम् (१६५)। यही हमारी समक्त में श्रार्था काल्यायिक्का थी (१६४)।

२ धात्र्या च निजया प्रवाधिताम् (१६९)।

३. कञ्चुकिभिरिववृद्धै रनुगताम् (१६५)।

प्रास्थिष्टि का त्रालिंगन कर रही थीं। इस प्रास्थिष्टि या भाले में एक पताका लगी हुई थी श्रीर पूजा के लिए अपित की हुई एक फूलमाला भी टँगी हुई थी। पताका के साथ प्रास्थिष्टि मध्यकालीन राजपूत घुड़सवारों की निशेषता थी। यह उसके सिक्कों पर अंकित सवार-मूर्त्तियों से ज्ञात होता है [चित्र ५४]। विदित होता है कि इस अभिप्राय की कल्पना सातवीं शती में हो चुकी थी।

हर्ष ने दूर से ही श्रांखों में श्रांस् भरकर कहा—'माँ, तुम भी सुफ मन्दभाय की छोड़ रही हो। क्वपा कर इस विचार से निवृत्त होश्रो।' यह कहकर चरणों में गिर पड़ा। देवी यशोवती उसे इस प्रकार देखकर शोक से विह्नल हो गई श्रीर साधारण श्री की तरह मुक्त कंठ से विलाप करने लगीं। उनके इस घटन में कहा गया है कि बड़े पुत्र राज्यवर्द नैं कहीं दूर पर थे श्रीर इस श्रवसर पर वे नहीं श्रा सके थे। दूसरे उनकी पुत्री राज्यश्री ससुराल में थीं श्रीर वे भी उस समय तक नहीं श्राई थीं। शोक कुछ कम होने पर यशोवती ने हर्ष को स्नेह के साथ उठाया, उनके श्रांस् पोंछे श्रीर स्वयं नेत्रों से जलधार छोड़ती हुई उन्हें श्रनेक प्रकार से समभाने लगीं—'मैं श्रविधवा ही मरना चाहती हूँ, श्रायंपुत्र से विरहित हो जाना नहीं चाहती। हे पुत्र, ऐसी श्रवस्था में मैं ही तुम्हें मनाती हूँ कि मेरे मनोरथ का विरोध कर मेरी कदर्थना मत करो।' यह कहकर स्वयं हर्ष के चरणों में गिर पड़ीं। हर्ष ने जल्दी से श्रपने पैर खींच खिये श्रीर मुककर तुरन्त माता को उठाया। माता के शोक को श्रमहा जानकर श्रीर उनके निश्चय को हट समककर वह चुप होकर नीचे देखने लगा।

इस वर्णन-प्रसंग में बाण ने सांस्कृतिक दृष्टि से कई मार्के की सूचनाएँ दी हैं। रानी यशोवती चीनांशुक का उत्तरीय धारण करती थीं: विध्यमानचामरमरुचलचीनांशुक-धरी पयोधरी (१६७)। उनके सिर पर पहले सुवर्णधरों से अभिषेक किया था और तब ललाट पर महादेवीपद का सूचक पट्टबन्ध बाँधा गया था। शरीर पर तरंगित स्तनोत्तरीय पहने हुए थीं। वस्त्र के प्रकरण में तरंगित पद का अभिप्राय पहले कहा जा चुका है (पृ० १६३)।

रानी यशोवती ने मुख धोने के लिए चाँदी के बरतन में से जो जल लिया, उसका निम्निलिखित वर्णन बाण की श्लेषप्रधान शब्दावली, श्रपनी समकालिक कला की वस्तुश्रों को साहित्य में उतारने की रुचि श्रीर स्पष्टाच्चर शब्दों के द्वारा इष्ट श्रर्थ को कहने की श्रसाधारण शक्ति का दर्णचिरत श्रीर कादम्बरी में सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है—

१. वराहमिहिर के अनुसार पट सोने के होते थे और पाँच प्रकार के बनाये जाते थे—राजपट, मिहिषीपट, युवराजपट, सेनापितपट और प्रसादपट (जो राजा की विशेष कृपा का द्योतकथा)। संख्या एक में पाँच शिखाएँ, दो और तीन में तीन शिखाएँ, चार में एक शिखा होती थी। पाँचवें प्रसादपट में शिखा या कलाँगी नहीं लगाई जाती थी। महादेवीपट साढ़े दस इंच लम्बा, बीच में सवा पाँच इंच चौड़ा और किनारों पर इसकी आधी चौड़ाई का होता था (बहरसंहिता, ४८। २४)।

मग्नांशुकपटान्ततनुताम्रलेखालाव्ज्ञिततावस्यकुव्जिकावितराजतराजहं सास्य-समुद्गीर्गोन पयसा प्रक्षाल्य मुखकमलम् ( १६६ ) । १

इस वाक्य के पाँच अर्थ हैं और पाँचों में श्लेष से प्रत्येक शब्द का अर्थ ठीक बैठता है एवं शब्दों के स्वरूप को भी तोड़ना-मरोड़ना नहीं पड़ता। बाण ने 'निरन्तर-श्लेषधनाः सुजातयः' (कादम्बरी, प्रस्तावना-श्लोक ६) कहते हुए जिस शेली को आदर्श मानि है, वह पाँचों अर्थों में चिरतार्थ होती है। राजहंस के कई अर्थ हैं — १. राजा, २. हंस, ३. हंस की आकृति का पात्र। संख्या (२) वाले हंस के पच्च में साधारण हंस, राजहंस, ब्रह्मा का हंस — इन तीनों को लच्च करने से तीन अर्थ होते हैं, जैसा नीचे दिखाया गया है।

पहला अर्थ, हंसाकृति पात्र को लच्य करके

चाँदी के राजहंस की आकृति के बने हुए पात्र के मुख से निकलता हुआ जल लेकर रानी ने मुँह घोया। वह पात्र एक कुब्जिका, अर्थात् आठ वर्ष के वय की सुन्दरी कुआँरी कन्या की पुतली उठाये हुए थी। हाथी-दाँत का शफरक पात्र लिये हुए कनकपुत्रिका (सोने की पुतली) का उल्लेख पहले आ लुका है (१४८)। इस प्रकार का, वास्तविक चाँदी का, राजहंस की आकृति का एक पात्र तत्त्रशिला से सिरकप की खुदाई में प्राप्त हो लुका है। उसकी ऊँचाई ६३ इंच है [चित्र ५५ ]। उसे रखने के लिए आधार की आवश्यकता स्पष्ट विदित होती है। कुब्जिका या कुआँरी कन्या के आकार की पुतली के हाथ में यह पात्र पकड़ाया गया था। उसके मुख से जल की घारा निगंत होती थी। कुब्जिका का विशेषण है: मग्नांशुकपटान्ततनुताम्रलेखालाब्छित-लाबएय। इनमें मग्नांशुक और तनुताम्रलेखा, ये दो विशेषताएँ उस समय की कला से लो गई हैं। गुप्तकाल में शरीर पर पहननेवाले वस्त्र इतने भीने होते थे कि वे शरीर से सटे जान पड़ते थे, देह से उन्हें अलग पहचानना कठिन था। पत्थर और ताँवे की मूर्त्तियों से यह विशेषता स्पष्ट पहचानी जा सकती है। ऑगरेजी में इस प्रकार के वेष को 'वैट ड्रेपरी'

निर्णयसागर के संस्करण में कुब्जिका की जगह कुं जिका पाठ दिया गया है। यह छापे की भूल जान पड़ती है। अन्य सब संस्करणों में, कश्मीरी प्रतियों में भी कुब्जिका पाठ है और पाँचों अर्थों की दिष्ट से वही साधु है।

<sup>9.</sup> निर्णयसागर-संस्करण में 'मगनांशुक' से 'समुद्गीणेंन' तक १६ शब्दों का एक ही समास माना गया है। वहां ठीक है। कैलाशचन्द्र शास्त्री, कावेल और कणें ने लावराय के ऊपर अनुस्वार मानकर पहले ६ शब्दों का समास अलग करके उस मुख-कमल का विशेषणा माना है। जैसा अर्थ देखने से स्पष्ट होगा, इस प्रकार पाठ-संशोधन अनावरयक है। उससे अर्थ का चमत्कार ही जाता रहता है। या यों कहना चाहिए कि समास तोइने से इसका शुद्ध अर्थ हो ही नहीं सकता। यह वाक्य मध्यकाल में भी दुख्ह हो गया था। शंकर ने इसपर ठीका-टिप्पणी बिलकुल नहीं की, यद्यपि इसमें कई शब्द ऐसे हैं, जिनका अर्थ खोलना चाहिए था। कश्मीर के पाठ में भी यह समास तोइ दिया गया था। लावराय से अन्त होनेवाले वाक्यांश का 'मुखकमल' का विशेषणा कर लेने से ज्यों-त्यों अर्थ बिटाने की इच्छा से ऐसा किया गया होगा।

कहा गया है। बाया का मग्नांग्रक पद अपने युग की भाषा में उन वस्त्रों का यथार्थ परिचय देता है। वे शरीर से ऐसे अभिन्न थे, जैसे पानी में भींगने से सट गये हों।

मूर्त्तियों में ये वस्त्र शिकन आदि से प्रथक् न दिखाकर सामने छाती पर एक पतली रेखा डालकर श्रंकित किये जाते हैं। इसके कितने ही उदाहरण पत्थर और तांबे की मूर्तियों में देखे जा सकते हैं। इनकी डोरीदार किनारी के लिए पटान्त या वस्त्रान्त की तनुताम्रलेखा शब्द है। यह किनारी पतली तांबे की डोरीनुमा होती थी। इससे मि जात होता है कि चांदी का पात्र उठानेवाली कुब्जिका पुतली तांबे की ही बनी थी। इस प्रकार के मग्नांशुक वस्त्र का छोर दिखानेवाली पतली किनारी का श्रत्यन्त स्पष्ट उदाहरण श्रीकुमारस्वामी की भारतीय कला का इतिहास नामक पुस्तक की चित्र-संख्या १५६ (तांबे की गुप्तकालीन बुद्धमूर्ति) में देखा जा सकता है [चित्र ५६]। छाती पर डाली हुई यह डोरी मूर्ति के ऊर्ध्वकाय भाग की जान है, इसीके लिए बाण ने खांछितलावस्य पद दिया है, श्रर्थात् उस धारी से पुतली की छुनाई निकल रही थी। उससे बाण का भाव साफ समक में आ जाता है। इस प्रकार वाक्य में मग्नांशुक, पटान्ततनुताम्रलेखा, कुब्जिका और राजतराजहंस इन चारों पारिभाषिक शब्दों के अर्थ कला की सहायता से विदित हो जाते हैं [चित्र ५५, ५७]।

पूरे वाक्य का अर्थ इस प्रकार हुआ — शरीर से चिपटे हुए अंशुक वस्त्र के छोर पर डाली गई पतली ताँबे की धारी से जिनका सौंदर्य बढ़ रहा था, ऐसी कु ज्जिका पुतली से सुकाकर पकड़े हुए चाँदी के बने राजहंस की आकृति के पात्र के मुख से निकलते हुए जल से रानी ने अपना मुख-कमल धोया।

### दूसरा ऋर्थ, राजहंस पक्षी को लच्य करके

इस पत्त में कुब्जिका = सिंघाड़ा। व्यांगुक, वह महीन सुतिया श्रॅंखुवा या रेशा, जो सिंघाड़े की सिर की श्रोर निकली हुई टूंड के भीतर रहता है। यट = छिलका। तनुताम्रलेखा = वह हलकी लाल धारी, जो गुलाबी-मायल सिंघाड़े के छिलके पर दिखाई देती है। सिंघाड़े के पत्त में 'कुब्जिकावर्जित का पदच्छेद कुब्जिका + श्रावर्जित न करके कुब्जिका + वर्जित किया जायगा। सिंघाड़ा गँदले बरसाती पानी में होता है श्रोर हंस उस पानी को छोड़कर चले जाते हैं। वे शरद् के स्वच्छ जल में उतरते हैं, जब तालाबों में सिंघाड़े की बेल समात हो लेती है। जैसे ही सिंघाड़े की बेल तालाबों के पानी में फैलाई

१. हिस्ट्री ऑफ इंडियन एँड इंडोनेशियन आर्ट, फलक ४०, चित्र १५६।

२. सिंघाड़ा—श्रंगाटक, संस्कृत वारिकुब्जक (वैद्यक-शब्दसिंधु, पृ० १० ६५, ); कुब्जक से से ही स्त्रीलिंग में कुब्जिका; क्रॅगरेजी Trapa bispinosa त्रापा बाइस्पिनोसा। बाट, डिक्शनरी श्रॉफ इकनॉमिक प्राडक्ट्स, वाल्यूम ६, भाग ४, पृ० ७३ के अनुसार तमिल में सिंघाड़े को कुब्जकम् (कुब्जक) कहते हैं।

३. अंशुः सत्त्रादिसद्मांशे (अमरकोश, रामाश्रमी टीका, १।४।३३)। अंशुः एव अंशुकः (स्वार्थ में क प्रत्यय) = महीन सुतिया अँखुवा।

जाती है, हंस मानों उस संकेत को पाकर मानसरोवर की श्रोर चल देते हैं। यही कु ज्जिका—वर्जित पद से बाख का ताल्पर्य है। श्रतएव, इस पत्त में यह श्रर्थ होगा—'छिपे हुए श्रॅंखुए के छिलके की किनारे पर पड़ी हुई महीन लाल धारी से सहावने सिंघाड़े को छोड़कर जानेवाले श्वेत राजहंस के मुख से उछाले हुए जल से (सरोवर में) कमल का मुख धोकर।'

तीसरा अर्थ, राजहंस के ही पक्ष में

इस अर्थ में कुब्जिकावर्जित का पदच्छेद स्वामाविक रीति से कुब्जिका आवर्जित यहां होगा। भिन्न-भिन्न पदों में श्लेषार्थ इस प्रकार है—मग्न = जल के भीतर द्वबी हुई। अंध्रुक = किरणें। तनुताम्रलेखा = पतली लाल भलक। लांछित = चिह्नित। कुब्जिका = गर्दन मोइकर बैठने की मुद्रा। इस अर्थ में यह कल्पना की गई है। प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणें जल में पड़ रही हैं। उनके बीच में गरदन मुकाये हंस तर रहा है और अपनी चोंच से जल को उछालकर कमल का मुख धो रहा है। इस चित्र के अनुसार वाक्य का अर्थ इस प्रकार होगा—'जल में पड़ी किरणों के जालक्पी पट के चारों और भिलकती हुई पतली लाल किनारी से सुशोभित, गरदन मोइकर मुका हुआ श्वेत राजहंस मुख से जल में किलोल करता हुआ कमल के मुख को धो रहा है।

चौथा अर्थ, ब्रह्मा के हंस के पक्ष में

राजतराजहंस का एक पदच्छेद यों है, राजतर + अजहंस । राजतर + उत्तम, अष्ठ । अजहंस = प्रजापित ब्रह्म का हंस । मग्न = पानी में भींगा हुआ। अंधुकपट = धोती की तरह पहना हुआ वल्ल । तनुताम्रलेखा = शरीर की लाल रेखा। किन की कल्पना इस प्रकार है— चीरसागर में निष्णु की नाभि से निकलते हुए कमल के आसन पर ब्रह्माजी अपने हंस के ऊपर बैठे हैं। शरीर के निचले भाग में ने गीली धोती (मग्नांधुकपट) पहने हैं। ऊपर लाल शरीर है। इस पद्म में तनु का अर्थ शरीर है। ब्रह्मा का शरीर लाल है, ने रजोगुण के अधिष्ठाता हैं। उनके लाल शरीर की आभा से हंस लानप्ययुक्त बन रहा है। ऐसा उत्तम हंस कुञ्जिकान्वर्जित मुद्रा में बैठा हुआ मुख से चीरसागर का पय उछालता हुआ ब्रह्मा के कमलासन को पलार रहा है। पूरा अर्थ इस प्रकार होगा—'गीले अंधुक की धोती पहने ब्रह्मा के लाल शरीर के संपर्क से सुशोभित, दुनककर बैठा हुआ उनका अष्ठ हंस मुख से चीरसागर का पय लेकर कमलासन को घो रहा है।'

( कादम्बरी, पहला श्लोक )

रजोजुष् = ब्रह्मा, लाल; सत्तवृति = विष्णु, नील; तमःस्पृक = शिव, स्वेत ।

१० सिंघाड़े का बीज न बीकर उसकी लत्ती (लितिका) या बेल डाली जाती है। गरमी में किसी तरह उसे जिलाये रखते हैं। पुष्य या चिरया नक्षत्र में (१६-२० जुलाई के लगभग) जब ताल बरसाती पानी से भर जाते हैं, तब सिंघाड़े की बेल रोपी जाती है। किवसमय के अनुसार बरसात के गॅदले पानी की हंस छोड़कर चले जाते हैं। इसी की श्रीर अर्थ की ध्विन है।

रजोजुषे जन्मिन सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रजये तमःस्पृशे ।
 अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयोमयाय त्रिगुणात्मने नमः॥

पाँचवाँ श्रर्थ, राजहंस, अर्थात् प्रभाकरवर्धन एवं रानी यशोवती के पक्ष में

राजत - गौरवर्ण । राजहंस = राजा प्रभाकरवर्धन, जो पुरुषों में हंस जाति के हैं। हंस, शश, रुचक, भद्र और मालब्य भेद से पुरुषों के गुण, कर्म, स्वभाव, शरीर, लच्चण स्नादि कहे गये हैं। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में हंस जातीय पुरुष को सर्वोत्तम कहा है। वहीं यह भी कहा गया है कि हंसजाति के पुरुष का सेवक या पार्श्वचर कुब्जक पुरुष ही होना चाहिए। कन्या-रूप में वह अनुचरी कुब्जिका कहलाई। वह कुब्जिका दासी जब राजा को पानपात्र में मधुपान देती है, तब उससे पानपात्र लेने के लिए राजा उसकी स्नोर स्नावर्जित होते या भुकते हैं स्नौर उस मधु को स्नपने मुख में पीकर उसका गंडूष-सेक रानी के पुत्र पर डालते हैं। स्नी-पुरुष में परस्पर गंडूष-सेक कामविलास का स्नंग था। कादम्बरी में राजा शूद्रक के यौवनसुखों में बांचा ने इसका भी उल्लेख किया है (कादम्बरी, वैद्य०, पृ० ५७)। राजास्नों के स्नापान-मण्डल के स्ननेक विलासों में यह भी गिना जाता था। इस पन्न में वाक्य का स्नर्थ निम्नलिखित होगा — 'सटे हुए स्नंशुक वस्त्र के छोर की पतली लाल किनारी से दीस सौन्दर्यवाली कुब्जिका (सुन्दरी कन्या के हाथ में रखे हुए पानपात्र) की स्नोर भुके हुए गौरवर्ण इंसजातीय सम्राट् प्रभाकरवर्षन के मुख से निकले हुए तरल (मधु) गंडूष से (रानी यशोवती ने स्नपना) कमल रूपी मुख धोकर।'

'मग्नांशुकपटान्ततनुताम्रलेखलाञ्छितलावएय' यह पद कुञ्जिका के स्थान में राजा का विशेषण भी माना जा सकता है। गौरवर्ण राजा का वेश ठीक उससे मिल जाता है, जो उपर्यं क बुद्धमूर्ति में पाया जाता है। उस दशा में वाक्य का अर्थ इस प्रकार होगा—

'मग्नांशुक उत्तरीय के छोर पर बनी हुई महीन लाल किनारी से जिसका सौन्दर्य भिलक रहा है और जो कुन्जिका की अरेर (मधुपान लेने के लिए) मुके हैं, ऐसे गौरवर्ण राजा के मुख से सिंचित गंडूष-सेक से यशोवती ने अपना मुख-कमल प्रचालित करके ।'

<sup>9.</sup> जिसका बृहस्पित स्वचीत्री, स्वराशि में, उच्च का होकर बैठा हो, वह हंस कहलाता है (बृहत्संहिता, ६=।२)। हंस के शरीर-लक्षण बहुत विशिष्ट होते हैं (६=।२४)। खस देश, श्रसेन, गन्धार, गंगा-यसूना का अंतराल, इनपर वह शासन करता है (६=।२६)।

इक्व वह है, जिसके शरीर का निचला भाग शुद्ध या परिपूर्णांग हो, पूर्वकाय कुछ क्षीण श्रीर भुका हो। वह व्यक्ति हंसजाति के पुरुष का श्रनुचर बनता है (बहत्संहिता ६=1३%, दे॰ मानियर विलियम्स, संस्कृत-कोश, पृ॰ २६१)। कुब्ज श्रीर वामन राजाश्रों के श्रन्तः पुर के श्रनुचरों में कहे गये हैं। दोनों में मेद है। जिसका निचला भाग भुग्न या भुका हो, जपर ठीक हो, वह वामन श्रीर जिसका ऊपर का भुका हो, वह कुब्ज कहलाता है—

सम्पूर्णाङ्गो वामनो भुगनपृष्ठः किञ्चिच्चोह्मध्यकच्यान्तरेषु । ख्यातो राज्ञां ह्येष भद्रानुजीवी स्फीतो राजा वासुदेवस्य भक्तः ॥ (६८१३२) कुञ्जो नाम्ना यः स शुद्धो ह्यथस्तात् क्षीगाः किञ्चित् पूर्वकाये ततश्च । हंसासेबी नास्तिकोऽर्थैंक्पेतो विद्वान् शुरः स्चकः स्यात् कृतशः ॥ (६८१३५)

३. कुमारस्वामी, भारतीय कला का इतिहास, चित्र १५६।

इस प्रकार, यह वाक्य महाकवि बाण की उत्कृष्ट जड़ाऊ कृति है। अर्थों में कुछ भी खींचातानी या कूट कल्पना नहीं करनी पड़ती। एक बार जब हम उन कला की परिभाषाओं तक पहुँच जाते हैं, जिनका ज्ञान बाण के युग में लोगों को स्वाभाविक था, तो एक के बाद दूसरे रसभरे अर्थों के कोष खुलने लगते हैं।

~ानी यशोवती अन्तःपुर से पैदल ही सरस्वती के किनारे तक गईं और वहाँ सती हो गईं (१६८)।

हर्ष भी माता के मरण से विह्नल होकर बन्धुवर्ग को साथ ले पिता के पास आये। प्रभाकरवर्धन के द्यारीर में थोड़ी ही प्राण्याक्ति बची थी। उनकी प्रतिलयाँ फिर रही थीं। हर्ष के फूट-फूटकर रोने का शब्द उनके कान में पड़ा। बहुत धीमे स्वर में उन्होंने उसके लिए कुछ अन्तिम वाक्य कहें—'पुत्र, तुम महासत्त्व हो। लोक महासत्त्व के आश्रय से ठहरता है, राजा का अंश ( राजवीजिता १६८) तो बाद की वस्तु है। तुम सत्त्वधारियों में श्रेष्ठ हो, कुल के दीपक हो, पुरुषों में सिंह हो। यह पृथ्वी तुम्हारी है। राज्यलद्मी अहण करो। लोक का शासन करो। कोश स्वीकार करो। राजसमूह को वश में करो। राज्यभार समालो। प्रजाओं की सर्वथा रहा करो। परिजनों का पालन करो। शस्त्रों का अभ्यास हढ करो। शत्तुओं का शेष न रखना।' यह कहते-कहते उन्होंने आँखें मीच लीं।

प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद उनकी शव-शिविका काले चँवर लगाकर बनाई गई। काले अगर के काष्ठ से चिता तैयार की गई। अनुमरण के लिए तैयार स्त्रियों ने प्रसन्तता से कानों में हाथी-दाँत की किंग्लिंग और सिर पर केसर की मुगडमालिका पहनी। स्वयं हर्ष

ऊपर के अथौं को लिखने के कुछ दिन वाद मुमे यह देखकर अत्यंत हर्ष हुआ कि कम-से-कम एक विद्वान् डॉ॰ श्री श्रार॰ सी॰ हाजरा ने इस वाक्य के पाठ श्रीर अर्थ पर विचार करने का प्रयत्न किया था (ए पैसेज इन बाग्राभट्टस हर्षचरित, पूना श्रोरियेंटलिस्ट, भाग १४ (१६४६), पृ० १३.२०)। डॉ॰ हाजरा ने केवल एक अर्थ ( चाँदी के राजहंस-संज्ञक पात्र के पक्ष में) ही दिया है। तो भी उनके लेख से मैं 'कुब्जिका' का ठीक अर्थ समम सका। मैंने भी पहले कुबड़ी अर्थ किया था। पर, श्रीहाजरा ने तंत्रों के पुष्कल प्रमाणों से सिद्ध किया है कि कुब्जिका का वास्तविक अर्थथा 'आठ वर्ष की श्रविवाहिता कन्या'। रुद्रयामलतंत्र तथा अन्य तंत्रों में एक वर्ष से १६ वर्ष तक की आयु की कत्यात्रों की संज्ञाएँ बताते हुए ऋष्टवर्षा कत्या को कुब्जिका कहा है (सप्तिभिर्मालिनी साक्षाद्ग्टवर्षा च कुञ्जिका, रुद्रयामल, पटल ६, श्लो॰ ६४)। मुफ्ते यह नया अर्थ बिलकुल समीचीन जान पहता है। विशेषतः, जब मैं महोली (मथुरा) से मिले हुए मधुपान के दृश्य में श्रंकित, चषक लिये हुए रानी के एक पार्श्व में खड़ी हुई श्रनुत्वनस्त्रीव्यंजना कन्या को देखता हूँ (मथुरा म्यूजियम हैंडबुक, चित्र २४), तो मुफ्ते कुब्जिका का यही अर्थ निश्चित प्रतीत होता है (चित्र ५७), मैंने श्रीहाजरा द्वारा प्रदर्शित कुब्जिका के इस अर्थ को यहाँ ऋपना लिया है। ऋपने लेख के पूर्वाधे में श्रीहाजरा ने मगनांश्रक... से पहले के वाक्य में 'नखांशापटलेन' का पाठ माना है (अश्रुप्रवाहपूरितमाद च किञ्चिञ्च्युतमुह्मिप्य इस्तेन स्तनोत्तरीयं तरिक्षितमिव नखांशुपटलेन )। श्रीहाजरा ने भी 'मग्नांशुक ..... समुद्गीर्योंन' तक के १६ शब्दों के समास की एक ही पद माना है।

एवं सामन्त, पौर श्रौर पुरोहित कंघा देकर श्ररथी को सरस्वती के किनारे ले गये श्रौर चिता पर रखकर श्रग्निकिया की ।

हर्ष ने वह भयंकर रात्रि नंगी घरती पर बैठे-बैठे बिताई। कुछ दिनों तक स्वामिभक्त अन्तरंग सेवक कुशास्त्रों पर सोते रहे। हर्प सोचने लगा कि प्रभाकरवर्धन की मृत्यु से एक बड़ा स्रभाव हो गया है। इस प्रसंग में बाण ने सत्यवादिता, वीरता, कृतज्ञता स्त्रादि कुछ गुणों का परिगणन किया है। वस्तुतः गुप्तयुग में चिरत्र-सम्बन्धी गुणों पर बहुत जोर दिया जाने लगा था। मनुष्य के नामों में भी जैसे घृतिशर्मा, सत्यश्चमी) इसकी छाप पाई जाती है। स्कन्दगुप्त के जूनागढ़-लेख में पर्णदत्त स्त्रीर चक्रपालित के गुणों की स्त्रलग-स्रलग, स्विया दी गई हैं, जिनपर सम्यक् विचार करके उन्हें सुराष्ट्र का गोप्ता बताया गया था। शुक्रनीति में भी जो गुप्तशासन का परिचय-प्रनथ है, उसमें सार्वजनिक स्त्रविकारियों के लिए स्त्रावश्यक गुणों की तालिकाएँ दी गई हैं। कालिदास ने सब गुणों में विनय (प्रशिच्चण के द्वारा उत्पन्न योग्यता) को प्रधान माना है। बाण ने कहा है कि प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद मानों स्रपदानों के लिए कोई स्थान न रहा: स्रपदानि स्रपदानानि (१७०)। स्रपदान शब्द का मूल सर्थ वीरता का विलच्चण कार्य था। सभापर्व के युधिष्ठर-राजनीति-पर्व में योद्धान्त्रों को 'दत्तापदाना विकान्ताः' (भार७, पूना) कहा गया है। संस्कृत स्रपदान से ही 'स्रवदान' शब्द बना है, जो 'दिव्यावदान', 'बोधिसत्त्वावदान' स्त्रादि नामों में बोधि-सत्त्वों के चिरत्र-गुण-सम्बन्धी किसी लोकोत्तर कार्य के लिए प्रयुक्त होता था।

इसके बाद सम्राट् के फूल चुनकर कलश में रखे गये और वे 'मूम्ट्य्वातुगर्मकुम्भ' हाथियों पर रखकर विविध तीर्थस्थानों और निदयों को ले जाये गये। भारहुत-साँची की प्राचीन कला में खुद्ध की धातुगर्भमंज्ञूषाएँ इसी प्रकार हाथियों पर ले जाई जाती हुई दिखाई गई हैं। यह प्रथा बहुत प्राचीन थी और बाण के समय में भी वह प्रचलित थी। मृतक के लिए उबाले भात के पिंडे जल के किनारे दिये गये; उनका रंग मोम के गोले की तरह सफेद था। व

त्रमले दिन प्रातःकाल हर्ष उठे श्रीर राजकुल से बाहर निकलकर सरस्वती के किनारे गये। राजमन्दिर में सन्नाटा छाया हुआ था। श्रन्तःपुर में केवल कुछ कंजुकी रह गये थे। महल की तीन कद्याओं में काम करनेवाले परिजन श्रनाथ की तरह थे। राजकुं जर दर्पशात श्रपने स्तम्भ से बँधा विषाद में चुपचाप खड़ा था श्रीर ऊपर बैठे महावत की श्राँख से श्राँखओं की धारा बह रही थी। खासा घोड़े (राजवाजि), जिन्हें मंदुरापालक के रदन से सम्राट् के देहावसान का संकेत मिल चुका था, दुःखित दशा में चुपचाप आँगन

१० पाथिवास्थिशकलकलास्विव कलविङ्ककन्धराधृसरासु तारकासु भूमृद्धातुगर्भकुम्भवारिषु विविधसरःसरित्तीर्थाभिमुखेषु प्रस्थितेषु वनकरिकुलेषु (१७१)। यहाँ फूलों के रंग की उपमा 'चिरोंटे के कंधे के धूसर रंग से दी गई है। रंगों के विषय में बग्णा का निरीक्षण श्रत्यन्त सद्म था।

२. फूल चुनने से पहले जो के तथा फूल चुनने के बाद भात के पिंड दिये जाते हैं।

में खड़े थे।  $^{9}$  महास्थानमंडप सूना पड़ा था श्रीर जयशब्द की ध्विन इस समय वहाँ नहीं सुन पड़ रही थी।  $^{9}$ 

सरस्वती-तीर पर जाकर हर्ष ने स्नान किया श्रीर पिता को जलांजलि दी। मृतक-स्नान करने के बाद उसने बालों में से जल नहीं निचोड़ा श्रीर धुले हुए दुकूल वस्त्रों का जोड़ा पहनकर छत्र के बिना श्रीर लोगों को हटानेवाले (निरुत्सारण) प्रतीहारों के बिना वह पैंदल राजभवन को लौट श्राया (१७२)।

इसके बाद धार्मिक इतिहास की दृष्टि से हर्षचरित का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रकरण है (१७२)। इसमें बागा ने २१ घामिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। इनमें र से केवल चार के नाम दिये हैं श्रौर शेष १७ विना नाम के ही कहे गये हैं। केवल उनके धार्मिक सिद्धान्तों और आचारों के बहुत ही गृद संकेत से उन्हें पहचानना होगा। इनमें से कुछ लोग तो हर्ष के साथ समवेदना प्रकट करने के लिए और समफाने के लिए आते हैं। शोष के लिए यह कल्पना की गई है कि प्रभाकरवद्ध न के अत्यन्त प्रिय ( राजवल्लभ ) भृत्य, सुदृद् स्त्रौर सचिव, जो सम्राट् से वियुक्त होने के शोक को न सह सके, वे घरबार छोड़कर अपने-अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार साधु बन गये। यह ता कल्पना है, पर इस प्रसंग से लाभ उठाकर बाण ने भारत के घार्मिक इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली बहुमूल्य सामग्री एक स्थान पर दे दी है। सोमदेव ने यशस्तिल्कचम्पू (६वीं शती) में अनेक सम्प्रदायों का श्रीर उनके सिद्धान्तों का श्रव्छा परिचय दिया है। श्रीहंदीकी ने श्रपने ग्रन्थ में ऐतिहासिक हिष्ट से उनपर विस्तृत विचार किया है। अहिर्फ के नैषधचरित में एवं प्रबोधचन्द्रोदय ब्रादि नाटकों में भी इन सम्प्रदायों के नाम श्रीर उनके मतों का संकेत मिलता है। किन्त, बाय का उल्लेख सातवीं शती के पूर्वीर्ध का हाने से अधिक महत्त्व का है। शंकराचार्य के समय से पूर्व के विभिन्न दार्शनिक मतों श्रीर धार्मिक सम्प्रदायों के ऐतिहासिक विकास पर बाग् की सामग्री प्रकाश डालती है। बाग् ने आगे अध्यम उच्छवास में दिवाकर-मित्र के त्राश्रम में रहनेवाले उन्नीस संप्रदायों के त्रानुयायियों के नाम गिनाये हैं (२३६)। उसी सूची से प्रस्तुत प्रकरण को समभाने की कुंजी प्राप्त होती हैं। दिवाकरिमत्र के श्राश्रम

भन्दुरापालाक्रन्दकथिते चाजिरभाजि राजवाजिनि—बाण का यह मूलपाठ बिलकुल शुद्ध था। राजकु जर के विषादिनि और निष्पन्दमन्दे विशेषणा घोड़ों के ।लए भी लागू हैं। श्रीकैलाशचन्द्र शास्त्री ने श्रनावश्यक ही 'कथिते' के स्थान पर 'क्विथिते' या 'व्यथिते' पाठ-संशोधन किया है। कश्मीरी पाठ 'कथिते' ही है।

शुद्धान्त, अर्थात् धवलगृह तासरी कद्या में था। उसके बाहर दूसरो कद्या थी, जिसमें नौकर-वाकर जमा थे। उसके बाद पहलं कद्या थी, जिसमें एक आर खासा हाथी (राजकुं जर) के लिए इमगृषएयागार, बीच में महास्थानमंडप, और बाई ओर खासा घोड़ों (राजवल्लभतुरंग) के लिए मन्दुरा थी—इस प्रकार राजकुल का संक्षिप्त मानचित्र बाग्र ने यहाँ फिर दुहराया है, जिसका विस्तृत वर्णन दूसरे उच्छ्वास में पहले किया जा चुका है।

३० लोगों को हटाकर राजा के चारों श्रोर बने इए घेरे को बागा ने समुःसारग्रापर्यन्तमंडल (७९) कहा है।

४. डॉ॰ श्री के॰ के॰ इंदीकी-कृत 'यशस्तिलक ऐगड इगिडयन कल्चर'।

में नानादेशीय विद्धान्ती लोग उपस्थित थे—१. ग्राईत, २. मस्करी, ३. श्वेतपट, ४. पांडुरिभिच्नु, ५. भागवत, ६. वर्णां ७. केशलुंचन, ८. कापिल, ६. जैन, १०. लोकायतिक, ११ काणाद, १२ श्रोपनिषद, १३ ऐश्वरकारिणक, १४. कारन्धमी, १५. धर्मशास्त्री, १६. पौराणिक, १७. साप्ततन्तव, १८. शाब्द, १६. पांचरात्रिक श्रोर श्रान्य (२३६)। जैसा हम देखेंगे, उक्त सूची में श्रोर यहाँ के क्रम में मेद हैं, किन्द्र इनके पहचानने की कुंजी वहाँ श्रवश्य छिपी है।

हर्षचिरित के पाँचवें उच्छ्वास की सूची इस प्रकार है। प्रत्येक श्रंक के नीचे दो श्रर्थ दिये गये हैं; पहला श्रर्थ भृत्य श्रादि के पत्त में है, दूसरा सम्प्रदायों के पत्त में। १. केचिदात्मानं भृगुषु वबन्धुः।

- (ऋ) कुछ ने भ्रापतन स्थान में अपने-आपको नीचे गिराकर आत्माहुति दे दी । भ्रापतन या भ्रापाद स्थान हिमालय में केदारनाथ के समीप है, जहाँ मोचार्थी पर्वत से नीचे क्दकर शरीरान्त कर लेते थे । पाचीन विश्वास के अनुसार आर्च लोग असहा दुःख से त्राण पाने के लिए भ्रापतन, काशी-करवट, करीषाग्नि-दहन और समुद्र में आत्मविलय—इन चार प्रकारों से जीवन का अन्त कर डालते थे।
- (श्र) कुछ लोग भगुत्रों में अनुरक्त हुए । यहाँ भागवतों से तात्पर्य है । भगु ने विष्णु की छाती में लात मारी, फिर भी विष्णु ने उनका सम्मान किय । यह कथन विष्णु के चिरत्र की विशेषता बताने के लिए भागवतां को मान्य था । मूल में भागव लोग रह या शित्र के भक्त थे । भागवों के साथ वैष्णुवधर्म का समन्वय इस कथा का भाव है । इस समन्वय का सबसे अच्छा प्रमाण महाभारत का वर्त्तमान रूप है, जिसमें नारायणीय धर्म और भागवों के चिरत्रों का एक साथ वर्णन है ।

### २. केचित्तत्र व तीर्थेषु तस्थुः।

(ऋ) कुछ तीर्थयात्रा के लिए गये श्रीर वहीं रह गये।

(त्रा) दूसरे पत्त में तीर्थ का अर्थ गुरु है। कुछ विद्याध्ययन के लिए आचारों के पास गये और नैष्टिक ब्रह्मचर्य का वत लेकर वहीं रह गये। ऐसे लोग वर्णी कहलाते थे। वर्णी अपने वत के सूचक जटा, अजिन, वल्कल, मेखला, दंड, अच्वल्य आदि चिह्न धारण करते थे। इसीलिए, भारिव ने वर्णिलिंगी पद का प्रयोग किया है (किरातार्ज नीय, १।१)। बाण ने वत्स के भाई सारस्वत के विषय में लिखा है कि उन्होंने अविवाहित रहकर इन्हीं चिह्नों को धारण करके जन्म भर तप किया। का दम्बरी में जटा, कृष्णाजिन, वल्कल, आषाददंड धारण करनेवाली तापसियों को वर्णी कहा गया है (वैद्यु २०८)।

<sup>9,</sup> श्रीकैलाशचन्द्र शास्त्री ने 'बबन्धुः' के स्थान पर, बभञ्जुः' पाठ सुमाया है, जो बाए के रिलष्ट अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है। बन्ध घातु के यहाँ दो अर्थ हैं, आत्मार्पण करना और अनुरक्त होना।

२. इस विषय के विस्तार के लिए देखिए, श्रीविष्णु सीताराम मुकथंकर के 'भृगुवंश श्रौर भारत' शीर्षक लेख का मेरा अनुवाद, (नागरी-प्रचारिग्री पत्रिका)।

३. आत्मनापि श्राषाडी कृष्णाजिनी बल्कली श्रक्षवलयी मेखली जटी भूत्वा तपः (३६)।

- ३. केचिद्नशनैः आस्तीर्णतृण्कुशा व्यथमानमानसाः ग्रुचम् असमामशमयन् ।
  - (अ) कुछ लोग आहार त्याग कर अपना भारी शोक मिटाने लगे।
- (त्रा) यहाँ निराहार रहकर प्रायापवेशन के द्वारा शरीर त्यागनेवाले अथवा लंबे-लंबे उपवास करनेवाले जैन साधुओं से ताल्पर्य हैं। ये श्वेताम्बरी साधु ज्ञात होते हैं। कादम्बरी में सित वसन पहननेवाली श्वेतपट तापसियों का उल्लेख हैं। अन्य जैन सम्प्रदायों के लिए संख्या ७.८ देखिए।
- ४. केचित् शलभा इव वैश्वानरं शोकावेगविवर्णा विविशुः।
  - (स्र) कुछ शोक के स्रावेग से स्राग्न में प्रविष्ट हो गये।
- (त्र्रा) घार्मिक पद्म में यहाँ चारों त्र्योर त्राग जलाकर पंचाग्नि-तापन करनेवाले साधुत्रों की त्र्रोर संकेत हैं। स्वयं पार्वती के सम्बन्ध में कालिदास ने पंचाग्नि-तापन का उल्लेख किया है। सम्भवतः, ये लोग शुद्धवृत्ति के श्रेव थे। मथुरा-कला में पंचाग्नि-तापन करती हुई पार्वती की त्रानेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो गुप्तकाल से शुरू होती हैं। श्रवश्य ही वे इसी प्रकार के शिवभक्तों की जान पड़ती हैं। इनके विपरीत पाशुपत घोर वृत्ति के श्रेव थे, जैसे भैरवाचार्य। बाण की मित्र-मंडली में श्रेव वक्ष्योण इसी प्रकार का शिवभक्त जान पड़ता है।
- ५. केचिद्दारुजगादुःखद्द्यमानहृद्या गृहीतवाचः तुपारशिखरिगां शरगां य्युः ।

(स्र) कुछ मौनवत लेकर हिमालय पर चले गयै।

- (त्रा) यहाँ वैयाकरण लोगों से तात्वर्य है, जो पाणिति की शब्द-विद्या के माननेवाले थे। स्वयं पाणिति वाक्या शब्द-विद्या की साधना का वत लेकर हिमालय में तप करने गये थे। दिवाकरिमत्र की सूची में इन्हें 'शाब्द' कहा गया है। 3
- ६. क्वचिद् विन्ध्योपत्यकासु वनकरिकुलकरशीकरासारसिच्यमानतनवः पल्लव-शयनशिवनः सन्तापमशमयन् ।
  - (अ) कुछ विनध्याचल के जंगलों में पत्तों पर सोकर अपना सन्ताप मिटाने लगे।
- (त्रा) सम्प्रदाय के पत्त में यहाँ पांडिरि भिच्चुत्रों से ताल्पर्य ज्ञात होता है, जो पहनने श्रीर शयनादि के लिए पल्लव, अर्थात् श्वेत दुक्लवस्त्रों का प्रयोग करते थे। ज्ञात होता है, ये लोग ठाट-बाट से रहनेवाले महन्त थे, जो हाथी आदि भी रखते थे। निशीथचूिण ( प्रन्थ ४, पृ० ८६५ ) के अनुसार आजीवकों की संज्ञा पाएडिरिभिच्च थी। ये लोग गोरस
  - सितवसननिविडनिवद्धस्तनप्रिकराभिः श्वेतपटन्यञ्जनाभिः तापसीभिः (वैद्य०, २०८)।
  - २. ततश्चतुर्णां ज्वलतां हविभुं जां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा । विजित्य नेत्रप्रतिघातिनां प्रभामनन्यदृष्टिः सवितारमे क्षत् ॥ (कुमार० ५।२०)।
  - ३ गुप्तकाल के वैयाकरणों या शाब्दिकों के वाग्व्यसन का पद्मप्राभृतकम् नामक भाग में चित्र खींचा गया है (चतुर्भाग्री १, पृ० = से १० तक)।
  - ४. श्रीभोगीलाल संडेसरा कृत गुजराती पंचतंत्र, पृ० २३४ श्रीर ५१०। (श्रजीवगा गोसाल-सिस्सा पंडरिमक्खुश्रा विभएति—निशीयचूर्णि प्रन्थ ४, पृ० ६६५)। पचतंत्र में श्वेतिभिचु का उल्लेख श्राता है ( श्वेतिभिचुस्तपस्विनाम्, काकोल्कीय, श्लोक ७६)। वह भी पांडुरि भिचु ही है। हरिमद्रस्रिकृत समराइच्चकहा में भी पाएडुरिभिचुश्रों का उल्लेख है।

का बिलकुल व्यवहार न करते थे। इससे बागा का यह कथन मिल जाता है कि उनके शरीर जल से सींचे गये थे।

- केचित्सन्निहितानिप विषयानुत्सृज्य सेवाविमुखाः परिच्छिन्नैः पिएडकैरटवीभुवः शून्या जगृहः ।
- (अ) कुछ विषयों का त्याग कर अल्पाहार से कुशशरीर होकर शून्य अटवीस्थानों में रहने लगे।
- (त्रा) यहाँ जैन साधुन्त्रों का वर्णन है, जो चान्द्रायण त्रादि स्रनेक प्रकार के वर्तों में श्रत्यन्त नृपा तुला त्राहार ( परिच्छिन्न पिंडक ) लेते थे । इन साधुत्रों की पहचान यापनीय संघवाले साधुत्रों से की जा सकती है। यदि यह सत्य हो, तो बाए के समय ( सातवीं शती । में इस सम्प्रदाय का खूब प्रचार रहा होगा। श्रीनाथूरामजी प्रोमी के श्रनुसार यापनीय संघ के साधु मोरपिच्छ रखते थे, नग्न रहते थे, पाणितलभोजी थे, घोर अवमोदर्थ या अल्पभोजन का कष्ट संक्षिष्ट बुद्धि के विना सहकर उत्तम स्थान पाने की अभिलापा रखते थे और मनियों की मृत देह को शून्य स्थान में ऋकेली छोड़ देते थे ( नाथ्राम प्रेमी, यापनीय साहित्य की खोज, जैनसाहित्य और इतिहास, पृ० ४४,५६)। इन पहचानों को लेकर चलें, तो बागा के वर्णन से यापनीयों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी मिल जाती है। बागा ने मोरिपच्छ रखनेवालों को चपणक (४८) श्रौर नग्नाटक (१५२ शिखिपिच्छिलाब्छनः) कहा है। यापनीय नंगे रहते थे, यही श्वेताम्बरों से उनका भेद था। यापनीयों के लिए भी उस समय चप्पाक श्रीर नग्नाटक ये दो विशेषण प्रयुक्त होते थे। तीसरी बात बाण ने यह कही है कि ये लोग बहुत दिन तक स्नानादि के विना रहकर शरीर को अत्यन्त मिलन रखते थे। सम्भवतः, मलधारी विशेषण इन्हीं के लिए प्रयुक्त होता था। ऋल्प भोजन से शरीर को कष्ट देने की बात तो यहीं मिलती है कि वे परिमित ग्रास खाकर रहते थे: परिच्छिन्नैः पिएडकैः (१७२)। शून्य स्थान या जंगलों में आश्रय लेने की बात का भी समर्थन बाण के इसी उल्लेख में है : अटवी भुवः शून्या जगृहुः। 'सेवाविमुखाः' शब्द में भी श्लेष ज्ञात होता है। अविमुख, अर्थात् नैगमेश-संज्ञक देवता की सेवा करने-वाले । नैगमेश ने ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ से तीय कर को निकालकर चित्रयाणी त्रिशला के गर्भ में बदल दिया था। बाए के पूर्व श्रौर उनके समय में जैनों में इस देवता की पूजा का विशेष प्रचार था। मथुरा एवं ऋहिच्छत्रा के कुषाण और गुप्तकाल की कई नैगमेश-मूर्त्तियाँ मिली हैं। बहुत सम्भव है कि यापनीय संघ के अनुयायी लोगों में नैगमेश की पूजा का विशेष प्रचार गुप्तकाल या उसके कुछ बाद भी जारी रहा।

### केचित्पववाशना धर्मधना धमद्भमनयो मुनयो बभृतुः ।

- (श्र) कुछ वायुभन्त्या करते हुए कुशश्ररीर मुनि हो गये।
- (त्रा) यह दिगम्बर जैन साधुत्रों का वर्णन है। सब प्रकार का त्राहार त्याग कर वायुभक्त्य से तपश्चर्या करते हुए वे शरीर को सुखाते थे। 'धमद्धमनयः' विशेषया इन लोगों के लिए सार्थक था। उम्र तपस्या करते हुए बुद्ध को कृश श्रीर 'धमनिसंस्थित' कहा गया है।

१. ततो दिगम्बरो मुखडो बहिंपिच्छथरो द्विजः (विब्युपुरास, ३।१६।२)।

इसका उदाहरण गंधारकला में निर्मित तप करते हुए बुद्ध की मूर्त्त है, जिसमें एक-एक नस दिखाई गई है। बुद्ध ने तो इस प्रकार का उप्र मार्ग त्याग कर मिक्सिमपिटिपदा (बीच का रास्ता) अपना ली थी, किन्तु महावीर उसी मार्ग पर आकृद्ध रहे। दिवाकरिमत्र के आश्रम की सूची में बाण ने जिन्हें केशलुंचन कहा है, वे ये ही ज्ञात होते हैं और जिन्हें आहित कहा है, वे यापनीय संघ के। हिन्दी में एक मुहावरा है लुचा-लुंगाड़ा। इसका लुचा पैंद लुंचित या केशलुंचन की ओर संकेत करता है। लुंगाड़ा शब्द नग्नाटक का अपभूंश रूप है। इस प्रकार लुचा लुंगाड़ा पद में दिगम्बरी साधु और यापनीय संप्रदाय के साधु, इन दोनों की ओर एक साथ संकेत विहित ज्ञात होता है। इस प्रकार यापनीयों की उस समय नग्नाटक, च्पण्यक, आईत आदि कई संज्ञाएँ प्रचलित थीं।

- केचित् गृहीतकाषायाः कपिलं मतम् अधिजगिरे गिरिषु (१७३)।
  - (अ) कुछ काषाय धारण करके गिरिकन्दरास्रो में किपलमत का अध्ययन करने लगे।
- (त्रा) किपलिमतानुयायी साधुत्रों को बागा ने लंबी जटाएँ रखनेवाले (जटा-लम्बी, ५०) कहा है। दिवाकरिमत्र के आश्रम में भी किपलों का उल्लेख है। किपलिमतानुयायी सांख्यवादी साधु मोक्तमार्ग का अनुसरण करते और काषाय वस्त्र पहनते थे (दे० याज्ञ० समृति, ३।५७)।
- १०. केचित् त्र्याचोटितचूडामिण्षु शिरस्सु शरणीकृतधूर्जेटयो जटा जघिटरे ।
  - (अ) कुछ ने चूड़ामणि उतारकर शिव की शरण लेकर जटाएँ रख लीं।
- (त्रा) ये लोग पाशुपत शैंव ज्ञात होते हैं। हर्ष के स्कन्धावार में पाशुपत साधु भी एकत्र थे। पाशुपतत्रतधारिणी परित्राजिकाएँ माथे पर भस्म लगाकर हाथ में रुद्राच की माला लिये शरीर पर गेरुए वस्त्र पहनती थीं। प्रथम शताब्दी ई० के बाद से मथुरा श्रौर समस्त उत्तरभारत में पाशुपत शैंवों का ब्यापक प्रचार हो गया था।
- ११. अपरे परिपाटलप्रलम्बचीवराम्बरसंवीताः स्वाम्यनुरागमुञ्जवलं चक्रुः।
- (श्र) कुछ लाल रंग का लम्बा चीवर पहनकर स्वामी के प्रति श्रपनी भक्ति प्रकट करने लगे।
- (त्रा) साधुत्रों के पक्ष में, लाल लम्बा चीवर, श्रर्थात् संघाटी पहननेवाले भिच्नु स्वामी, श्रर्थात् बुद्ध के प्रति श्रपना अनुराग प्रकट कर रहे थे। बौद्ध भिच्नु दिवाकरिमत्र भी श्रक्ण चीवर-पटल पहने था (२३७)। कादम्बरी में पक्के तालफल के छिलके की तरह लाल कन्न पहननेवाली श्रीर रक्तपट साधुश्रों का त्रत धारण करनेवाली तापिसयों का उल्लेख है। वाण ने बौद्धों के लिए जैन शब्द प्रयुक्त किया है। शंकर ने हर्ष के स्कन्धावार में एकत्र

<sup>9.</sup> धवलभस्मललाटिकाभिरअमालिकापरिवर्त्तनप्रचलकरतलाभिः पाशुपतवतधारिग्रीभिः धातुरागाक्गाम्बराभिश्च परिव्राजिकाभिः (काद्मबरी, वैद्य०, पृ० २०८)।

२. शंकराचायं ने पाशुपतदर्शन का खंडन किया है (शारीरकमाध्य, २।२।३७)।

३. परिशाततालफलवल्कललोहितवस्त्राभिः रक्तपटत्रतवाहिनीभिः तापसीभिः (कादम्बरी, वैद्य०, पृ० २०६)।

जैन साधुत्रों का त्रार्थ शाक्य ही किया है (पृ०६०)! इस युग के संस्कृत-बौद्ध-साहित्य में बुद्ध के लिए बराबर जिननाथ शब्द श्राया है। बाण ने बौद्ध भित्तुश्रों को शमी कहा है। ११० श्रव्य तपोवनहरिएाजिह्वा व्यक्तोलिलह्यमानमृत्रीयो जरां ययुः।

(अ) कुछ तपीवन में आश्रममृगों से चाटे जाते हुए वार्द्ध क्य को प्राप्त हुए।

(स्रा। साधुस्रों के पच में, इसमें वैखानसों का उल्लेख है, जो गृहस्य-जीवन के बाद वानप्रस्थ-ग्राश्रम तपोवन में व्यतीत करते थे। भवभूति ने तपोवनों में वृत्तों के नीचे रहने-वाले वृद्ध गृहस्थों को, जो शमधर्म का पालन करते थे, वैखानस कहा है। कालिदास ने भी करव के आश्रम में शमप्रधान तपोधन साधुत्रों के आदर्श का वर्णन किया है। होता है कि करव का आश्रम भी वैखानसों के आदर्श पर ही संगठित था। इसीलिए. उसमें स्त्रियों के भी एक साथ रहने की सुविधा थी। बाण के पहले गुप्तकाल में ही वैखानस-धर्म ने महत्त्व प्राप्त कर लिया था। इस वैखानस-ग्रादश में कई धारात्रों का समन्वय हन्ना। उन्होंने गृहस्थधर्म को प्रतिष्ठा दी। गृहस्थाश्रम के बाद भिन्न वनने का मार्ग भी खुला रखा; किन्तु स्त्री का परित्याग करके नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर वानप्रस्थ श्राश्रम में श्रमधर्म का पालन करते हए। उपलब्ध वैलानस आगमों से एक बाद और ज्ञात होती है कि वैखानसों ने धर्म के चेत्र में एक स्रोर भागवतधर्म स्रौर पांचरात्रों की व्यृहपूजा को स्वीकार किया, तो दूसरी श्रोर वैदिक यज्ञों को भी श्रपने पूजापाठ में नये ढंग से सम्मिलित करते हुए श्रहण किया। इस प्रकार वैखानस-धर्म कई धाराश्रों को साथ लेकर गुप्तकाल के धार्मिक श्रान्दोलन में युग की श्रावश्यकतात्रों के श्रनुसार विकसित हुन्ना। वसिष्ठ श्रीर जनक के जीवन उसके त्रादर्श थे। वस्तुतः, वैष्णवों में भी भागवत, पांचरात्र, वैलानस श्रीर सात्वत श्रादि मेद थे। दिवाकरिमत्र के श्राश्रम में भागवत श्रीर पांचरात्रिकों का पृथक उल्लेख हुआ है। पांचरात्रिक चतुर्व्यूह के माननेवाले थे। उन्हीं में कुछ लोग अपने को एकान्तिन् कहकर केवल वासुदेव विष्णु की उपासना करते थे। सास्वतों का सम्बन्ध प्राचीन नारायगीय धर्म से था । वे विष्णु के अन्य अवतारों-विशेषतः नृसिंह और वराह-को भी मानते थे। नृसिंह वराहमुखों के साथ विष्णु की अनेक मूर्तियाँ मथुरा-कला में मिली हैं। वे सान्वत-परम्परा में ही जात होती हैं। वैखानस धर्मान्यायी पंचवीर अथवा सत्यपंचक के रूप में विष्णु श्रीर उनके चार श्रन्य साथियों या चतुव्यू ह की उपासना करते थे। धार्मिक इतिहास के लिए भागवतों के विविध सिद्धान्तों और आचारों का अन्वेषण महत्त्वपूर्ण है। साहित्य श्रीर कला दोनों पर उनकी छाप पड़ी थी।

१३. ऋपरे पुनः पाणिपल्लवप्रमृष्टिराताम्ररागैर्नथनपुटैः कमरख्लुभिश्च वारि वहन्तो गृहीतन्नता मुख्डा विचेसः।

१. शाक्याश्रम इति शमीभिः (६५)।

२. एतानि तानि गिरिनिर्मारिगोतिट वैखानसाश्चिततरूगि तपोवनानि । येष्वातियेयपरमाः शमिनो भजन्ते नीवारमुष्टिपचना गृहिगो गृहागि (उत्तररामचरित ११९५)। इससे ज्ञात होता है कि वैखानस लोग आतिथ्यधर्म में निष्ठा रखते थे और तपोवन में स्वयं उत्पन्न होनेवाले नीवारादि धान्यों से जीवनयात्रा चलाते थे।

- (अ) कुछ ने आँसू भरे हुए लाल नेत्रों को हाथों से पोंछकर और कमंडल के जल से घोकर सिर मुँदवा लिये और भूमि-शयन, एक बार भोजन आदि विविध वत ले लिये।
- (त्रा) साधुत्रों के पन्न में, बाण यहाँ पाराशरी भिन्नुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। दिवाकरिमत्र के ब्राश्रम की सूची में पाराशरी नाम नहीं है, किन्तु हर्षचिरत में ब्रन्यत्र पाराशियों का जो लन्न्ण बाण ने दिया है, वह इससे बिलकुल मिल जाता है। दितीय उच्छ्वास में कहा गया है कि कमंडलु के जल से हाथ-पैर घोकर चैत्य-वन्दन करनेवाले लोग पाराशरी थे। बाण ने ब्रन्यत्र यह भी कहा है कि पाराशरी ब्राह्मणों से द्वेष करते थे: पाराशरी ब्राह्मण्यों जगित दुर्लभः (१८१)। यह बात इनकी चैत्यपूजा-परायणता से भी प्रकट होती है। शंकराचार्य ने 'जटिलों मुण्डों लुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेशः' इस पद्यांश में चार प्रकार के प्रमुख संप्रदायों का उल्लेख किया है। जटिल (=कापिल), मुंडी (=पाराशरी), लुंचितकेश (=केशलुंच करनेवाले जैन) ब्रीर काषायाम्बरधारी (=बौद्ध)। पाराशरी भिन्नुत्रों का उल्लेख तो पाणिनि की ब्रष्टाध्यायों में भी मिलता है?, किन्तु चैत्यपूजा करनेवाले इतहास की कड़ियाँ ब्राविदत हैं।

इसके ऋागे बाण ने हर्ष को समक्तने के लिए आये हुए आठ अन्य प्रकार से लोगों का वर्णन किया है।

#### १४. पितृपितामहपरित्रहागताश्चिरन्तनाः कुलपुत्राः।

- (स्र) वे पुराने कुलपुत्र, जिनके पितृ-पितामह को सम्राट् का परिग्रह प्राप्त हुन्ना था स्रोर पीढ़ी-दर-पीढ़ी कम से जो लोग राजकुल की भक्ति करते चले स्राते थे, जो राजकुल में कुलपुत्र संज्ञा से स्रभिहित होते थे, वे भी स्राये ।
- (त्रा) सम्प्रदाय-पत्त में यहाँ पांचरात्रिकों का उल्लेख है, जो पितृ-पितामह के परिवार-क्रम से समुदित पंचव्यूह, अर्थात् वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साम्ब की पूजा करते थे। वासुदेव और संकर्षण की पूजा सबसे प्राचीन थी। आगे चलकर उस परम्परा में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि कुलपुत्र भी सम्मिलित कर लिथे गये।

### १५. वंशक्रमाहितगौरवाश्च प्राह्मिगरः गुरवः।

- (त्र) वंशकम से पूजित ऐसे गुरुजन, जिनकी बात मानी जाती थी, त्राये।
- (त्रा) सम्प्रदाय-पत्त में यहाँ बागा ने सम्भवतः नैयायिकों का उल्लेख किया है। वे ही लोग निग्रहस्थानों की व्याख्या करते थे, जिनका संकेत 'प्राह्मगिरः' पद में है। अन्य समस्त दर्शनों के मध्य में प्रमाणों पर आश्रित विवेचन-प्रगाली के कारण नैयायिक सबके

२. पाराशर्यशालालिभ्यां भिचुनटम् त्रयोः ( ४।३।११० ), पाराशरिएो। भिक्षवः।

कमग्डळुजलग्रुचिशयचरगोषु चैत्यप्रगितिपरेषु पाराशिरिषु (५०) । बाग्र की मित्र मग्डली में पाराशरी, क्षपण्रक, मस्करी, शैव, धातुबादिबद् भी थे । उन सबका यहाँ उल्लेख द्वारा है ।

३. एका मूर्तिरियपूर्व याता भूयश्चतुर्विधा। धमेस्य कुलसन्तानो महानेधिर्विवर्धितः॥ (शान्तिपर्व, ३२०।१६-१७)।

गुरु समक्ते जाते थे। प्रत्येक दर्शन ईश्वर, जीव, जगत् के मतों को माने न माने, लेकिन घोडश पदार्थ और प्रमाण की तर्कसंगत प्रणाली प्रत्येक को माननी पड़ती थी। 'वंशकम से गौरव प्राप्त करनेवाले' यह विशेषण भी त्यायदर्शन के लिए ही चरितार्थ होता है। जैसा श्रीबलदेव उपाध्यायजी ने लिखा है—'आरम्भ में न्याय और वैशेषिक स्वतंत्र दर्शनों के रूप में प्रादुर्भूत हुए। अपने उत्पत्तिकाल में न्याय पूर्वदर्शन मीमांसा का पुत्र था, परन्तु कालांतर में वह वैशेषिक का कुतक पुत्र बन गया।

इनकी पहचान दिवाकरिमत्र के ग्राश्रम की सूची में उल्लिखित ऐश्वरकारिणक दार्शनिकों से की जानी चाहिए। न्याय-दर्शन ईश्वर को जगत् का निमित्तकारण माना है, यही उसका मुख्य सिद्धान्त है।

# १६. श्रुतिस्मृतीतिहासविशारदाश्च जरब्द्वजातयः।

(अ) अर्थात, अति-स्मृति इतिहास के ज्ञाता तीन वर्णों के वृद्ध द्विजाति उपस्थित हुए।

(श्रा) यहाँ दिवाकरिमत्र के श्राश्रम की सूचों के धर्मशास्त्रियों से श्रभिपाय है। धर्मशास्त्रों में धर्म का मुख्य श्राधार श्रुति, स्मृति श्रौर सदाचार, श्रर्थात् इतिहास-प्रसिद्ध महापुरुषों के श्राचार या कर्म कहा गया है। इतिहास, श्रर्थात् ब्राह्मण-चत्रिय-वैश्य, इनके उल्लेख की संगति भी धर्मशास्त्रियों के साथ ही लगती है।

# १७. श्रुताभिजनशीलशालिनो मूर्ख्याभिषिक्ताश्चामात्याः ।

- (ग्र) ज्ञान, कुल श्रीर शील से युक्त, मूर्ज्ञीभिषिक्त राजा लोग, जो श्रमात्य-पदवी के श्रिधकारी थे, हर्ष के साथ समवेदना प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए ।
- (त्रा) संप्रदाय-पत्त में यह महत्वपूर्ण उल्लेख यज्ञवादी मीमांसकों के लिए है। दिवाकर-मित्र के स्त्राश्रम की सूची में इन्हीं को सप्ततान्तव कहा गया है। ऋग्वेद (१०।५२।४; १०।१२४।१) में यज्ञ के लिए सप्ततन्तु विशेषण प्रयुक्त हुन्ना है। महाभारत में भी यज्ञ को सप्ततन्तु कहा गया है। त्र्रतएव, साप्ततान्तव त्र्रीर मीमांसक दोनों एक ही थे। ये लोग श्रुति, त्र्र्यात् वेद को ब्राह्मण-प्रन्थों पर त्र्राश्रित कर्मकांड का मूल स्नोत या त्राधार मानते थे (त्र्राभजन चपूर्व जो का वासस्थान)। यज्ञ में त्र्रवस्थ-स्नान करने के कारण इन्हें मूर्द्याभिषिक्त कहा गया है।

यज्ञपत्त् में श्रमात्य शब्द का श्रर्थ है यज्ञशाला में रहनेवाले (श्रमा = श्रिम्नशर्ग्य या घर +त्य )। राजानः पद भी श्लिष्ट ज्ञात होता है। राजा, श्रर्थात् सोम रखनेवाले (राजानः )।

- १. भारतीय दर्शन (१६४२), पृ० २३६।
- २. श्रीबलदेव उपाध्यायकृत 'भारतीय दशंन', पृ० २०४। श्रीर भी, शांकर भाष्य (२।२।३०)। वेदान्तदर्शन की न्याय से यह विशेषता हैं कि वह ईश्वर को निर्मित्त श्रीर उपादानकारण दोनों ही मानता है।
- ३. वेदः स्मृतिः सदाचारो स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणाम्॥ (मनु०२। १२)
- ४. अशादिभ्योऽच् (५।२।१२७)। जहाँ किसी वस्तु और उसके स्वामी दोनों के लिए एक ही शब्द हो, वहाँ यह प्रत्यय होता है। अतएव राजा =सोम, सोमवाला।

इस वाक्य में अमात्य शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि मूर्घाभिषिक्त राजा अमात्य केंसे हो सकते हैं। बाण ने उनके लिए किस स्थित में अमात्य-पद का प्रयोग किया है। इसका उत्तर यह है कि अमात्य शब्द राजनीतिक चेत्र की एक विशेष पदवी का नाम था। गुप्त-अभिलेखों में प्रयुक्त कुमारामात्य पद के अर्थ पर विचार करने से इस अमात्य शब्द का अर्थ समक्त में आ सकता है। अमात्य का एक अर्थ सखा या साथी भी था। परमभद्दारक सम्राट् के साथ सखानाव या बरावरी का पद किसी का नहीं हो सकता था। कुमार राज्यवर्ष न के लिये कुमारगुत और माधवगुत सखा नियुक्त किये गये थे। ज्ञात होता है कि बहुत पहले से कुमारों के बरावर सम्मान के भागी उनके सखाओं की नियुक्ति होने लगी थी। पीछे चलकर यही गौरवपूर्ण पद कुमारामात्य के खा में नियमित किया गया। कुमारामात्य पदवी मंत्रिपरिषद् के मंत्री, सेनापित आदि शासन के उच्चतम अधिकारियों को प्रदान की जाती थी। समुद्रगुत के प्रयाग-स्तम्भ-लेख में हिर्षेण के नाम के पहले तीन विशेषण प्रयुक्त हुए हैं—१. सांधिविग्रहिक (संघि और विग्रह का अधिकारी मंत्रिपरिषद् का एक सदस्य), २. कुमारामात्य, और ३. महादंड-नायक। इनमें महादंडनायक सैनिक पद (मिलिट्री रैंक) का द्योतक था। सांधिविग्रहिक शासनतंत्र के अधिकार-पद (ऑफिस) का सूचक था और कुमारामात्य व्यक्तिगत सम्मानित

#### १८. यथावद्धिगतात्मतत्त्वाश्च संस्तुता मस्करिगाः।

(त्र) त्रात्मतत्त्व को ठीक प्रकार से ऋषिगत करनेवाले प्रसिद्ध मस्करी साधु भी उपस्थित हुए थे। यहाँ बाण ने स्वयं ही सम्प्रदाय का नाम दे दिया है। पाणिनि ने मस्करी परित्राजकों का उल्लेख किया है। कुछ इन्हें मंखिलिगोशाल का अनुयायी ऋणजीवक मानते हैं। बाण के समय में इनके दार्शनिक मतों में कुछ परिवर्त्तन हो गया होगा। ऋपने मूलरूप में मस्करी भाग्य या नियतिवादी थे। जो भाग्य में लिखा है, वही होगा, कर्म करना बेकार है, यही उनका मत था। किन्तु, बाण ने उनके मत का ऐसा कोई संकेत नहीं किया है।

पदवी का वाचक (टाइटिल ) था । प्रस्तुत प्रसंग में मूर्धाभिषिक्त राजाओं को, जो सम्राट् के अधीन थे, अमात्य अर्थात् कुमारामात्य का सम्मानित पद प्रदान किया गया था।

#### १६. समदुःखसुखाश्च मुनयः।

यहाँ अमात्य का अर्थ मंत्री नहीं है।

श्रयीत्, दुःख-सुख को एक-सा समभानेवाले मुनि लोग । ये लोग संभवतः लोकायत-मत के माननेवाले थे, जिनके लिए सन-कुछ सुख या मौज ही है ।

#### २०. संसारासारत्वकथनकुशला ब्रह्मवादिनः।

संसार की असारता का उपदेश देनेवाले ब्रह्मवादी शांकर वेदान्त के अनुयायियों का स्मरण दिलाते हैं। शंकराचार्य बाए से लगभग दो शती बाद हुए; किन्तु उपनिषदों पर

१० चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री शिखरस्वामी को भी कर्मदंडा लेख में कुमारामात्य कहा गया है। गुप्त-शापन में कुमारामात्य खिताब मंत्रियों से विषयपित तक के लिए सुरक्षित था (दे॰ दामोदरपुर-ताम्रपत्र, 'कोटिवर्षविषये तिन्नयुक्तकुमारामात्य')।

श्राश्रित ब्रह्मवाद का ऊहापोह उनसे बहुत पहले ही आरंभ हो गया था, ऐसा ज्ञात होता है। बाल ने दिवाकरिमत्र के आश्रम में श्रोषिनिषद दार्शानकों का उल्लेख किया है। हर्षचिति के टीकाकार रांकर ने उसका अर्थ वेदान्तवादी किया है। कािलदास ने विक्रमोर्वशीय के मंगलश्लोक में 'वेदान्तेषु' ऐसा उल्लेख किया है। वहाँ भी उसका अर्थ उपनिषद् ही किया जाता है। उपनिषदों पर आश्रित ब्रह्मवाद की परंपरा का आरम्भ बहुत पहले ही हुआ। शंकराचार्य तो उसके परमोरक्ष के द्यो तक हैं।

#### २१. शोकापनयनिपुणाश्च पौराणिकाः।

स्थित, स्रनेक प्रकार के प्राचीन दृष्टान्त सुनाकर शोक की कम करनेवाले पौराणिक लोग भी उस समय वहाँ हुई के पास स्राये। दिवाकरिमत्र के स्राश्रम की सूची में भी में पौराणिकों का उल्लेख है। गुप्तकाल में पुराणों के उपबृंहण स्रोर परिवद्धन पर विशेष ध्यान दिया गया था। तत्कालीन धर्म स्रोर संस्कृति के लिए उपयोगी स्रनेक प्रकरण पुराणों में नये जोड़े गये स्रोर नये पुराणों को रचना भी हुई, जैसे विष्णुधमों सरपुराण ठेठ गुप्तकाल की सांस्कृतिक सामग्री से भरा है स्रोर उसी युग की रचना है। यह सब कार्य जिन विद्वानों के द्वारा सम्पन्न होता था, वे ही पौराणिक कहलाते थे। तत्कालीन विद्वा के भिन्न-भिन्न तेत्रों में उनकी भी प्रतिष्ठित गणना थी।

इन लोगों के समकाने-बुकाने से हर्ष का शोक कुछ कम हुआ और उसके मन में परदेश गये राज्यवर्द्धन के विषय में अनेक विचार आने लगे। यहाँ बाण ने राज्यवर्द्धन के जीवन की तला बुद्ध के जीवन से की है और यह कल्पना की है कि कहीं राज्यवर्द्धन भी बुद्ध की तरह आचरण न कर बैठे। बाँसखेड़ा ताम्रपत्र-लेख में राज्यवर्द्धन भी बुद्ध की तरह आचरण न कर बैठे। बाँसखेड़ा ताम्रपत्र-लेख में राज्यवर्द्धन भी बुद्ध की तरह आचरण न कर बैठे। बाँसखेड़ा ताम्रपत्र-लेख में राज्यवर्द्धन भी बुद्ध की तरह आदित्यवर्द्धन और उनके पुत्र प्रभाकरवर्द्धन की परमादित्यभक्त कहा गया है एवं प्रभाकरवर्द्धन के दी पुत्रों में से राज्यवर्द्धन को परमसीगत और हर्ष को परमाहेश्वर कहा गया है। राज्यवर्द्धन के विषय में ताम्रपत्र के इस उल्लेख का विचित्र समर्थन हर्षचिरत से होता है। श्लेष में छिपे होने के कारण अभी तक विद्यानों का ध्यान इसपर नहीं गया था। निम्निलिखित वाक्यों के अथीं से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

१. ऋषि नाम तातस्य मरणं महाप्रलयसदृशमिद्मुपश्रुत्यार्थो बाष्पजलस्नातो न गृह् गोयाद् वल्कले

श्रार्थात, कहीं श्रार्थ राज्यवर्ष न महाप्रलय के सदश इस मरण-दुःल को सुनकर रोते हुए वल्कल न पहन लें, जैसे श्रार्थ (बुद्ध ) ने चार दृश्यों में मरण-संबंधी घोर दुःल के विषय में (श्रपने सारिथ से ) सुनकर दुःल से चीवर पहन लिये थे।

२. नाश्रयेद् वा राजर्षिराश्रमपदम्।

कहीं राजिषि राज्यवर्द्ध न किसी आश्रम में न प्रविष्ट हो जायें, जैसे राजिष बुद्ध ने श्रालार कालाम के आश्रम में प्रवेश किया था।

३. न विशेद वा पुरुषसिंहो गिरिगुहाम्।

१. परमसीगतस्युगत इव परहितैकरताः, बाँसखेडा-ताम्रपट, पंकि ५।

कहीं वह पुरुषसिंह पर्वत की गुफा में न चला जाये, जैसे शाक्यसिंह (गौतम ) इन्द्रशैलगुहा में चले गये थे।

## ४ अस्रसिल्लिनिर्भरभरितनयननित्नयुगस्रो वा पश्येदनाथां पृथिवीम् ।

कहीं वह इस पृथियी को अनाथ देखकर नेत्रों से निरन्तर अश्रुधारा न प्रवाहित कर्ने लगे, जैसे बुद्ध ने भूमिस्पर्श-मुद्रा के समय प्रकट हुई पृथियी की मारधर्षण से अनाथ देखकर दुःख माना था।

# ५. प्रथमन्यसनविषमविह्वलः स्मरेदात्मानं वा पुरुषोत्तमः ।

कहीं वह श्रेष्ठ मनुष्य दुःख की इस पहली चोट से घबराकर संसार से विमुख होकर श्रात्मचिन्तन में न लग जाय, जैसे पुरुषोत्तम बुद्ध मारधर्षण के समय 'श्रत्ता' ( श्रात्मा ) का ध्यान करने लगे थे।

# ६. अनित्यतया जनितवैराग्यो वा न निराकुर्यादुपसर्पन्ती राज्यलक्मीम् ।

कहीं वह संसार की अनित्यता से वैराग्यवान् होकर आती हुई राज्यलच्मी से विमुखन हो जाये, जैसे बुद्ध ने वैराग्य उत्पन्न होने क बाद विम्बिसार के द्वारा दी हुई राज्यलच्मी को अस्वीकार कर दिया था।

# ७. दारुगादुःखदहनप्रज्विततदेहो वा प्रतिपद्ये ताभिषेकम् ।

कहीं इस दारुण दु:खरूपी अग्नि से जलती हुई उसकी देह को अभिषेक की आवश्यकता न पड़े, जैसे बुद्ध ने महाकश्यप के आश्रम में देह से अग्नि की ज्वालाएँ प्रकट होने पर जलघाराएँ प्रकट करके अभिषेक किया था।

### इहागतो वा राजभिर्मिधीयमानो न पराचीनतामाचरेत्।

अथवा यहाँ लौट आने पर जब राजा लोग उससे सिंहासन पर बैंटने की प्रार्थना करें, तो वह पराङ् मुखन हो जाय, जैसे किपलवस्तु में लौटने पर बुद्ध ने शुद्धोदन के आग्रह करने पर भी राजकुल के भोगों के प्रति पराङ्मुखता दिखाई थी

इस प्रकार, मन में अनेक प्रकार के विचार लाते हुए हर्ष राज्यवद्ध न के लौटने की बाट देखता रहा।

## खुठा उच्छुबास

हर्ष ने इस प्रकार राज्यवर्षन की प्रतीक्षा करते हुए अशीच के दिन बिताये। इस प्रसंग में बाख ने मृतक-सम्बन्धी कुछ प्रथाओं का वर्णन किया है, जो आज भी प्रचित्तत है, जैसे—

- १. प्रेत-पिंड खानेवाले ब्राह्मणों को जिमाया गया: प्रथमप्रे तिपिण्डमुजि मुक्ते हिजन्मित (१७५)। दस दिन तक महाब्राह्मण, जो मृतकिपंड खाते हैं, प्रेतिपिडमुक् कहलाते हैं। उस समय मृतक को प्रेत कहते हैं। ग्यारहवें दिन एकादशाह या सिपंडीकरण की किया होती है। उसके साथ मृतक व्यक्ति पितरों में मिल जाता है। एकादशाह के दिन अशीच समाप्त हो जाता है, इसी के लिए बाण ने कहा है: गतेपु शौचित्वमेपु (१७५)। दशाहिपंड तक जो ब्राह्मण भोजन होता है, उसे बाण ने प्रथम प्रेतिपंड-भोजन कहा है; क्योंक अशीच समाप्त होने पर पुनः तेरहवें दिन या उसके कुछ बाद ब्राह्मण-भोजन होता है।
- २. द्वितीय ब्राह्मण्-भोजन में उच्च कोटि के पांक्त य ब्राह्मण् भाग खेते हैं, जो यज्ञ, अपिनहोत्र आदि देवकार्य कराते हैं। इसी कारण दोनों प्रकार के ब्राह्मणों को अलग-अलग कहा है, यद्यपि दोनों के लिए ही द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। इन ब्राह्मणों को भोजन के अतिरिक्त दुवारा शय्यादान भी दिया जाता है। इसी के लिए वाण ने लिखा है—राजा के निजी उपयोग की जो सामग्री—पलंग, पींदा, चँवर, छत्र, बरतन, सवारी, हथियार आदि—घर में थी, और अब जो आँखों में शूल-सी चुभती थी, वह शय्यादान के साथ ब्राह्मणों को दे दी गई: चक्षुर्दाह्दायिनि दीयमाने द्विजेभ्यः शयनासनचामरातपत्रामत्र-पत्र शास्त्रादिक नृपनिकटोपकरणकलापे (१०५)।
- ३. मृतक के फूल तीर्थस्थानों में जलप्रवाह के लिए भेज दिये गये: नीतेषु तीर्थस्थानानि कीकसेषु (४०४)। इमके विषय में कहा जा चुका है कि चम्राट् के धातुगर्भकुम्भ हाथियों पर रखकर विविध सरीवर, नदी और तीर्थों में सिलाने के लिए रवाना किये गये थे (१७१)।
- ४. चिता के स्थान पर चैत्य-चिह्न स्थापित किया गया, जो सुधा या गचकारी से बनाया गया था। शंकर ने चिताचैत्य का अर्थ श्मशान-देवग्रह किया है। बाए के समय में इन चैत्यों की क्या आकृति थी, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु अनुमान होता है कि ये चैत्य-चिह्न वही थे, जिन्हें अमरकोश में 'एड्रक' कहा गया है, जिसके अन्दर की कंसा या मृत व्यक्ति की शरीर-धातु का कोई अंश रख दिया जाता था। या मुतकाल में एड्रक बनाने की प्रथा का परिचय विष्णुधर्मोचरपुराण से मिलता है। ये त्रिमेधिस्त्य की आकृति के होते थे, अर्थात् कमशः परिमाण में कम होते हुए एक दूसरे पर बने तीन चबूतरों के जपर किसी देवचिह्न, शिवलिंग या प्रतिमा की स्थापना की जाती थीं। अहिच्छता की खुदाई

<sup>9.</sup> इन्हें श्राजकल श्रचारज, श्रचारजी (श्राचार्य) कहा जाता है।

२. एड्सं यदन्तर्न्यंस्तकीकसम् ( अमर, रारा४ )।

में इस प्रकार का एक एड्रक मिला है। महाभारत में भी कलियुगविषयक भविष्यवाणी में कहा गया है कि पृथ्वी एड्रक-चिह्नों से भर जायगी (वनपर्व, १६०। ६५-६७)।

इसके बाद दो बातों का श्रीर उल्लेख है, एक राजगजेन्द्र या प्रभाकरवर्द्ध न के खासा हाथी का वन में छोड़ दिया जाना; दूसरे स्यापे की प्रथा, जो पंजाब में श्रभी तक प्रचलित है, श्रथीत् गीत गाकर शोक मनाना श्रीर उस रूप में स्यापा करने के लिए मृतक के यहाँ जाना। इसके लिए 'कविरुदितक' शब्द का प्रयोग हुश्रा है।

जब यह हो जुका, तब सब बुद्ध बन्धुवर्ग, महाजन और मौल (वंशक्रमागत) मंत्र हर्ष के पास आये। शीन्न हो उसने हूण्युद्ध से वायल होकर लौटे बड़े भाई को देखा। राज्य-वर्द्ध न के शरीर के वावों पर लम्बी सफेद पिट्टयाँ बँधी थी: हूण्यिनर्जयसमरशरत्रणबद्ध-पट्टकोः दीर्घधवलें: (१७६)। यह अनिश्चित है कि हूणों को दबाने में राज्यवर्द्ध न कहाँ-तक सफल हुए। इस समय पिता की मृत्यु के शोक से उनकी हालत बहुत खराब थी। शरीर कृश हो गया था। सिर पर चूडामिण और शेखर दोनों का पता न था। ज्ञात होता है कि उस समय दो आमूषण और तीसरी मुंडमाला पहनने का रिवाज था। हर्ष के सिर पर भी दरबार के समय इन तीनों का वर्णन किया गया है (७४)। राज्यवर्द्ध न के कान में इस समय इन्द्रनीलजिटित बाली (इन्द्रनीलिका) के स्थान पर पवित्री पड़ी हुई थी।

इस प्रसंग में बागा ने लिखा है कि हड़बड़ी में आने के कारण राज्यवर्ष न के निजी परिजन या सेवक छूट गये थे या घिसटते साथ लग रहे थे। उनकी संख्या भी कम हो गई थी। वे इस प्रकार थे—१ छत्रधार, २. अम्बरवाही, अर्थात् राजकीय वस्त्रों को साथ ले चलनेवाला, ३. मृंगारप्राही, अर्थात् जलपात्र ले चलनेवाला, ४. आचमनधारी, अर्थात् आचमन करने का पात्र थामनेवाला , ५. ताम्बूलिक, ६. खड्गप्राही एवं अन्य कुछ दासेरक।

राज्यवर्ष न भीतर श्राकर बैठ गये। परिजन से लाये हुए जल से मुख धोकर ताम्बूलिक द्वारा दिये हुए तौलिये से उन्होंने मुँह पौछा। बहुत देर बाद चुपचाप उठकर स्नान-भूमि में गये श्रीर वहाँ स्नान करके देवतार्चन के बाद चतुःशाल की वितर्दिका में श्राकर चौकी पर बैठ गये। वाण ने लिखा है कि वितर्दिका के ऊपर-नीचे पटाववार्ला छत थी: नीचापाश्रय। ऊपर धवलग्रह के वर्णन में जिसे संजवन कहा गया है, उसी का दूसरा नाम चतुःशाल था। अधिक चतुःशाल भाग इस समय चौसल्ला कहलाता है। श्राँगन के चारों श्रोर बने हुए कमरे चतुःशाल का मूलरूप था। इसी में एक श्रोर उठने-बैठने के लिए बना हुश्रा कुछ ऊँचा चबूतरा गुतकाल में वितर्दिका या वेदिका कहलाता था, जिसपर नीचा पटाव रहता था। श्राजकल की पटावदार बारहदरी, जो चौसल्ले श्राँगन में बनाई जाती है, इसी का प्रतिरूप है।

<sup>9.</sup> प्रभाकरवद्धं न के आचमनवाही का उल्लेख ऊपर हो चुका है।

२. चतुःशाल्वितर्दिकायां नीचपाश्रयविनिहितैकोपबर्हायां पर्यक्किकायां निपत्य जोषमास्थत ।

रे. सञ्जवनं तिवदं चतुःशालं ( श्रमर, २।२।६ )।

४. काशी में चौसल्ले आँगन के एक भाग में पायों पर बारहदरी बनाई जाती है, जिसे बँगला भी कहते हैं।

हर्ष ने भी स्नान किया और पृथिवी पर विछे हुए कालीन पर पास आकर बैठ गया। उस समय आकाश में शशांक-मंडल का उदय हुआ। यहाँ बाण्भद्वः ने श्लेप से गौडाधिप शशांक के भी उदय होने का उल्लेख किया है: प्रकटकलङ्क उदययानं विशङ्कट-विषाणोक्कीर्णपङ्कसङ्करशङ्करशक्करकुदक्टसङ्काशम् अकाशत आकाशे शशाङ्कमण्डलम् (१७८)।

श्रयीत, चौड़े सींगों से उछाली हुई मिट्टी से सने हुए शिव के तगड़े वृपम के उभारे हुए ककुद के समान कलंकित शशांक-मंडल श्राकाश में उदय होता हुश्रा सुशोभित हुश्रा। इस वर्णन में शशांक की स्वर्णमुद्रा पर श्रंकित शिव के साथ सामने बैंठे हुए नन्दी एशं श्राकाश में उदित पूर्णचन्द्र का मानों यथार्थ चित्रण बाण ने किया है (चित्र ५८)। श्रागे श्रानेवाली विपत्तियों को श्लेप द्वारा सूचित करने की प्रवृत्ति बाण की शैली की विशेषता है। राज्यश्री के विवाह की वेदी में शोभा के लिए रखे हुए जवारों के कलशों का वर्णन करते हुए श्लेप द्वारा दूसरा श्रर्थ यह सुभाया गया था कि सिंहमुखी उन कलशों के जवारों से भरे हुए मुख ऐसे भयंकर लगते थे, जैसे शत्रुश्रों के मुख, मानों विवाह की वेदी पर ही श्रागे श्रानेवाले दुर्भाग्य की छाया पड़ गई थी।

इस अवसर पर प्रधान सामन्तों ने, जिनकी बात टाली नहीं जाती थी (अतिक्रमण्वचनः), कह-सुनकर राज्यवर्द्धन को भोजन कराया। प्रातःकाल होने पर राजाओं के बीच बैठे हुए हर्ष से राज्यवर्द्धन ने कहा—'मेरे मन में दुर्निवार शोक भर गया है। राज्य सुभे विष की तरह लगता है। राज्यल्मी को इस प्रकार त्याग देने को मन करता है, जैसे रंग-विरंगे कफन के वस्त्रों के घूँघट से सजाई हुई, लोगों का मन बहलानेवाली, बाँस के उत्तर लगी हुई टेसू की पुतली को डोम लोग फेंक देते हैं। भेरी इच्छा आअमस्थान में चले जाने की है। तुम राज्यभार ग्रहण करो। मैंने श्राज से शस्त्र छोड़ा।' यह कहकर खड्गग्राही के हाथ से तलवार लेकर घरती पर फेंक दी (१८०)।

इसे सुनते ही हर्ष का हृदय विदीर्ण हो गया। उसके मन में अनेक प्रकार के विचारों का त्फान उठ खड़ा हुआ। किन्तु, वह कुछ बोल न सका और मुँह नीचा किये बैठा रहा। इसी वर्णन के प्रसंग में बाण ने अपने समकालीन समाज के विषय में कुछ

<sup>9.</sup> बहुमृतपटावगुरठनां रिकतिरङ्गां जनक्षावासिव वंशवाह्यासनार्थां श्रियं त्यक्तुमिसल्यति में पनः (१८०)। इस वाक्य का अर्थ पूर्व टीकाकारों ने स्पष्ट नहीं किया। कावेल ने वारण के जनङ्गमानाम् पाठ को जनङ्गमाङ्गनाम् करने का सुकाव दिया है (पृ०२७६), जो अनावस्थक है। जर्गागम—चारडाल (पाइअलच्छी नाममाला, पाइअसहमहरूग्णव, पृ०४३२)। वस्तुतः, यहाँ बागा ने टेस की उस पुतली का उल्लेख किया है, जिसे दिल्ली आदि की तरक डोम, भंगी तीन बाँसों के उत्पर लगाकर कफ्न में प्राप्त रंग-विरंगे कपड़ों से सजाकर गाजे-बाजे के साथ दशहरे पर निकालते हैं और फिर पानी में सिला देते हैं। यह उनकी श्री देवी थी।

२. मूल में आश्रम पद बौद्ध आश्रम के लिए ही प्रयुक्त हुआ ज्ञात होता है, जैसा दिवाकर-मित्र का आश्रम था। अन्यत्र भी ज्ञमधर्मानुयायी भिक्षु श्रो के स्थान की ज्ञाक्य-आश्रम कहा गया है (६७-६८)।

फन्नतियाँ कसी हैं — 'जिसमें श्रिमान न हो, ऐसा श्रिधकारी; जिसमें एपणा न हो, ऐसा दिजाति; जिसमें रोष न हो, ऐसा सिन ; जिसमें मत्सर न हो, ऐसा किन; जो बेईमानी न करे, ऐसा विणक्; जो खल न हो, ऐसा धनी; जो ब्राह्मणद्वेषी न हो, ऐसा पाराशरी भिचु; जो भीख न माँगता हो, ऐसा परिवाट् र पाशुपत साधु ) ; जो सत्यवादी हो, ऐसा श्रमात्य (कूटनीतिज्ञ मन्त्रा); जो दुर्विनीत न हो, ऐसा राजकुमार संसार में दुर्ज्भ है' (१८१)।

राज्यवर्ष न जब इस प्रकार बोल चुके, तब पहले ही सहेजे हुए वस्त्रकर्मीन्तिक (सरकारी तोशखाने के अधिकारी) ने रोते हुए वल्कल हाजिर किये। ये बातें हो ही रही थीं कि राज्यश्री का संवादक नाम का परिचारक रोता-पीटता सभा में आकर गिर पड़ा। राज्यवर्ष न के पूछने पर उसने किसी प्रकार कहा—'देव, जिस दिन सम्राट् के मरने की खबर फैली, उसी दिन दुरात्मा मालवराज ने अहवर्मा को जान से मार डाला और भर्म दिरिका राज्यश्री को पैरों में बेड़ी पहनाकर कान्यकुञ्ज के कारावास में डाल दिया। सुना ऐसा भीजाता है कि वह दुष्ट सेना को नायक से रहित समक्तर थानेश्वर पर भी हमला करना चाहता है' (१८३)।

डाक्टर बूहलर ने मालवराज की पहचान देवगुप्त से की थी, जो सर्वंसम्मत है; किन्तु मालवा को पंजाव में माना था, जो असम्भव है; क्योंकि बाग के समय में मालव लोग अवन्ति में आ चुके थे और अवन्तिप्रदेश मालव कहलाने लगा था। उपंजाब से उखड़ने के बाद मालवों को हम जयपुर रियासत के कर्कोट नगर में पाते हैं। वहाँ से आगेब हते हुए वे गुप्तकाल में चौथी शती के लगभग मालवा में आकर बसे होंगे। राजनीतिक घटनाएँ इंगित करती हैं कि जैसे ही चन्द्रगुप्त विकमादित्य ने अवन्ति से शकराजाओं का उन्मूलन किया, वैसे ही मालव लोग अवन्ति में आकर अधिकृत हो गये। सम्भव है कि इस कार्य में वे चन्द्रगुप्त के सहायक भी रहे हों। मंदसार के लेखों (ई० ४०४ और ई० ४३६) में मालवनसंवत् का उल्लेख होने से भी यहां विदित होता है कि मालव लोग पाँचवीं शती के पहले मालवा में आ बसे थे। अतएव, मालवराज का सम्बन्ध मध्यभारत में स्थित मालवा से ही माना जा सकता है।

इस घोर समाचार को सुनकर राज्यवर्ष न का सब विषाद जाता रहा और उसमें वीरस्स का संचार हुआ। उसके हृदय में शोक के आवेग की जगह कोप का आवेग भर गया। बायाँ हाथ म्यान पर एवं दाहिना भीषण कृपाण पर पड़ा और उसने हर्ष से कहा—'राजकुल, बान्धव-परिजन, पृथ्वी और प्रजाओं को तुम सँभालो, मैं तो आज ही मालवराज के कुल का नाश करने के लिए चला। मेरे लिए यही चीवर और यही तप है कि अत्यन्त अविनीत इस शत्रु का दमन कलें। हिरन शेर की मूँछ मरोइना चाहता है, मेंदक काले साँप के तमाचा लगाना चाहता है, बछड़ा बाघ को बंदी बनाना चाहता है, पानी का साँप गरुड की गरदन टीपना चाहता है, ई धन स्वयं अगिन को जलाना

दिगम्बर जैनसाधुत्रों को बागा ने केवल मुनि पद से श्रिमिहित किया है ( १७२ )।

२. पाशुपतमैरवाचार्य को बागा ने अन्यत्र परिवाट कहा है।

३. उज्जैन की शिप्रा नदी में मालवी स्त्रियों का स्नोन-वर्णन (कादम्बरी, वैद्य॰ ५१)।

चाहता है, अन्धकार सूर्य को दबोचना चाहता है—यह जो मालवों ने पुष्पभृति-वंश का अपमान किया है। कोध ने अब मेरे मन की जलन को मिटा डाला है। सब राजा और हाथी यहीं तुम्हारे साथ ठहरेंगे। अकेला यह भंडि दस हजार घोड़ों की सेना लेकर मेरे पीछे चलेगा।' यह कहकर फौरन ही कूच का डंका (प्रयाणपटह ) बजाने का हुक्म दिया (१८४)। उसके इस प्रकार आदेश देने पर हर्ष ने कई प्रकार से पुनः आग्रह करते हुए कहा—'आर्य के प्रसाद से में पहले कभी वंचित नहीं रहा। इपा कर मुक्ते भी साथ ले चलें।' यह कहकर उसने उसके पैरों में सिर धर दिया।

उसे उठाकर राज्यवर्ष न ने कहा—'तात, इस प्रकार छोटे शत्रु के लिए भारी तैयाक्ष करना उसे बड़ाई देना होगा। हिरन मारने के लिए शेरों का मुंड ले जाना लज्जास्पद है। तिनकों के जलाने के लिए क्या कई ऋग्नियाँ मिलकर कवच घारण करती हैं? श्रीर फिर, तुम्हारे पराक्रम के लिए तो श्रद्धारह द्वीपों की श्रष्टमंगलक माला पहननेवाली पृथ्वी उपयुक्त विषय है। थोड़ी-सी रुई के लिए पर्वतों को उड़ा ले जानेवाले मस्तों की तैयारी नहीं होती। सुमेर से टक्कर लेनेवाले दिग्गज कहीं बाँबी से भिड़ते हैं? मान्धाता की तरह तुम सुन्दर सोने की पत्रलताश्रों से सजे हुए धनुष को सकल पृथिवी की विजय के लिए उठाश्रोगे। तो, तुम ठहरो। सुके श्रकेले ही शत्रुनाश करने दो। इस ज़ुधा में क्रोध का ग्रास श्रकेले ही खाने दो।' यह कहकर उसी दिन शत्रु पर चढ़ाई कर दी।

इस प्रकरण में कई सांस्कृतिक महत्त्व के उल्लेख आये हैं। ग्रुप्तकाल के भारतीय भूगोल में पूर्वी द्वीपसमृह के भिन्न-भिन्न द्वीपों की गणना भी होने लगी थी। पुराणों और इस काल के अन्य साहित्य में कुमारीद्वीप, अर्थात् भारतवर्ष; सिंहलद्वीप ( लंका ), नग्नद्वीप या नारिकेलद्वीप ( निक्कवरम् या निकोबार ), इन्द्रद्युम्नद्वीप ( अंडमन ), कटाहद्वीप ( केड़ा ), मलयद्वीप, सुवर्णद्वीप ( सुमात्रा ), यवद्वीप ( जावा ), वारुषकद्वीप ( बरोस ), वारुणद्वीप ( बोर्नियो ), पर्ण्युपायनद्वीप ( सम्भवतः फिलिपाइन ), चर्मद्वीप ( कर्मरंग या कर्द्रग, मलयद्वीप में ), कपूरद्वीप ( संभवतः, बोर्नियो का दूसरा नाम, जहाँ से सर्वोत्तम कपूर आता था ), कमलद्वीप (अरबी कमर ; स्मेर, कम्बोडिया ), बलिद्वीप ( बाली ) इत्यादि द्वीपों के नाम आते हैं। इस संख्या में अट्ठारह द्वीपों की गिनती होने लगी थी। बाग ने दो बार अट्ठारह द्वीपों वाली पृथ्वी का उल्लेख किया है ( १७६, १८५ )। जैसे, बाग ने दिलीप को अष्टादश द्वीपों में अपना सिक्का बैठानेवाला कहा है ( अर्लतादिष्टाष्टा-दशदीपे दिलीपे, १७६), वैसे ही कालिदास ने माहिष्मती के पूर्वकालीन राजा कार्त्वीयं

१. बृहत्संहिता, १२, ६।

२ मंजुश्रीमूबकल्प, भाग २, पृ० ३२२।

कर्मरङ्गाख्यद्वीपेषु नाडिकेरसमुद्भवे । द्वीपे वास्पके चैव नग्नेवेलिसमुद्भवे ।। यवद्वीपे वा सत्त्वेषु चान्यद्द्वीपसमुद्भवा । वाचा रकारबद्धला तु वाचा श्रस्फुटतां गता । श्रव्यका निष्ठुरा चैव सकोधप्रतयोनिषु ॥

को अध्यादश द्वीपों में अपने यहस्तम्म खड़े करनेवाला कहा है। वस्तुतः, द्वीपों की संख्या चार से अमशः बढ़ती हुई अट्टारह तक जा पहुँची थी। पुराणों में पहले चतुर्द्वीप, फिर सप्तद्वीप का वर्णन आता है। महाभारत आदिपर्व में राजा पुरूरवा को समुद्र के बीच में स्थित तेरह द्वीपों का शासक कहा गया है। वस्तुतः, पूर्वी द्वीपसमूह एक साथ प्रायः द्वीपान्तर नाम से अभिद्वित किये जाते थे। कालिदास ने किलंग और द्वीपान्तर के बीच में लवङ्गपुष्पों के व्यापार का उल्लेख किया है। बाण ने इन द्वीपों से रत्नराशियों के देर कमाकर लानेवाले जहाजों का वर्णन किया है।

श्रष्टारह द्वीपों की श्रष्टमंगलक माला पहननेवाली पृथ्वी (१८५) के इस उल्लेख में श्रष्टमङ्गलक माला शब्द भारतीय कला की सुन्दर परिभाषा से लिया गया है। साँची के महास्तूप से सम्बद्ध तोरण्-स्तम्भ पर उत्कीर्ण शिल्प में माङ्गलिक चिह्नों से बनी हुई मालाएँ या कठुले श्रिङ्कत हैं। एक कठुले में ग्यारह श्रीर दूसरे में तेरह माङ्गलिक चिह्नों हैं। पीछे चलकर कुषाण काल में यह संख्या श्रष्टमाङ्गलिक चिह्नों तक ही सीमित हो गई श्रीर इस तरह की माला का नाम श्रष्टमङ्गलक माला पड़ गया [चित्र ५६]। मथुरा के कुषाण्कालीन श्रायागपट्टों पर ये चिह्न इस प्रकार हैं, यथा मीनिमथुन, देवविमानग्रह, श्रीवत्स, वर्धमान, त्रिरन, पुष्पदाम, इन्द्रयिष्ट या जैजयन्ती श्रीर पूर्णघट। वाण के समय में श्रष्टमङ्गलक माला नाम रूट हो गया था, इसीलिए श्रष्टादश द्वीपों की श्रष्टमङ्गलक माला यह कथन संभव हुआ। इस प्रकार की मालाएँ कृत्स्नपृथिवीजयार्थ प्रयाण करनेवाले सेनानी सर्वविधमंगल के लिए धारण करते थे।

राज्यवर्द न के वीररस का वर्णन करते हुए बाख ने एक वाक्य लिखा है, जो पहले कहे हुए 'मग्नांशुकपटान्ततनुताम्रलेखा.....' वाले वाक्य (६६) की भाँति श्लेणात्मक अर्थों के चमत्कार एवं ऐतिहासिक सामग्री के लिए विलच्च है : दर्पान् परामृशन

- संप्रामिनिविष्टसहस्रवाहुरष्टादशद्वीपनिखातयृषः ।
   स्रवन्यसाधारग्राजशब्दो बसूव योगी किल कार्त्त वीर्यः॥ (रघुवंश, ६।३८)।
- २. (क) त्रयोदशसमुद्रस्य द्वीयानश्तन् पुरूरवा:--श्रादिपवं (पूना-संस्करणा ), ७०।१७।
  - (ख) अष्टादशसमुद्रस्य द्वीपान्नरनन् पुरूरवाः । तुतोष नैव रत्नानां लोभादिति हि नः श्रुतम् ॥ (वायुप्राग्रा, २।१४)।
  - (ग) इमान् ऋष्टादशद्वीपान् ससमुद्रान् सपर्वतान्। (लिंगपुरागा, २०।२०)।
  - (घ) महालयिवधानेन कृतवीर्यसुतो बिलः। श्रष्टादशानां द्वीपानामाधिपत्यमवाप्तवान् ॥ (स्कन्द, ब्रह्मखंडान्तर्गत सेतु-माहात्म्य, ३६११८६)।
- ३. रघुवंश, ६।५७। कुछ विद्वान् द्वीपान्तर की पहचान मलयद्वीप से करते हैं।
- ४. द्वीपोपगीतगुणमपि समुपार्जितरत्न्राशिसारमपि पोतम् (१६५)।
- ५. ग्यारह चिद्धोंवाली माला में सर्य, ग्रुक, पद्मसर, श्रङ्क् श, वैजयन्ती, पंकज, मीनिमशुन, श्रीवत्स, परशु, द्रपेण श्रीर कमल हैं। दूसरी माला में कमल, श्रङ्क् श, कल्पवृक्ष, द्रपेण, श्रीवत्स, वैजयन्ती, पंकज, मीनग्रुगल, परशु, पुष्पदाम, चक्र एवं दो चिद्ध श्रीर हैं। —देखिए मार्शल, साँची मौनूमेंट्स, भाग र, फलक ३७; पूर्णकुम्भा कुशक्षत्रश्रीवृक्षादर्श-वामरेः। कार्यास्त्र मङ्गला बारे दामिनः शङ्कमत्स्ययोः॥ (सरांगण सत्रधार, ३४।२०)।
- ६. देखिए, वासुदेवरारण अप्रवाल कृत लखनऊ म्यूजियम गाइड बुक, मूर्ति-संख्या जे २४६, फलक ५।

नखिकरणसिललिनिक्रीः समरभारसम्भावनाभिषेकिमिव चकार दिङ्नागकुम्भकूट-विकटस्य बाहुशिखरकोशस्य वामः पाणिपल्लवः (२८३)।

कोश शब्द के यहाँ तीन ऋर्थ हैं — १. म्यान, २. दिव्यपरीचा और ३. बौद्धदार्शनिक वसुबन्धु-कृत श्रभिधर्मकोश नामक ग्रंथ। इनके अनुसार वाक्य के ऋर्थ इस प्रकार होंगे। पहला ऋर्थ, म्यान के पक्ष में

गुप्तथुग के वीरवेष में कटिबन्ध में दाहिनी श्रोर छुरी-कटारी (श्रिक्युत्रिका, छुरिका; दें श्रिहच्छुत्रा खिलौनों पर मेरा लेख, चित्र १८८, १६०) श्रौर बाँई श्रोर परतले में तलवार भूलती रहती थी। बाया का कहना है कि श्रावेश में राज्यवर्ध न का बायाँ हाथ कटारी की तरफ गया श्रौर दाहिना पुनः ऋपाया की श्रोर भपटा। बाहु एक विशेष प्रकार की तलवार थीं, जिसे इस समय की भुजाली कह सकते हैं। (उलना कीजिए, करपालिका = करौली श्रौर भुजपालिका = भुजाली)। इसकी लंबाई भुजा (बाहु कोहनी से श्रॅगुली तक का भाग) के बराबर होने से इसका यह नाम पड़ा। बराहिमिहिर ने उत्तम तलवार की लंबाई ५० श्रंगुल कही है। उसकी श्राधी २५ श्रंगुल की 'ऊन' कहलाती थीं, जिसे हिंदी में श्रभी तक 'ऊना' कहते हैं। वस्तुतः, छुरी, कटारी, करौली, भुजाली, ऊना सब तीस श्रंगुल से कम नाप की होती थीं। तीस से ऊपर जाने पर तलवार का नाम निस्त्रिश पड़ता था।

श्रजन्ता में बाहु या भुजालो का श्रंकन पाया जाता है। उसके शिखर या ऊपरी भाग के पास म्यान पर गजमस्तक-जैसी श्राकृति का श्रलङ्करण बना हुश्रा है (श्रींधकृत श्रजन्ता-फलक ३१) नीचे की पट्टी में चित्रित बीच की दो भुजाश्रों में दाहिनी श्रोर की बाहु नामक राजकीय भुजाली की म्यान गजमस्तक से श्रलंकृत है [चित्र ६०]।

इतना समभ लेने पर बाण का शब्दचित्र स्पष्ट हो जाता है—'राज्यवर्धन का बायाँ हाथ दाहिनी छोर कमर में खोंसी हुई भुजाली की मूठ पर गया, जो गजमस्तक के अलंकरण से सुशोभित थी। यो उस हाथ की नखिकरणों ने युद्ध का बोभा उठाने में समर्थ उस म्यान-बन्द भुजाली का मानों जलधाराछों से सम्मानपूर्ण अभिषेक किया।'

दूसरा ऋर्थ, दिञ्यपरीक्षा के पक्ष में

शक्कर ने कोश का त्रार्थ एक प्रकार की दिव्यपरी हा किया है। त्रिभियुक्त व्यक्ति को सचैलस्तान कराकर मंडल में खड़ा करके किसी देवमूर्ति के स्तान किये हुए जल की तीन त्रिंजुलियाँ पिलाई जाती थीं। यदि वह दोषी हुत्रा, तो देवता के प्रकोप से उसकी मृत्यु तक हो जाना सम्भव माना जाता था। इस पन्न में 'समरभार' का पदच्छेद स + मर + भार होगा ( मर = मरण, मृत्यु; भार = बोभा या दंड जो विरादरी या देवता द्वारा त्रिभिशस्त

<sup>9.</sup> श्रीकरों ने व्यवहारमयूख से निम्निलिखित उद्धररा दिया है—
तमाहूयाभिशस्तन्तु मराडलाभ्यन्तरे स्थितम्।
श्रादित्याभिमुखं इत्वा पाययेत् प्रसृतित्रयम्॥
पूर्वोक्तेन विधानेन स्नातमाद्रीम्बरं शुचिम्।
श्रवंथित्वा तु तं देवं प्रशाल्य सलिलेन तु॥
एनश्र श्रावयित्वा तु पाययेत् प्रसृतित्रयम्।
श्रीर भी देखिए, याज्ञवल्क्यस्मृति, २१६५।

व्यक्ति पर डाला जाय)! समरभारसम्भावनाभिषेक = वह स्नान, जिसके फलस्वरूप मृत्यु तक होने की सम्भावना हो। बाहु = कोहनी से अंगुली तक का भाग, उसका शिखर = हाथ। जो अभिश्चस्त व्यक्ति दिव्यपरीत्ता देता था, वह दर्पपूर्वक अन्त तक अपने को निर्दोष कहता था। अभिशस्त व्यक्ति बायें हाथ से परीत्ता का जल दाहिने हाथ की सुट्ठी में लेकर पीता था, उसी से इस अर्थ की कल्पना हुई —

गजमस्तक की तरह विकट मुट्टी बँधा हुआ बायाँ हाथ दिव्यपरी हा के समय दाहिनी मुट्टी को अपनी नखिकरणों से मानों मरणपर्यन्त दण्ड की सम्भावना का अभिषेक करा रहा था।

तीसरा ऋर्थ, ऋभिवर्मकोश-प्रनथ के पक्ष में

इस अर्थ में विशिष्ट महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री सामने आती है। यहाँ 'कोश' का अर्थ है बौद्ध दार्शनिक वसुबन्धुकृत ' 'श्रमिधर्मकोश' नामक अत्यन्त प्रसिद्ध दर्शन-ग्रन्थ। वसुबन्धु के ही अनुयायी दिङ्नाग चौथी-पाँचवीं शती में हुए। तारानाथ के अनुसार दिङ्नाग वसुबन्धु के शिष्य थे, जो उनके शिष्यों में सबसे बड़े विद्वान् और स्वतन्त्र विचारक थे। वे बौद्ध तर्कशास्त्र के जन्मदाता एवं भारतीय दर्शन के चेत्र में चोटी के विद्वान् माने जाते हैं। दिङ्नाग ने अपने दिग्गज पांडित्य से वसुबन्धु के 'श्रमिधर्मकोश' को सर्वशास्त्रों में शिरोमिण प्रमाणित किया। उनका एक प्रन्थ 'हस्तबलप्रकरण' या 'सुष्टि-प्रकरण' प्राप्त है। उसम्भवतः, इसी प्रन्थ के कारण हाथ फेंककर विपिचयों से शास्त्रार्थ करने की किवदन्ती दिङ्नाग के विषय में प्रचलित हुई। कालिदास ने मेधदूत में दिङ्नाग के

उन्होंने चौथी शती के युंक्यपुर (पेशावर) के एक ब्राह्मण-परिवार में जनमे थे। उन्होंने चौथी शती के ख्रीतम भाग में 'अभिधर्मकोश' की रचना की। मूल्यन्थ में ६०० कारिकाएँ और वसुबंधु का स्वरचित भाष्य था, जिसमें प्रमाण, चेतना, सृष्टि, नीतिधर्म, मोक्ष, श्रात्मा आदि प्रमुख विषयों का प्रामाणिक और अत्यन्त पांडित्यपूर्ण विवेचन किया गया था। मूल संस्कृत-प्रत्य अभी हाल में प्राप्त हुआ है। परमाथ ने (५६३ से ५६० ई० तक) और खुआन् च्युआङ् (६५९ से ६५४) ने चीनी भाषा में उसके दे अनुवाद किये। तिब्बती भाषा में भी उसका अनुवाद हुआ था। वसुबन्धु पहले सर्वास्तिवादी-संप्रदाय के थे, परन्तु पीछे अपने बड़े भाई की प्रेरणा से महायान के विज्ञानवाद के अनुयायी हो गये। =० वर्ष की आयु में अयोध्या में उनका देहान्त हुआ। (विंटरनिज, भारतीय साहित्य, भाग २, पृ० ३५५ से ३६१ तक)।

२. रैंडल दिङ्नाग को निश्चित रूप से ३५० श्रीर ५०० ई० के बीच मानते हैं। इनके श्रनेक प्रन्थों में से केवल न्यायप्रवेश मूल संस्कृत में बच गया है।

रे विंटरनिज, भारतीय साहित्य, भाग २, पृ० २५२; नंजियो, चीनी त्रिपिटक, सं० १२५५ से ५६ तक; इस अन्य में केवल ६ कारिकाओं में संसार की अनित्यता सिद्ध की गई है। टामस, जे० श्रार० ए० एस्०, १६१८, पृ० २६७।

४० दिङ्नागानां पथि परिहरन्स्थूलहस्तावलेपान् । (मेघदूत, १।१४) दिङ्नागानार्यस्य हस्तावलेपान् हस्तविन्यासपूर्वकािण दूषगािनि परिहरन् : कािलदास ने यहाँ दिङ्नाग के तर्कप्रधान शास्त्रार्थों पर फबती कसी है।

'स्थूल हस्तावलेपों' का जो उल्लेख किया है, वह निश्चित ही सत्य पर आश्रित जान पड़ता है। उसी का उल्लेख बाण ने श्लेष से अपने ऊपर लिखे हुए वाक्य में किया है। कालिदास के स्थूल हस्तावलेप ( शास्त्रार्थ में बढ़-बढ़कर हाथ फटकारना ) का वास्तविक स्वरूप बाण ने दिया है कि दिङ्नाग सीधे हाथ में अभिधर्मकोश लेकर बायें हाथ से उसकी ओर इज्ञारा करते हुए शास्त्रार्थों में अपनी प्रतिभा से उत्पन्न नये-नये विचारों ( भावना ) द्वारा उसका मंडन ( अभिषेक ) करते थे। बाण ने वसुबन्धु के कोश का दिवाकरिमत्र के आश्रम में भी उल्लेख किया है, जहाँ शाक्य-शासन में कुशल रहू तोते उसका उपदेश कर रहे थे (२३७)। दिङ्नाग के पञ्च में वाक्य का अर्थ इस प्रकार होगा—

दिङ्नाग के मस्तक की कूट कल्पनाओं से विकट बना हुआ जो वसुबन्धु का अधि-धर्मकोश था, उसे आचार्य दिङ्नाग शास्त्रार्थों में अपने दाहिने हाथ में लेकर बायें हाथ से दर्प-पूर्वक जब उसकी ओर संकेत करते थे, तब उनके बायें हाथ की नर्खाकरणों की सिलल-धार मानों वसुबन्धु के कोशग्रंथ का (भावनामय विचारों के द्वारा) ऐसा स्नान कराती थी, जिसमें शास्त्रार्थरूपी युद्धों के मचने से रसहीनता आ जाती थी (समर + भा + अरसम् + भावनाभिषेकम्)।

इससे यह ज्ञात होगा कि बाण ने ऋद्भुत काव्यमय कौशल से ऋपने युग में प्रसिद्ध एक साहित्यिक ऋनुश्रुति का उल्लेख यहाँ किया है।

राज्यवर्द्ध न के चले जाने पर हर्ष अकेला अनमना होकर समय बिताने लगा: कथ-मिप एकाकी कालमनेषीत् । एक दिन स्वप्न में एक लोहे का स्तम्भ फटकर गिरता हुआ दिखाई दिया। वह घबराकर उठ बैठा और सोचने लगा — 'क्यों दुःस्वप्न मुक्ते नहीं छोड़ते ! मेरी बाई आँख भी फड़कती रहती है। तरह-तरह के दारुण उत्पात भी होते रहते हैं। सूर्य में कबन्ध दिखाई पड़ता है और राहु सूर्य पर भपटता हुआ लगता है। सप्तर्षि धुँआ छोड़ते हैं। दिशाएँ जलती हैं। आकाश से तारे दूटते हैं, मानों दिग्दाह की

त्राग्नेयं भस्मना स्नानमवगाद्यं तु वारुग्रम्। त्रापो हिष्ठीत च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम्॥

(रघुवंश, ११०५, मल्लिनाथ का श्लोक) जल से वाह्या स्नान, भस्म लगा लेने से आग्नेय, आपोहिष्ठा मन्त्र से ब्राह्म और गोधूलि से वायव्य स्नान होता है। पिछले तीन भावना-अभिषेक हैं। वसुवन्धु के कोश का अभिषेक भी जलहीन होने के कारण केवल भावनाभिषेक था। उसका यह भी अर्थ है कि दिङ्नाग ने विचारों द्वारा उस अन्य को प्रश्नालित किया। अभिषेक का उद्देश्य शुद्धि है, (देखिए, रघुवंश ११०५, तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः); किन्तु दिङ नाग द्वारा शास्त्रार्थ-समर के उत्पन्न हो जाने से उस अभिषेक में रसहीनता या कद्धता उत्पन्न हो गई थी।

<sup>9.</sup> इस अर्थ में समरभारसम्भावनाभिषेकम् का पदच्छेद इस प्रकार होगा—समर ( शास्त्रार्थं युद्ध )+भा (प्रतिभा )+श्ररसम् ( नीरस )+भावना ( विचार )+श्रभिषेकम् । नख-किरणजल से स्नान वस्तुतः (श्ररस) विना जल का स्नान है । वह केवल भावना-भिषेक है । श्रभिषेक या स्नान की भावना कर लेना भावना-स्नान कहलाता है। वह कई प्रकार का है—

चिनगारियाँ हों। चन्द्रमा कांतिहीन हो गया है। दिशास्त्रों में चारों स्त्रोर उल्कापात दिखाई पड़ता है। घरती को कॅपानेवाला स्त्रमड़, धूल स्त्रीर बजरी उड़ाता हुस्रा राज्यनाश की सूचना देता है। इस प्रकार उत्पातों की बात सोचते लोचते वह राज्यवद्ध न की कुशल मनाने लगा (१८६)।

हर्ष बाह्य ग्रास्थानमंडप में ग्राकर बैटा ही था कि उसने राज्यवद्ध न के क्रपापात्र कुन्तेल नाम के सवार को ग्राते देखा। उसने खबर दी कि राज्यवद्ध न ने मालव की सेना को खेल-ही-खेल में जीत लिया था, किन्तु गौडाधिपति की दिखावटी त्रावभगत का विश्वास करके वह श्रकेला शस्त्रहीन दशा में श्रपने ही भवन में मारा गया (१८६)।

इतना सुनना था कि हर्प में प्रचंड कोप की ज्वाला ध्रधक उठी। उसका स्वरूप ख्रात्यन्त भीषण हो उठा। वह ऐसा लगता था, मानों शिव ने भैरव का अथवा विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर लिया हो। ये दोनों अभिप्राय वाण ने अपने युग की मूर्तिकला से प्रहण किये हैं (भैरवाकार शिव के लिए देखिए अहिच्छ्रता के खिलौनों पर मेरा लेख, चित्र-सं० २००। नरसिंहाकृति विष्णु के लिए वहीं, चित्र-सं० १०८)। उसने गौडाधिपति को बहुत बुरा-भला कहा—'करोखे में जलनेवाले प्रदीप को जैसे सिर्फ काजल मिलता है, वैसे हो इस कृत्य के द्वारा गौडाधिप के हाथ केवल अपयश ही लगेगा। सूर्य के अस्त हो जाने पर भी सत्यथ के वैरी इसी अन्धकार से निपटने के लिए अभी चन्द्रमा तो है हीं। अंकुश के दूट जाने पर भी दुष्ट गजेन्द्र (व्यालवारण) को विनय सिखाने के लिए केशरी के खरतर नख तो कहीं नहीं चले गये। तेजस्वी रत्नों को तराश में बिगाड़ देनेवाले मूर्ख बेगड़ियों के समान पृथ्वी के कलंक उसको कौन मृत्युद्रुड न देगा? अब वह दुर्ख द्वि भागकर कहाँ जायगा।' (१८८)

हर्ष इस प्रकार अपने उद्गार प्रकट कर ही रहा था कि सेनापित सिहनाद जो प्रभा-करवर्धन का भी मित्र था और पास में बँठा हुआ था, कहने लगा। यहाँ पर बाख ने बृद्ध सेनापित के व्यक्तित्व का अच्छा चित्र खींचा है। 'उसकी देह्यिष्ट सालबृद्ध की तरह लम्बी और हरताल की तरह गोरी थी। उसकी आयु बहुत अधिक हो चुकी थी, किन्तु बृद्धावस्था भी मानों उससे डर रही थी। उसके केश श्वेत थे। भौहें लटककर आँखों पर आ गई थीं। भीमाकृति मुख के सफेद गलगुच्छे गालों पर छाये हुए थे। भालदार दादी सफेद चँवर की तरह लगती थी। चौड़ी छाती पर घावों के बड़े-बड़े निज्ञान थे। वह ऐसी जान पड़ती थी, मानों पर्वत पर टाँकी से लेखों (वर्णाचरों) की लम्बी-चौड़ा पंक्तियाँ खोद दी गई हो।

१. कुन्तलं नाम् बहदश्ववारं राज्यवद्धं नस्य प्रसादभूमिम् (१८६)।

२. हर इव कृत्भैरवाकारः, हरिरिव प्रकटितनरसिंहरूपः (१८७)।

ताहशाः कुवैकटिकाः इव तेजस्विरत्निवनाशकाः कस्य न वध्याः (१८८)। रत्नतराशी के सम्बन्ध में बाख का यह उल्लेख मृल्यवान् है। इससे मालूम होता है कि राजा लोग अच्छे रत्नों के सही ढंग से तराशे जाने के कितने पक्षपाती थे।

४. निशितशस्त्रटङ्ककोटिकुद्दितबहुबहृद्वर्गाक्षरपङ्किनिरन्तरतया च सकलसमरिवजयपर्व-गणानामिव कुवन् पर्वत इव पादचारी । ज्ञात होता है कि इस वाक्य में कुट्टकगणित के श्रंक श्रोर अक्षरों को पत्थर पर खोदकर उसके आधार से ज्योतिष के फलाफल का विचार करने की ओर संकेत हैं । कुट्टकगणित का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने किया था ।

समुद्र-भ्रमण द्वारा उसने सब जगह से धन खींचकर जना किया था। वह सेनापित की समस्त मर्थादान्त्रों का पालन करनेवाला थाः वाहिनीनायकमर्थादानुबक्तिन । राजा का भार उठाने से वह घुट-पिटकर मजबूत हो गया था। हुए राजाछों को वश में करने के लिए वह नागदमन नामक शस्त्र की तरह था, जो हुए हाधियों को वश में करने के लिए प्रयुक्त होता है। वीरगोष्ठियों का वह छुलपुरोहित था। वह बूरों का तुलादण्ड, शस्त्रसमूह का जाता, प्रौढ वचन कहने में समर्थ, भागती हुई सेना को रोककर रखनेवाला, बड़े-बड़े युद्धों के मर्म को जाननेवाला और युद्धप्रेमियों को खींच लाने के लिए आधोषणा-पटह के समान था (१८६-१६०)।

सिंहनाद ने अनेक प्रकार से हर्ष में वीरता का भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया और कहा—'अकेले गौडाधिपित की क्या बात हैं श्रापकों तो अब ऐसा करना चाहिए, जिससे किसी दूसरे की हिम्मत इस तरह का आचरण करने की न हो। जिस मार्ग पर तुम्हारे पिता-पितामह-प्रपितामह चले हैं, त्रिभुवन में श्लाघनीय उस मार्ग का परित्याग मत करो। जो भूठे विजिगीषु सारी पृथिवी को जीतने की लालसा से उठ खड़े हुए हैं, उन्हें ऐसा कर दो कि उनके अंतःपुर की स्त्रियाँ गहरी साँस छोड़ने लगें। सम्राट् के स्वर्गवासी हो जाने पर एवं राज्यवर्द न के दुष्ट गौडाधिप द्वारा इस लिये जाने से जो महाप्रलय का समय आया है, उसमें तुम्हीं शेषनाग की भाँति पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हो। शरणहीन प्रवाओं को धैयें बँधाओं और उद्धत राजाओं के मस्तक दाग कर पैरों के निशान अंकित कर दो। विता के मारे जाने पर अकेले परशुराम ने हद निश्चय से इक्कीस बार समस्त राज्यवंशों का उत्मूलन किया था। देव भी अपने शरीर की कठोरता और वज्रतुल्य मन से मानियों में मूर्द्द न्य हैं, तो आज ही प्रतिज्ञा करके नीच गौडाधिप के नाश के लिए अचानक सैनिक कूच की सूचक भंडी के साथ धनुष उठा लीजिए (१९१-१९३)।

हर्ष ने उत्तर दिया—'श्रापने जो कहा है, वह श्रवश्य ही करणीय है। जबतक श्रधम चंडाल दुष्ट गौडाधिप जीवित रहकर मेरे हृदय में काँटे की तरह चुभ रहा है, तबतक मेरे लिए नपुंचक की तरह रोना-धोना लाजास्पद है। जबतक गौडाधम की चिता से उठता हुश्रा धुश्राँ मैं न देखूँ, तबतक मेरे नेत्रो में श्राँसू कहाँ १ तो मेरी प्रतिज्ञा सुनिए—'श्रार्य

१. श्रब्धमणेनानादरश्रीसमाकर्षणविश्रमेण मन्दरमपि मन्दयन् (१८६)।

२. ईश्वरभारोबहन्ष्ष्रप्रष्ठतया हरवृषभगि हसन्निव (१८६)।

रे दमापतीनां शिरः सु लालाटन्तपान् प्रयच्छ पादन्यासान् (१६३)। मस्तक पर पैरों के निशान का दिखाई पड़ना अत्यन्त दुर्भाग्य का लक्षण सममा जाता था। मथुरा-कला में प्राप्त एक मस्तक पर इस प्रकार पादन्यास अंकित पाये गये हैं। वह मूर्ति किसी दुर्भाग्य-देवता की रही होगी। बाण ने स्वयं आगे लिखा है—चूडामणिषु चक्रशङ्खकमललदमाणः। प्रादुरभवन् पादन्यासा राजमहिषीणाम् (२०१), अर्थात् हर्प के दिग्विजयारंभ करने पर शत्रु-सामन्तों की स्त्रियों के मस्तक पर पैरों के निशान, जिनमें शंख, चक्र और पद्म, बने थे, प्रकट हो गये।

४. तदद्येव कृतप्रतिक्षो गृहाण गौडाधमजीवितध्वस्तये जावितसङ्कल्नाकुलकालाकाएड-दर्खयात्राचिद्धध्वजं धनुः (१६३)।

[ उच्छ्वास

की चरण-रज का स्पर्श करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यदि कुछ ही दिनों में इस पृथ्वी को गौड-रहित न बना दूँ त्रौर समस्त उद्धत राजात्रां के पैरों में बेड़ियाँ न पहना दूँ, तो घी से धधकती हुई आग में पतंगे की तरह अपने शरीर की जला दूँगा।' इतना कहकर पास में बैठे महासन्धिविग्रहाधिकृत अवन्ति को आज्ञा दी। 'लिखो, पूर्व में उदयाचल, दिख्ण में त्रिकृट, पश्चिम में अस्तिगिरि और उत्तर में गन्धमादन तक के सब राजा कर-दान के लिए, सेवा-चामर अपित करने के लिए, प्रणाम के लिए, आज्ञाकरण के लिए, पादपीठ पर मस्तक टेकने के लिए, अंजलिबद्ध प्रणाम के लिए. सूमि त्यागने के लिए, वेत्रयष्टि लेकर प्रतिहार का कार्य करने के लिए और चरणों में प्रणाम करने के लिए तैयार हो जायें अथवा युद्ध के लिए कटिबद्ध रहें। लो, मैं अब ग्राया।

महासन्धिविग्रहाधिकृत का पद शासन में श्रत्यन्त उच्च था श्रीर गुप्तकाल से ही उसका उल्लेख मिलने लगता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में महादंडनायक हरिषेण को सांधिविम्रहिक कहा गया। गुप्तकाल के बाद भी शासन में यह पद जारी रहा। एक प्रकार से इसका कार्य विदेशमन्त्री जैसा था। शुक्रनीति में भी इसका उल्लेख है।

हर्ष की जो प्रतिज्ञा बाण ने यहाँ दी है, वह उस युग में पृथ्वी के जयार्थ दंडयात्रा करनेवाले विजिगीषु राजात्रों को घोषणा जान पड़ती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में उसको विजय-यात्रा को 'सर्वपृथ्वीविजय' का नाम दिया गया है एवं उसमें राजात्रों के साथ करदान, आज्ञाकरण प्रणामागमन, प्रसमोद्धरण, परिचारिकीकरण आदि जिन नीतियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं का उल्लेख हर्ष की प्रतिज्ञा में बाया ने किया है। बाया ने प्रयाम करने के चार दर्जें कहे हैं--१. केवल सिर भुकाकर प्रशाम करना (नमन्तु शिरांसि) २ अंजिलिबद्ध प्रणाम करना ( घटन्तामञ्जलयः ), ३. सम्राट् के चरणों तक सिर भुकाकर प्रणाम करना ( सुदृष्टः क्रियतामात्मा मचरण्यनखेषु ), ४. चरण की धृत्व श्रपने मस्तक पर चढ़ाना ( शेखरीभवन्तु पाद्रजांसि ), जिसमें सम्भवतः सिर को पादपीठ या पृथ्वी पर छुलाकर प्रणाम करना पड़ता था। परिचारक बनने या सेवा के भी दो प्रकार थे---१. चँवर डुलाना, जिसको बाण ने सेवाचामर ऋपिंत करना भी कहा है, श्रूऔर २. हाथ में वेत्रयष्टि लेकर दरबार में प्रतिहार का काम करना।

इसी प्रसंग में बाग में सर्वद्वीपान्तरसंचारी पादलेप का उल्लेख किया है, ऋर्थात् पैरों में लगाने का ऐसा म हम, जिसकी शक्ति से सब द्वीपान्तरों में विचरण करने की शक्ति प्राप्त हो (१८४)। जिस युग में द्वीपान्तरों की यात्रा करने की चारों स्रोर धूम थी, उसी युग में इस प्रकार के पादलेप की कल्पना की गई होगी।

इस प्रकार, श्रपने निश्चय की घोषणा करके वह बाह्य श्रास्थान-मंडप से उठा (मुक्ता-स्थान, १६४), सब राजाश्रों को विदा किया एवं स्नान करने की इच्छा से सभा को छोड़कर

৭. कैश्चित्सेवावामराग्गीवापेयद्भिः, दूसरा उच्छ्वास, हषे के राजद्वार में उपस्थित भुजनिर्जित शत्रुमहासामन्त (६०)।

मीतर गया। हर्ष श्रवतक बाह्य श्रास्थान-मंडप में था. जो राजकुल के भीतर दूसरी कद्या में होता था। वहीं उसने कुन्तल में राज्यवर्द न की मृत्यु का समाचार सुना था। वहीं सेनापित सिंहनाद के साथ उसकी बातचीत हुई श्रीर उसने प्रतिज्ञा की। बाह्य श्रास्थान-मंडप में ही राजा श्रीर सामन्त दरबार-मन्त्रणा श्रादि के लिए एकत्र होते थे। हर्ष ने श्रास्थान-मंडप से उठते हुए उन्हें विदा दी। बाह्य श्रास्थान-मंडप से उठकर राजा धवकायह के समीप में बने हुए स्नानगृह में जाते थे। बाह्य श्रास्थान-मंडप या दरबार को केवल श्रास्थान (१८६), श्रास्थान-मंडप श्रथवा श्रास्थान-भवन (का० वै०१५), महास्थान-मंडप (१७२) या सभा (१६४) भी कहा जाता था।

वहाँ से उठकर हर्ष ने समस्त श्राह्मिक कृत्य किया । प्रतिज्ञा के फलस्वरूप उसकाँ मन स्वस्थ के समान हो गया था । स्नान-भोजनादिक से निष्टुत्त हो वह प्रदोधास्थान में थोड़ी देर बैठा श्रीर फिर शयनगृह में गया । प्रदोषास्थान, श्रर्थात् रात्रि के समय भोजनादि से निष्टुत्त होने के बाद बैठने का एक मंडप था । धवलगृह में इसके निश्चित स्थान का संकेत नहीं किया गया; किन्तु दो सम्भावनाएँ हो सकती हैं या तो भुक्तास्थान-मंडप (दरबार-ए-खास) ही, जो धवलगृह से मिला हुआ उसके पीछे होता था, प्रदोषास्थान का काम देता था; अथवा इससे श्रिषक सम्भव यह है कि धवलगृह के ऊपरी तल्ले में जो चन्द्रशालिका थी, वही प्रदोषास्थान के काम श्राती हो । यहीं से उठकर राजा उसी तल्ले में सामने की श्रोर बने हुए अपने शयनगृह में सरलता से जा सकते थे, जैसा कि हर्ष के लिए यहाँ कहा गया है— 'प्रदोषास्थान में वह श्रिषक न ठहरा । उठकर निजी शयनगृह में गया, जहाँ परिजनों के जाने की भी पावन्दी थी । वहाँ बिछे हुए शयनतल पर श्रंगों को दीले छोड़कर पड़ रहा': प्रदोषास्थान नातिचिरं तस्थी....प्रतिषिद्धपरिजनप्रवेशश्च शयनगृह प्राविशत् (१६४) । रानी का वासभवन (१२७), जिसकी भित्तियों पर चित्र बने थे श्रीर राजा का शयनगृह दोनों धवलगृह के ऊपरी तल्ले में एक साथ ही होने चाहिए । प्रदोषास्थान में श्रनेक दीपिकाश्रों के जलने का उल्लेख है, किन्तु शयनगृह में एक ही दीपक का वर्णन किया गया है ।

त्र्याले दिन प्रातःकाल होने पर उसने प्रतीहार को त्राज्ञा दी—'मैं गजसाधनाधिकृत स्कन्दगुप्त से मिलना चाहता हूँ।' स्कन्दगुप्त का उल्लेख हर्ष के बाँसखेड़ा-ताम्रपत्र में भी त्राया है, जहाँ उन्हें 'महाप्रमातार महासामन्त श्रीस्कन्दगुप्त' कहा गया है। बाग के उल्लेख से विदित होता है कि हर्ष की बड़ी हाथियों की सेना का ऋधिकार भी स्कन्दगुप्त को ही सौंपा गया था।

स्कन्दगुत उस समय अपने मन्दिर में था। ताबड़तोड़ कई आदमी उसे बुलाने पहुँचे। अतएव, अपनी हथिनी की प्रतीचा किये विना ही वह पैदल राजकुल के लिए चल पड़ा। उसके चारों ओर गजकटक का शोर हो रहा था। उसकी आकृति से महाधिकार टपकता था और स्वामाविक कठोरता के कारण वह निर्पेच् होते हुए भी हुक्म देता-सा

<sup>9.</sup> सुकास्थानः विसर्जितराजलोकः स्नानारम्भकाङ्क्षा सभामत्याञ्चीत्, (१६४)। कादम्बरी में भी शूद्रक के विषय में ठाक यही वर्णन किया गया है—मध्याद्वशङ्कुष्विनहद्तिष्ठत् तमाकर्ण्य च समासन्नस्नानसमयः विसर्जितराजलोकः क्षितिपृतिरास्थानमण्डपादुन्तस्थी (वैद्य०, पृ० १३)।

जान पहता था। उसकी चाल भारी-भरकम थी। श्राजान लम्बे दोनों बाहुद्गड श्रागे-पीछे हिलते हुए ऐसे जान पहते थे, मानों पत्थर के श्रालान-स्तम्भों की पंक्ति दोनों श्रोर विचरित हो रही हो। उसका होठ कुछ ऊँचा उठकर श्रागे की श्रोर लटका हुशा था। नासावंश लम्बा था। लम्बे केश स्वभाव से धुँघराले थे श्रीर उनकी लटें बाललता के प्रतानों की तरह कुल्लेदार थीं। इसी प्रकार की बबरियाँ भी उसकी गरदन पर पीछे फैली हुई थीं स्वभावभा उसके तरह कुल्लेदार थीं। इसी प्रकार की बबरियाँ भी उसकी गरदन पर पीछे फैली हुई थीं स्वभावभा उसके तरह कुल्लेदार थीं। इसी प्रकार की बबरियाँ भी उसकी गरदन पर पीछे फैली हुई थीं स्वभावभा उसके तरह के प्रकार से प्रविष्ठ हुशा। उसने दूर से ही प्रथ्वी पर दोनों हाथ श्रीर मौलि रखकर हुई को प्रणाम किया।

इस प्रसंग में बाया ने हाथियों को सेना और उसमें नियुक्त अधिकारियों का विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष के स्कन्धावार में जब बाण ने प्रवेश किया था, तभी उसने राजद्वार के बाहर हाथियों का बाड़ा देखा था। उस वर्णन में (५८) सेना के लिए हाथियों को प्राप्त करने के भिन्न-भिन्न स्रोतों का उल्लेख किया गया है। श्युत्रान् च्युत्राङ् के अनुसार हर्ष की सेना में ६० सहस्र हाथी थे। बागा ने उसे अनेक अयुत या दस सहस्र हाथियों से युक्त सेना (अनेक नागायुतवल, ७६) कहा है। प्रस्तुत प्रकरण में उस सेना के विभिन्न अंगों के संगठन पर प्रकाश डाला गया है।

हाथियों के पकड़ने के लिए (वारणबन्ध) बहुत-से लोग पहाड़ी जंगल में चारों तरफ किनारे से घेरा बना लेते श्रीर मरडल को कमशः सिकोइते हुए हाँका करते थे। यो हाँके के द्वारा खेदकर हाथियों को पकड़ने की प्रथा बहुत पुरानी थी। इस प्रकार का खेदा हर्ष की गजसेना के लिए विन्ध्याचल के जंगलों में होता था। वही एक बड़ा जंगल हर्ष के लिए सुलभ था। हाँका करनेवाले लोग हाथ में कँचा बाँस लिये रहते, जिसके सिरे पर मोर के पंख बाँध लेते थे। पंखों में बने चंदों पर पड़नेवाली चमक हाथियों को भयभीत करती थी। इस प्रकार, वारणबन्ध के लिए काम करनेवाले लोगों के समूह को श्रनायतमण्डल (जिसका घेरा सिमटकर छोटा होता जाता था) कहा गया है। इस समय उनके मुखिया लोग गजसाधनाधिकृत स्कन्दगुप्त के सामने भागते हुए चल रहे थे।

इसके ऋतिरिक्त हाथियों को फँसाने का दूसरा उपाय फ़ुसलावा देनेवाली हथिनियों द्वारा था, जिन्हें 'गिएका' कहते थे। उनमें जो हथिनी फँसाने में बहुत होशियार और ऋपने काम में सिद्ध हो जाती थीं, वे 'कर्मण्यकरेगुका' कहलाती थीं। गिएका-हथिनियों के ऋधि-

<sup>9-</sup> यह उपमा गजशाला में श्रामने-सामने गड़े हुए पत्थर के श्रालान-सम्भों की दो पंकियों से ली गई है।

१० ईंषदुत्तुङ्गलम्बेन अधर्बिम्बेन नवपल्लवकोमलेन कवलेनेव श्रीकरेगुकां विलोभयित्रव (१६६)। निचले होठ की यह विशेषता उस युग का शौक था। अजन्ता के चित्रों में इसका स्पष्ट अंकन किया गया है, दे० औंधकृत अजन्ता-फलक ६१, ००; वज्रपािश बुद्ध, गुफा १। पत्थर की मूर्तियों में भी यह बात पाई जातो है।

३. उच्छ्रितशिखिभिच्छ्रलाञ्छितवंशलतावनगहनगृहीतिदिगायामैः विन्ध्यवनैरिव वार्ग्य-बन्धविमदींद्योगागतैः पुरः प्रधाविद्भरनायतमग्रुखतैः (१९६)।

कारी बहुत दिनों से कटक में आकर प्रतीचा कर रहे थे। जब उन्हें अवसर मिला, तब वे हाथी फुसलाने में चतुर अपनी हथिनियों के करतब हाथ उठाकर सुनाने लगे।

हाथी प्राप्त करने के लिए तीसरा उपाय यह था कि अटवीपाल या आटिवक राजा स्वयं नये-नये हाथियों को पकड़कर सम्राट् की सेना के लिए मेजते रहते थे। संभवतः, सम्राट् के साथ उनका यही समभौता था। अटवीपाल को ही यहाँ अरएयपाल कहा गया है और राजद्वार के वर्णन में उन्हें ही पल्लीपरिवृद, अर्थात् श्वर-बस्तियों के स्वामी कहा है। आटिविक लोग भी नये पकड़े हुए गजयूयों के साथ हाथ में ऊँचे अंकुश लिये कटक में उपस्थित थे (१६६)।

हाथी प्राप्त करने का चौथा स्रोत हाथियों के लिए विशेष रूप से सुरिव्त जंगल था, जो नागवन कहलाता था। कौटिल्य ने हस्त्यध्यक्त के लिए विशेष रूप से हस्तिवन की रक्षा का भार सौंपा है ( अर्थशास्त्र २१३१)। नागवन में जंगली हाथी राजा के शिकार के लिए विशेषतः रखाये जाते थे। अशोक ने पंचम स्तम्भ-लेख में यह स्पष्ट आदेश दिया है कि अमुक-अमुक दिनों में (तीन चातुर्मासी, तिष्य नक्त्र की पूर्णिमा और प्रत्येक मास की चतुर्द्शी, पूर्णिमा और प्रतिपद् को) नागवन में जीव-वध नहीं किया जायगा। नागवन को शिकार की सुविधा के लिए प्रायः अलग-अलग वीथियों में बाँट लिया जाता था और प्रत्येक वीथी पर एक अधिकारी नियुक्त होता था, जिसे नागवनवीथीपाल (१६६) या केवल नागवीथीपाल कहते थे। नागवन में किसी नये मुंड के देखे जाने की सूचना तुरन्त दरवार में मेजने का आदेश था। अतएव, नागवीथीपालों के मेजे हुए दूत अभिनव गजसमूह के संचरण की खबर देने के लिए कटक में आये हुए थे।

इतने हाथियों को खिलाना राज्य के लिए बड़ा भारी सिरदर्र रहा होगा। उनके लिए चारा जुटाने में प्रजाश्रों का दिवाला पिट जाता था। बाण ने स्पष्ट लिखा है कि कटक में एक-एक च्रण हाथियों के लिए चारे की बाट देखी जाती थी (प्रतिच्रणप्रत्यवेच्तितकरि-क्यलक्टें:, १६६)। निश्चय ही जो श्राता होगा, वह तुरन्त सफाचट्ट हो जाता होगा। इसके लिए राज्य ने भुंड-के-भुंड डंडा रखनेवाले प्यादे (कटक-कदम्बक) छोड़ रखे थे,

৭ गिण्काधिकारिगणैः चिरलब्धान्तरैः उच्छ्रितकरैः कर्मप्यकरेगुकासङ्कथनाकुलैः (৭১६)।

२. अर्थशास्त्र के अनुसार जंगल दो प्रकार के थे, द्रव्यवन (लकड़ी आदि के लिए) और नागवन (केवल हाथियों के लिए)। द्रव्यवनपाल और हस्तिवनपाल, दोनों का वार्षिक वेतन ४०० कार्षायस था।

३. एतानि येव दिवसानि नागवनिस केवटभोगिस यानि ऋंनानि पि जीवनिकायानि नो हन्तिवयानि—पंचमस्तम्भ-लेख, रामपुरवा।

४. अभिनवगज्ञसाधनसञ्चरण्वार्तानिवेदनविसर्जितैश्च नागवनवीथीपालदतवृन्दैः (१६६)।

५ कटक-कदम्बक = पैदल सिपाही ! ये बार्ये हाथ में सोने का कड़ा पहने और डंडा लिये रहते थे (वामप्रकोष्ठनिविष्टस्पष्टहाटककटक, २१)। कोणधारी, अर्थात् लकुट लिये हुए। सम्भवतः, कटक पहनने की विशेषता के कारण ही इनकी संज्ञा कटक पड़ी। लकुट लिये हुए कटक-संज्ञक सिपाही की मूर्ति के लिए देखिए, मेरा अहिच्छत्रा के खिलौनों पर लेख, चित्र १६३।

जो हर गाँव, नगर और मंडी में चारा, भूसा और करब का संग्रह करके उसकी सूचना देते रहते थे। ि [चित्र ६१]

इतने हाथियों को जमा कर लेने पर सेना के लिए उन्हें शिच्तित बनाने का काम था। इसके लिए महामात्रसंत्रक अधिकारी नियुक्त थे। उन्हें ही अर्थशास्त्र में अनीकस्थ कहा गया है। उनका महामात्र नाम सकारण था। हाथियों की परिचर्या के लिए जितने अधिकारी और सेवक नियुक्त थे, महामात्रों का पद उन सबमें बड़ा था। अर्थशास्त्र ने भी हाथियों की परिचर्या के लिए चिकित्सक के अतिरिक्त जो दस सेवक कहे हैं, उनमें अनीकस्थ सबसे मुख्य है।

महामात्रों के कार्य के विषय में बागा ने लिखा है कि वे चमड़े का भरा हुआ हाथी का पुतला (चर्मपुट) तैयार करके उसके द्वारा हाथियों को युद्ध की शिक्षा देते थे।

सैनिक कार्य के अतिरिक्त हाथी सवारी के काम में भी आते थे। उन्हें कौटिल्य ने श्रीपवाह्य कहा है। औपवाह्य हाथियों को तरह-तरह की चालों में निकाला जाता था। इनमें सबसे मुख्य घोरण्गित या दुलकी चाल थी। घोरण चाल की शिचा देनेवाले अधिकारी आघोरण कहलाते थे। अर्थशास्त्र में भी आघोरण परिचारकों का उल्लेख है। आघोरण लोग स्वभावतः हरी घास की मूठ देकर हाथियों को परचाते थे: हरित घासमुष्टीश्च दर्शयद्भिः (१६६)। वस्तुतः, आघोरण अच्छे-श्रच्छे हाथी प्राप्त करके उन्हें बढ़िया चाल पर निकालने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे; इसलिए बाण का यह कथन उपयुक्त है कि वे लोग नये पकड़े हुए हाथियों के मुंड में जो गजपित या मुख्य हाथी होते, उन्हें विशेष रूप से माँगते थे और जब उस तरह के मनचाहे मत्त गयन्द उन्हें मिलते, तब वे बहुत खुश होते थे। आघोरण लोग स्कन्दगुप्त को दूर हटकर प्रणाम कर रहे थे। वे यह भी बताने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें मिले हुए हाथियों में से किस-किसके मद फूट निकला था, अर्थात् कीन मदागम के योग्य यौवनदशाप्राप्त कर चुके थे। जो हाथी बड़ी अवस्था प्राप्त होने पर जलूस के लिए चुन लिये जाते थे, उनपर डिडिम या घौंसा रखने का विशेष संस्कार किया जाता था। विशेष अवसरों पर उनसे जलूस का काम लिया जाता था, अन्यथा काम से उनकी खुटी थी। आघोरण लोग ऐसे हाथियों के लिए डिडिमाधिरोहण की विनती कर रहे थे।

प्रतिक्षसाप्रत्यवेक्षितकरिकवलकूटैः कटमजसङ्ग्रहं प्रामनगरिनगमेषु निवेद्यमानैः कटककदम्बकैः (१६६)।

२. मात्रा—पद, शक्तिः महा—बड़ा। महामात्र से ही हिन्दी महावत बना है। इस समय इस शब्द के मूल अर्थ का उसी प्रकार हास हो गया है, जैसे स्थपित से थबई (राज) श्रीर वैंकटिक से वेगड़ी शब्दों के सम्बन्ध में हुआ है।

३ महामात्रपेटकेश्च प्रकटितकरिकर्मचर्मपुटैः । करिकर्म = करिगाां युद्धशिक्षाः चर्मपुटः = चर्मकृतः हस्त्याकारः (शंकर)।

४. आधोरणगणैश्च मरकतहरितवासमुष्टीश्च दर्शयद्भिः नवप्रहगजपतीश्च प्रार्थयमानैश्च लब्धाभिमतमत्तमातङ्गमुदितमानसैश्च, मुदूरमुपसृत्य नमस्यद्भिश्च, आत्मीयमातङ्गमदागमाश्च निवेदयद्भिः, डिरिडमाधिरोहणाय च विज्ञापयद्भः (१६६)। इस वाक्य में छह अन्तर्वाक्य हैं। उन सबका संबंध आधोरण-नामक परिचारकों से है।

एक प्रकार के अन्य परिचारकों का उल्लेख करते हुए बाण ने उन्हें कर्पटी कहा है ! कर्पट का अर्थ चीरिका या कपड़े का फीता है। इसे ही बाण ने अन्यत्र पटचर कर्पट भी कहा है (५२)। शिर से पटचर कर्पट या चीरा बाँधे हुए हाथियों के परिचारक अजन्ता के चित्रों में मिलते हैं। कर्पट का अलंकरण (अं रिवन डेकोरेशन ) सिर पर बाँधने का अधिकार सेवा से सन्तुष्ट प्रभु के प्रसाद से व्यक्तिविशेष को प्राप्त होता था। गज-जातक के चित्र में (अजन्ता, गुफा १७) प्रास्त्र पर चीरा बँधा है, किन्तु उसी के बराबर में रस्सी लिये हुए अन्य पैदल के सिर पर चीरा बँधा है, किन्तु उसी के बराबर में रस्सी का दूसरा सिरा थामे हुए व्यक्ति के बालों में इस प्रकार का चीरा नहीं है। अवश्य ही इसका कारण वही है, जिसका बाण ने उल्लेख किया है अर्थात, नौकरी के दौराम में प्रभु-प्रसाद से व्यक्तिविशेष को इस प्रकार का सम्मानित चीरा पहरने का अधिकार मिलता था: प्रभुप्रसादीष्टतपाटितपटचर (२१३)। यह वर्णन इस प्रकार के सेवकों के लिए ही आया है [चित्र ६२]।

हाथियों के इस वर्णन में ये कर्पटी कौन-से विशेष परिचारक थे, इसका भी निश्चय स्वयं बाण की सहायता से किया जा सकता है। दर्पशात के वर्णन में लेशिक-संज्ञक परिचारकों का उल्लेख स्त्राया है, ६५ /। लेशिक का स्त्रर्थ शंकर ने घासिक किया है। पृष्ठ २१२ पर बाण ने घासिकों के लिए ही प्रमु-प्रसाद से चीरा (पाटितपटचर) प्राप्त करने की बात कही है। स्त्रतप्त, यह स्पष्ट है कि कर्पटी से बाण का ताल्पर्य हाथियों को घास, दाना, रातिब देनेवाले नौकरों से है। कौटिल्य के विधापाचक ये ही हो सकते हैं।

कर्पटी या घास-चारा देनेवाले परिचारकों के बारे में कहा गया है कि अपने काम में भूल हो जाने के कारण दंडस्वरूप उनके हाथी ले लिये गये थे। इस दुःख से वे दाढ़ी-बाल बढ़ाये आगो-आगों चल रहे थे। इसियों को कम या खराब चारा देने की भूल के दंडस्वरूप वे काम से छुड़ा दिये जाते थे।

कुछ लोग इस काम की नौकरी के लिये नये भी श्राये हुए थे श्रीर वे काम पर लगाये जाने की खुशी में दौड़ रहे थे।

कौटिल्य ने अनीकस्थ और आधोरण के बीच में आरोहक नाम के कर्मचारियों का उल्लेख किया है। हर्ष के समय तक ये विशेष परिचारक बराबर नियुक्त किये जाते थे। बाण ने उन्हें आरोह कहा है। नियमित रूप से अलंकृत हाथियों को सवारी के समय जो लोग चलाते थे, उनकी संज्ञा आरोहक थी। उनका पद महामात्र से नीचा और आधोरण से ऊपर था। अर्थशास्त्र में आधोरण के बाद हस्तिप-संज्ञक एक और कर्मचारी का उल्लेख है, जिसका काम सवारी के अतिरिक्त समय में हाथियों को टहलाना, चलाना आदि था।

<sup>9.</sup> लेखहारक मेखलक के वर्णन में पृष्ठप्रेह्वत्पटचरकर्पटवितगल्लितप्रन्थि: (५२)।

२. देखिए, श्रींधकृत श्रजन्ता, फलक ३०। गजजातक ( गुफा १७ )।

३ प्रमादपतितापुरायापहृतदिरददुःखयुतदीघरमश्रुभिरप्रतो गच्छुद्भिः (१६६)।

४. श्रभिनवोपसृतैश्च कर्पंटिभिः वारगाप्तिसुखप्रत्याशया धावमानैः (१६६)।

५. श्रारोहाधिरूढिपरिभवेन लजमानं..... श्रवशाग्रहीतमुक्तकवलुकुपितारोहारटना-नुरोधेन (६७)।

१०. कुटीरक्षक ११. श्रीपशायिक

हर्षचिरित में जिन्हें निषादिन् कहा गया है, वे हस्तिपक के समकत्त् थे। प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के समय अपने स्तंम से बँधा हुआ राजकुं जर दर्पशात शोक में चुपचाप खड़ा था और उसके ऊपर बैठा हुआ निषादों रो रहा था (१७२)। अर्थशास्त्र की सूर्ची में सर्वप्रथम हाथियों के चिकित्सक का उल्लेख है। बाण ने भी प्रस्तुत प्रसंग में इमिनिपग्वर का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। गजसाधनाधिकृत स्कन्दगुत उनसे खास-खास रुग्ण हाथियों के विषय में पूछु रहे थे कि पिछुवी रात उनका क्या हाल रहा।

सब प्रकार के सिंगार-पटार से सजाई हुई हथिनी, जिसे जलूस में विना सवारी के निकालते थे, श्रीकरेशुका कहलाती थी (१६६)।

• स्कन्दगुप्त सम्राट् से कुछ दूर हटकर बैठ गया। हर्ष ने उससे कहा—'हमने जो निश्चय किया है, वह आपने विस्तार से सुन लिया होगा। श्रतः, श्रीव ही प्रचार के लिए बाहर गई हुई गजसेना को स्कन्धावार में लौटने की आज्ञा दी जाय। श्रव कूच में थोड़ा भी विलम्ब न होगा।'

यह सुनकर स्कन्दगुत ने प्रणाम किया और प्रमाद-दोष से राजाओं पर आनेवाली विपत्तियों का विस्तृत वर्णन किया। इसमें निम्नलिखित सत्ताईस राजाओं के हष्टांत लिये गये हैं —पद्मावती (पवाया) के नागवंशी राजा नागतेन, आवस्ती के श्रुतवर्मा, मृत्तिकावती के सुवर्णचूड, कोई यवनेश्वर, मधुरा के बृहद्दथ, वत्सराज उदयन, अग्निमित्र के पुत्र सुमित्र,

हाथियों के परिचारकों की, कीटिल्य और बाख के अनुसार, तुलुनात्मक स्न्वी इस प्रकार है:

| कौटिल्य       | बागा             |
|---------------|------------------|
| १. चिकित्सक   | १. इमिमपावर      |
| २. अनोकस्थ    | २ महामात्र       |
| ३. आरोहक      | ३. श्रारोह       |
| ४. आधोरण      | ४० श्राघोरगा     |
| ५. हस्तिपक    | ५ निषादी         |
| ६. श्रौपचारिक | Ę. —             |
| ७. विधापाचक   | ७. कर्पटी, लेशिक |
| द. यावसिक     | ₹. —             |
| ६. पादपाशिक   | £. —             |
|               |                  |

- २. शीघ्रं प्रवेश्यन्तां प्रचारिनर्गतानि गजसाधनानि (१६७)। शंकर ने प्रचार का अर्थ भक्षणा, अर्थात् चरना किया है। कौटिल्य के समय से ही हस्तिप्रचार पारिभाषिक शब्द था, हाथियों की सब प्रकार की शिक्षा हस्तिप्रचार का अर्थ था।
- ३. बाएा में राजाश्रों की दो प्रकार की स्वियाँ हैं, एक तो प्रमाददोष से व्यसनप्राप्त २८ राजाश्रों की (प्रमाददोषाभिषात्वार्ता, १६८), श्रीर दूसरी २० राजाश्रों की स्वी, जिनके चिरत्र में कुछ-न-कुछ कर्लक था (८७—६०)। पहली स्वी वाएा की मौलिक है। दूसरी पुराने समय से चली श्राती थी। कीटिल्य ने इस प्रकार के अवश्येन्द्रिय राजाश्रों के १२ उदाहरण दिये हैं (अर्थशास्त्र १।६)। सुवन्धुकृत वासवदर्ता, कामन्दकीयनीतिसार, वराहमिहिर श्रीर सोमदेवकृत यशस्तिलकचम्यू में भी सकलंक राजाश्रों की स्वियाँ दुहराई गई हैं, जिनमें नाम श्रीर उनकी संख्याश्रों में मेद हैं।

श्रथमक के राजा शरभ, मौर्य राजा बृहद्रथ शिशुनागपुत्र काकवर्ण , शुंग देवभूति, मागधराज, प्रद्योत के छोटे भाई कुमारसेन , विदेहराज के पुत्र गणपित, किलंग के राजा भद्रसेन, करुष के राजा दश्र, चकारदेश के राजा चन्द्रकेत, चानुं डीपित पुष्कर, मौखिर च्त्रवर्मा, शकपित काशिराज महासेन, श्रयोध्या के राजा जारूथ, सुद्ध के राजा देवसेन, वैरन्त के राजा रिन्ति-देव, बुष्णि विदूरथ, सौवीर के राजा वीरसेन एवं पौरव राजा सौमक। बाण ने यह सम्बी

- 9. डॉ॰ डी॰ श्रार॰ मंडारकर ने इस वाक्य की व्याख्या करते हुए ठीक पाठ इस प्रकार माना है—श्राश्चर्यकुत्हली च दरडोपनतयवनिर्मितेन नमस्तलयायिना यन्त्रयानेनानीयत कापि काकवर्णः श्रीशुनागिः नगरोपकराठे कराठश्वास्य निचकृते निश्चिशेन । कारमीर-पाठमें भी दो वाक्यों को मिलाकर एक ही वाक्य माना है श्रीर वही ठीक है । श्रार्थ इस प्रकार होगा—'श्रचरज को वातों में कुत्हल दिखानेवाला शिशुनाग-पुत्र काकवर्ण युद्ध में जीतकर लाये हुए यवन से निर्मित श्रकाशगामा यंत्रयान में उड़ाकर कहीं दूर पर किसी नगर नामक राजधानी के वाहर ले जाया गया श्रीर वहाँ तलवार से उसका कंठ काट दिया गया।' श्रीमंडारकर का विचार है कि यवन से तात्पर्य हखामनि-वंश के ईरानी लोगों से है, जिनका गन्धार पर राज्य था। शिशुनाग-पुत्र काकवर्ण ने उस शासन का श्रन्त किया श्रीर कुछ यवनों को जीतकर अपने यहाँ लाया। उनमें से एक ने श्राश्चर्यकारी उड़नेवाला वायुयान बनाया श्रीर उसपर राजा को बैठाकर वह 'नगर' या जलालाबाद के पास जहाँ गंभार की राजधानी थी, ले गया श्रीर उसे मार डाला। यह श्रर्थ समीचीन ज्ञात होता है। सम्भवतः, इसमें दारा प्रथम के गंधार पर ईरानी साम्राज्य के श्रन्त कर देने की ऐतिहासिक घटना की कोई श्रनुश्रुति छिपी है। (मंडारकार, नोट्स श्रान ऐश्टोंट हिस्ट्री श्रांव इंडिया, भाग १, पृ० १६—६०)।
- रे हर्षचिर्ति के इस अंश पर डॉ॰ डी॰ आर॰ मंडारकर ने नया प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जब बृह्द्रथवंश का विस्तृत साम्राज्य उत्तरभारत से अस्त हो गया, तब अवन्ति में वीतिहोत्रों का शासन था। वीतिहोत्रों के सेनापित पुराक ने राजा को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत (चएडप्रद्योत) को अवन्ति का राजा बनाया। पर, वह अग्नि धथकती रही और वीतिहोत्रों के सहयोगी ताल्जंघ वंश के किसी व्यक्ति ने महाकाल के मंदिर में अवसर पाकर पुराक के पुत्र और प्रद्योत के छोटे भाई कुमारसेन को मार डाला। दन्तकथा ने इस ताल्जंघ को वेताल बना दिया है। अतिप्राचीन काल में महाकाल के मन्दिर में महामांस-विकय या नरबलि होती थी। उसी से लाभ उठाकर ताल्जंघ अपने पडयन्त्र में सफल हुआ। (इंडियन कल्चर, भाग १, (१६३४, पृ० १३-१५; और भी श्रीसीतानाथ प्रधान, आधुतोष मुकजी सिलवर जुबली वाल्यूम, ओरिटेलिया, भाग ३, पृ० ४२५-२७); 'पुराक के पुत्र प्रद्योत के छोटे भाई कुमारसेन को, जब वह महाकाल के उत्सव में महामांस-विकय के सम्बन्ध में वाद-विवाद कर रहा था, किसी ताल्जंघ वंश के पुरुष ने वेताल का रूप धरकर मार डाला।'
- चकोर—श्रीसिलवाँ लेबो ने लिखा है कि लाट देश (Larike) मे जहाँ चप्टन (Tiastanes) का राज्य था, उज्जयिनी राजधानी से दक्षिण पश्चिम में 'चकोर' था (यूनानी Tiagaura), जो गौतमीपुत्र के राज्य में था । गौतमीपुत्र कातकर्णीं से दो पीढ़ी पहले वहाँ चकोर शातकर्णीं की राजधानी थी। उसका नाम चन्द्रकेत ज्ञात होता है। सम्भवतः, उसी को शूद्रक के दूत ने मार डाला। (सिलवाँ लेबी, जूनल आशियातीक, १६३६, पृ०६५६६)

सूची अपने पूर्वकालीन ऐतिहासिक प्रवादों के आधार पर, जो सातवीं शती में प्रचलित थे, प्रस्तुत की है। इस सूची के विषय में यह बात ध्यान रखने की है कि इसमें कल्पना का स्थान नहीं जान पड़ता। हमारे प्राचीन इतिहास की परिमित जानकारी के कारण इनमें से कुछ ही नामों की पहचान अबतक हो सकी है। शिशुनागवंश, वत्सवंश, प्रद्योतवंश, मौर्ववंश, युगवंश, नागवंश, गुप्तवंश आदि, जिनके राजाओं का वर्णन बाण ने किया है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध राजकुल हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जिसपर सबसे अधिक विवाद हुआ है, वह स्त्रीवंश में चन्द्रगुप्त के द्वारा शकपित के मारे जाने का उल्लेख है।

स्कन्दगुप्त स्वामी के आदेश का विधिवत् सम्पादन करने के लिए उठकर बाहर चले गरें | इधर हर्ष ने पहले राज्य की सारी स्थिति (प्रबन्ध) ठीक की, और फिर दिग्विजय के लिए सैनिक प्रयास की आज्ञा दी।

यहाँ बाण ने पुनः काव्यशैली का ऋाश्रय लेकर हर्ष के प्रयाण के फलस्वरूप शत्रुश्रों में होनेवाले दुर्निमित्तों की एक लम्बी सूची दी है, जिसमें कई नवीनताएँ हैं।

- यमराज के दूतों की दृष्टि की तरह काले हिरण इधर-उधर महराने लगे।
- २. आँगन में मधुमिक्खयों के छत्तों से उड़कर मधुमिक्खयाँ भर गई। (दे० मत्स्य-पुरागा, १६३।५१)।
  - ३. दिन में भी श्रगाली मुँह उठाकर रोने लगी।
  - ४. जंगली कबृतर (कानन-कपोत) घरों में स्राने लगे।
  - प्र. उपवन-वृत्तों में श्रकालपुष्प दिखाई पड़े I
- ६. सभास्थान ( त्रास्थान-मण्डप ) के खम्भों पर बनी हुई शालभंजिकात्रों के त्र्राँसू बहुने लगे।
  - ७. योद्धात्रों को दर्पण में अपना ही सिर घड़ से अलग होता हुआ दिखाई पड़ा।
  - ८. राजमिहिषियों की चूडामिशा में पैरों के निशान प्रकट हो गये।
  - चेटियों के हाथ से चँवर छूटकर गिर गये।
  - १०. हाथियों के गंडस्थल भौरों से शून्य हो गये।
  - ११. घोड़ों ने मानों यमराज के महिष की गन्ध से हरे घान का खाना छोड़ दिया।
- १२. भत्नभत्न कंकण पहने हुए बालिकात्रों के ताल देकर नचाने पर भी मन्दिर मयूरों ने नाचना छोड़ दिया।
  - १३. रात में कुत्ते मुँह उठाकर रोने लगे।

. देवोपि हर्षः सकलराज्यस्थितीश्चकार । ततश्च प्रयाणं विजयाय ।दिशां समादिशति देवे

३. यह अत्यन्त दुर्भाग्य का लक्षण सममा जाता था, जिसका उल्लेख पहले भी हो चुका है (१६३)।

<sup>9.</sup> चन्द्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रु वस्वामिनी की याचना शकर्पात ने की थी। जिसे रामगुप्त ने मान लिया था। किन्तु, चन्द्रगुप्त ने स्त्रीविष में जाकर शकपित की मार डाला। शंकर ने भी इस कहानी पर कुछ प्रकाश डाला है। [ भंडारकर न्यूलाइट अॉन दि अर्ली गुप्त हिस्ट्री, मालवीय कारपोरेशन वाल्यूम (१६३२), पृ० १८०]

- १४. रास्तों में कोटवी या नंगी स्त्री घूमती हुई दिखाई पड़ी। केशव के अनुसार कोटवी अम्बिका का एक रूप था। वस्तुतः, कोटवी दिखाणभारत की मूल देवी कोटवे थी, जिसका रूप राज्सी का था। पीछे वह दुर्गा या उमा के रूप में पूजी जाने लगी। सम्मव है, उत्तरी भारत में उसका परिचय गुप्तकाल में आया होगा। बाण के समय में वह दुर्भाग्य की सूचक मानी जाने लगी थी और उत्तरभारत के लोग भी उससे खूब परिचित हो गये थे। अहिच्छता के कई खिलौनों में तर्जनी दिखाती हुई एक नंगी स्त्री अंकित की गई है, जिसकी सुद्रा से वह कोटवी की आकृति ज्ञात होती है [चित्र ६३]।
  - १५. महल के फशों में घास निकल आई।
- १६. योद्धात्रों की स्त्रियों के मुख का जो प्रतिबिम्ब मधुपात्र में पड़ता था, उसमें विधवात्रों-जैसी एक वेशी दिखाई पड़ने लगी।
  - १७. भूमि काँपने लगी।
- १८. शूरों के शरीर पर रक्त की बूँदें दिखाई पड़ीं, जैसे वधदंड-प्राप्त व्यक्ति ना शरीर लाल चन्दन से सजाया जाता है।
  - १६. दिशात्रों में चारों त्रोर उल्कापात होने लगा।
  - २०. भयंकर मंभावात ने प्रत्येक घर को भक्तभोर डाला।

बाण ने १६ महोत्पात ( अधुभसूचक प्राकृतिक चिह्न, १६२-१६३), ३ दुर्निमित्त (१५२) और २० उपलिंग कहे हैं, जो अपराकुनों के ही भेद हैं। इन सूचियों में कई अप-राकुन समान भी हैं। शंकर ने कानन-कपोत का अर्थ एअ किया है। किन्तु, ऋग्वेद में कपोत को यम और निऋीत को दूत और उड़ता हुआ बाण ( पित्तिणी हेति, १०।१६५।१-४) कहा है। आश्वलायन एहासूत्र ( ३-७-८ ) में विधान है कि अगर जंगली कबूतर घर पर

किंवदन्ती है कि यह कोड़वी का गढ़ था। कोड़वी बागासुर की माता थी। उसका आधा शरीर कवच से ढका हुआ और नीचे का आधा नंगा माना जाता है। क्या है कि एक बार महाबित के पुत्र बागासुर दैत्य का विष्णु से युद्ध हुआ। जितने असुर मारे जाते, उतने अधिक उत्पन्न हो जाते। तब देवों के प्रयत्न से महाकाली का जन्म हुआ। उसने असुरों का और कोड़वी का वध किया। कोटलगढ़ का अर्थ है 'नंगी स्त्री का गढ़ या वास-स्थान' (असतबाजार-पत्रिका, १५ मई, १६५२, हिल सप्लीमेंट, १०३)। इस स्वना से यह परिगाम निकलता है कि दक्षिण की कोड़वे की पूजा हिमालय-पर्वत के अभ्यन्तर तक में प्रचलित थी। लोक में और भी प्रमाण मिलने चाहिए।

<sup>9.</sup> हेमचन्द्र ने बाल खोले हुए नंगी स्त्री को कोटवी कहा है (नग्ना त कोटवी, श्रभिधान-चिन्तामिण, ३, ६८; टीका—नग्ना विवस्ता योषित् मुक्तकेशीत्यागमः, कोटेन लज्जावशाद् याति कोटवी)।

२. कल्पह् कोश ( १६६० ई० ), पृ० ३६८, ख्लोक १२७।

अहिच्छत्रा के खिलीनों पर मेरा लेख, पृष्ठ १५२, चित्र २०२-२०३। कोटवी देवी की पूजा के जो प्रमाण मुफे बाद में मिले, उनसे तो जात होता है कि कोटवी की पूजा समस्त उत्तरभारत में लोकव्यापी है। काजी-विश्वविद्यालय के आस-पास प्राचीन यक्ष और देवी की पूजा के चिह्नों की खोज करते समय कोटमाई का मन्दिर मिला, जो इसी देवी का है। अभी ज्ञात हुआ कि अलमोड़ा जिलें में लोहाघाट से बारह मील पर कोटलगढ़ स्थान है।

सूची अपने पूर्वकालीन ऐतिहासिक प्रवादों के आधार पर, जो सातवीं शती में प्रचलित थे, प्रस्तुत की है। इस सूची के विषय में यह बात ध्यान रखने की है कि इसमें कल्पना का ध्यान नहीं जान पड़ता। हमारे प्राचीन इतिहास की परिमित जानकारी के कारण इनमें से कुछ ही नामों की पहचान अबतक हो सकी है। शिशुनागवंश, वत्सवंश, प्रद्योतवंश, मौर्यवंश, जागवंश, गागवंश, गुप्तवंश आदि, जिनके राजाओं का वर्णन बाण ने किया है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध राजकुल हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जिसपर सबसे अधिक विवाद हुआ है, वह स्त्रीवंश में चन्द्रगुप्त के द्वारा शकपित के मारे जाने का उल्लेख है।

स्कन्दगुप्त स्वामी के आदेश का विधिवत् सम्पादन करने के लिए उठकर बाहर चले गरे। इधर हर्ष ने पहले राज्य की सारी स्थिति (प्रबन्ध) ठीक की, और फिर दिग्विजय के लिए सैनिक प्रयाग की आज्ञा दी।

यहाँ बाख ने पुनः काव्यशैली का आश्रय लेकर हर्ष के प्रयाख के फलस्वरूप शत्रुओं में होनेवाले दुर्निमित्तों की एक लम्बी सूची दी है, जिसमें कई नवीनताएँ हैं।

- १. यमराज के दूतों की दृष्टि की तरह काले हिरण इधर-उधर महराने लगे।
- २. श्राँगन में मधुमिक्खियों के छत्तों से उड़कर मधुमिक्खियाँ भर गई। (दे० मत्स्य-पुराग, १६३।५१)।
  - ३. दिन में भी श्रगाली मुँह उठाकर रोने लगी।
  - ४. जंगली कबूतर (कानन-कपोत ) घरों में आने लगे।
  - ५. उपवन-बृद्धों में श्रकालपुष्प दिखाई पड़े।
- ६. सभास्थान ( त्रास्थान-मण्डप ) के खम्भों पर बनी हुई शालभंजिकात्रों के आँसू बहने लगे।
  - ७. योद्धात्रों को दर्पण में अपना ही सिर घड़ से अलग होता हुआ दिखाई पड़ा।
  - ८. राजमहिषियों की चुडामिश में पैरों के निशान प्रकट हो गये।3
  - चेटियों के हाथ से चँवर छुटकर गिर गये।
  - १०. हाथियों के गंडस्थल भौरों से शून्य हो गये।
  - ११. घोड़ों ने मानों यमराज के महिष की गन्ध से हरे धान का खाना छोड़ दिया।
- १२. भनभन कंकण पहने हुए बालिकाओं के ताल देकर नचाने पर भी मन्दिर मयूरों ने नाचना छोड़ दिया।
  - १३. रात में कुत्ते मुँह उठाकर रोने लगे।

<sup>9.</sup> चन्द्रगुप्त दितीय के बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रु वस्वामिनी की याचना शकपित ने की थी, जिसे रामगुप्त ने मान लिया था । किन्तु, चन्द्रगुप्त ने स्त्रीवेष में जाकर शकपित को मार डाला । शंकर ने भी इस कहानी पर कुछ प्रकाश डाला है । [ मंडारकर न्यूलाइट आन दि अलीं गुप्त हिस्ट्री, मालवीय कारपोरेशन वाल्यूम (१६३२), पृ० १८०] देवोपि हर्षः सकलराज्यस्थितीश्चकार । ततश्च प्रयागां विजयाय ।दिशां समादिशति देवे हर्षे (२००)। यद् अत्यन्त दुर्भाग्य का लक्ष्या सममा जाता था, जिसका उल्लेख पहले भी हो चुका है (१६३)।

१४. रास्तों में कोटवी या नंगी स्त्री घूमती हुई दिखाई पड़ी। केशव के अनुसार कोटवी अम्बिका का एक रूप था। वस्तुतः, कोटवी दिख्याभारत की मूल देवी कोडवे थी, जिसका रूप राज्सी का था। पीछे वह दुर्गा या उमा के रूप में पूजी जाने लगी। सम्भव है, उत्तरी भारत में उसका परिचय गुप्तकाल में आया होगा। बाया के समय में वह दुर्भाग्य की सूचक मानी जाने लगी थी और उत्तरभारत के लोग भी उससे खूब परिचित हो गये थे। अहिच्छत्रा के कई खिलौनों में तर्जनी दिखाती हुई एक नंगी स्त्री अंकित की गई है, जिसकी सुद्रा से वह कोटवी की आकृति ज्ञात होती है [चित्र ६३]।

- १५. महल के फशों में घास निकल ग्राई।
- १६. योद्धात्रों की स्त्रियों के मुख का जो प्रतिबिम्ब मधुपात्र में पहता था, उसमें विधवात्रों-जैसी एक वेसी दिखाई पड़ने लगी।
  - १७. भूमि काँपने लगी।
- १८. शूरों के शरीर पर रक्त की बूँदें दिखाई पड़ीं, जैसे वधदंड-प्राप्त व्यक्ति ना शरीर लाल चन्दन से सजाया जाता है।
  - १६. दिशात्रों में चारों स्रोर उल्काशत होने लगा।
  - २०. भयंकर मंभावात ने प्रत्येक घर को भक्तभोर डाला।

बाण ने १६ महोत्पात ( अशुभसूचक प्राकृतिक चिह्न, १६२-१६३), ३ दुर्निमित्त (१५२) श्रोर २० उपलिंग कहे हैं, जो अपराकुनों के ही भेद हैं। इन सूचियों में कई अप-शकुन समान भी हैं। शंकर ने कानन-कपोत का अर्थ एम्न किया है। किन्तु, ऋग्वेद में कपोत को यम और निऋित को दूत और उड़ता हुआ बाण ( पिल्णी हेति, १०।१६५।१-४) कहा है। आश्वलायन एझसूत्र ( ३-७-८ ) में विधान है कि अगर जंगली कबूतर घर पर

किंवदन्ती है कि यह कोहवी का गढ़ था। कोहवी बाणासुर की माता थी। उसका आधा शरीर कवच से ढका हुआ और नीचे का आधा नंगा माना जाता है। क्या है कि एक बार महाबिल के पुत्र बाणासुर दैत्य का विष्णु से युद्ध हुआ। जितने असुर मारे जाते, उतने अधिक उत्पन्न हो जाते। तब देवों के प्रयत्न से महाकाली का जन्म हुआ। उसने असुरों का और कोहवी का वध किया। कोटलगढ़ का अर्थ है 'नंगी स्त्री का गढ़ या वास-स्थान' (अस्तवाजार-पत्रिका, १५ मई, १६५२, हिल सप्लीमेंट, १०३)। इस स्वना से यह परिणाम निकलता है कि दक्षिण की कोहवे की पूजा हिमालय-पर्वत के अभ्यन्तर तक में प्रचलति थी। लोक में और भी प्रमाण मिलने चाहिए।

९० हेमचन्द्र ने बाल खोले हुए नंगी स्त्री को कोटवी कहा है (नग्ना त कोटवी, अभिधान-विन्तामिण, ३, ६८; टीका—नग्ना विवस्त्रा योषित् मुक्तकेशीत्यागमः, कोटेन लजावज्ञाद् याति कोटवी)।

२. कल्पद्रुकोश ( १६६० ई० ), पृ० ३६८, एलोक १२७।

अहिच्छत्रा के खिलौनों पर मेरा लेख, पृष्ठ १५२, चित्र २०२-२०३। कोटवी देवी की पूजा के जो प्रमाण मुझे बाद में मिले, उनसे तो ज्ञात होता है कि कोटवी की पूजा समस्त उत्तर-भारत में लोकव्यापी है। काजी-विश्वविद्यालय के आस-पास प्राचीन यक्ष और देवी की पूजा के चिह्नों की खोज करते समय कोटमाई का मन्दिर मिला, जो इसी देवी का है। अभी ज्ञात हुआ कि अलमोड़ा जिले में लोहाघाट से बारह मील पर कोटलगढ़ स्थान है।

बैठे या घोंसला बनावे, तो 'देवा: कपोत' (ऋ० १०। १६५। १-४) सूक्त से हवन करे। मुहाल मिन्लयों का घर के आँगन में मिनिमिनाना उपलिंग और भौरों का सिंहासन के पास उड़ना महोत्पात (१६३) कहा गया है। बांखायन एछासूत्र (५-१०) के अनुसार शहद की मिन्लयों का घर में छत्ता लगाना असगुन है। उसी सूत्र के अनुसार (५-५-४) कीए का आधी रात के समय घर में काँव काँव करना अधुभ है। [और भी देखिए, ओमंस ऐंड पोटेंग्ट्स इन वैदिक लिटरेचर, ऑलइंडिया ओरियंटल कान्फ्रेंस, नागपुर, १६४६, पृ० ६५-७१]। महाभारत, मीष्मपर्व में दुर्निमित्तों की लंबी सूची है (१। १७-३३, ३। १-४३)। मत्स्यपुराण, अध्याय १६३ में भी दुनिमित्त और उत्पातों का विस्तृत वर्णन है।

## सातवाँ उच्छवास

कुछ दिन बीतने पर हर्ष का सैनिक प्रयाण शुरू हुआ। उसके लिए ज्योतिष्यों ने बहुत मेहनत से दण्डयात्रा के योग्य शुभ मुहूर्त्त निकाला। हर्ष की इस यात्रा को बाग ने चार दिशाओं की विजय का नाम दिया है। इसके स्वरूप की कुछ काँकी पहले हर्ष की प्रतिज्ञा में आ जुकी है। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में जिसे 'सर्वंप्रियनीविजय' एवं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के उदयगिरि लेख में 'कृत्स्नपृथिवीविजय' कहा गया है, वही आदर्श हर्ष की चार दिशाओं की विजय करने की प्रतिज्ञा में है। हर्ष ने विधिपूर्व के चाँदी और सोने के कलशों से स्नान करके भक्तिपूर्व कि शिव की पूजा की और अगिनहोत्र किया। ब्राह्मणों को चाँदी-सोने के तिल्पात्र वाँटे गये और सोने को पत्रलताओं से स्रांकत खुर और सींगोंवाली असंख्य गायें दान में दी गईं। व्यावचर्म पर भद्रासन विछाकर उसपर सम्राट् विराजमान हुए।

वराहिमिहिर ने वेदी पर व्याघनमें बिछाकर भद्रासन के ऊपर पुष्यतत्त्वत्र में सम्राट् के विशेष विधि से बैठने का उल्लेख किया है। भद्रासन सोने, चाँदी श्रौर ताँबे में से किसी एक का बनाया जाता था। ऊँचाई के हिसाब से वह तीन प्रकार का होता था। मांडलिक के लिए एक हाथ (१८ इंच), विजिगीषु के लिए सवा हाथ (२२३ इंच) श्रौर समस्त राज्यार्थी, श्रिथीत् महाराजाधिराज के लिए डेढ़ हाथ (२७ इंच) ऊँचा होता था [चित्र ६४]]

हर्षं की स्थित इस समय विजिगीषु राजा की थी। तत्कालीन राजनीतिक शिष्टाचार के अनुसार चतुरन्त दिग्विजय के उपरान्त विजिगीषु को महाराजाविराज की पदवी प्राप्त होती थी और तभी वह अपने योग्य सोने के डेढ़ हाथ ऊँचे भदासन पर बैठता था।

दिग्विजय के लिए प्रयाण करने के पूर्व जो विधि विधान किया जाता या. उसी का यहाँ उल्लेख है। उसमें सब शस्त्रों की चन्दनादिक से पूजा की गई। और फिर, सम्राट्ने अपने शरीर पर सिर से पैर तक धवल चन्दन का लेप किया। पुनः दुक्ल बस्नों का जोड़ा पहना, जिसके कोनों पर हंसिमिश्चन छपे थे: परिधाय राजहंसिमिश्चनलक्मरणीसहरों दुक्ले (२०२)। सिर पर श्वेत फूलों की मुंडमालिका और कानों में मरकत के कणीमरण-सहश सुन्दर दूव का पल्लव धारण किया। हाथ के प्रकोष्ठ में मंगलप्रद कंकण पहना और शासनवलय भी धारण किया। शासनवलय का अर्थ शंकर ने मुद्राकटक किया है। यह वह कड़ा था, जिसमें राजकीय मुद्रा पिरोई रहती थी। इस प्रकार के कटक और मुद्रास्ट ताम्रपत्रों में पिरोये हुए कितने ही पाये गये हैं। बाण ने इसे ही अन्यत्र धर्मशासन-कटक कहा है। उपोहित ने उनके द्वारा पूजित होकर प्रसन्नता से हर्ष के सिर पर शान्ति-जल

ब्हत्संहिता, ४७ । ४६-४७ । अजन्ता के गुफाचित्रों में अंक्ति भदासन के नम्ने के लिए देखिए श्रोध कृत अजन्ता, फलक ४१ ।

२. विनयस्य सह शासनवलयेन गमनमङ्गलप्रतिसरं प्रकोष्ठे (२०२)।

३. धर्म-शासन=धर्मार्थ ताम्रपत्र। हारीत के हाथ में पड़े हुए स्फटिक के अक्षवलय की उल्ला धर्मशासन-कटक, अर्थात् ताम्रपत्रों में पिरोये हुए कड़े से की गई है (कादम्बरी)।

छिड़का। हर्ष ने सहयोगी राजात्रों को कीमती सवारियाँ भेजी और रत्नजटित आभूषण बाँटे। इस अवसर की प्रसन्तता के उपलच्य में दो काम और किये गये, एक तो काराग्रह से बन्दी छोड़े गये श्रीर दूसरे जिन लोगों से सम्राट् किसी कार एवश नाराज हो कर उन्हें दंडित या कुपा से वंचित कर खुके थे, उन्हें पुनः प्रसाद दान किया गया. अर्थात वे फिर से सम्राट के प्रसाद के पात्र बनाये गये। बाए ने ऐसे व्यक्तियों में तीन तरह के लोगों की गिनती की है-एक कार्पटिक, दसरे कुलपुत्र और तीसरे लोक। कार्पटिक उस प्रकार के राजकीय कर्मचारी थे. जिन्हें कर्पट या चिर पर चीरा बाँधने का अधिकार था। इस सम्बन्ध में प्रयक्त कर्पट. पटचरकर्पट श्रीर चीरिका का त्रर्थ पहले लिखा जा चुका है। ये तीनी • पर्यायवाची शब्द थे। दुसरी श्रेणी में कुलपुत्र थे। यह शब्द उन राजघरानों के लिए प्रयक्त होता था. जिनका राजकुल के साथ पिता-पितामह के समय से सम्बन्ध चला आता था। उन घरानों के युवक कुलुपत्र कहलाते थे। राजा के प्रति इनकी विशेष भक्ति होती थी श्रीर ये सम्राट के प्रसाद के भागी थे। बागा ने कई जगह कुलपुत्रों का उल्लेख किया है। तीसरी कोटि में लोक, अर्थात जनता के व्यक्ति थे। किसी कारणवश सम्राट का कोपभाजन होने पर इन्हें अपने पदगौरव या मान की हानि सहनी पड़ती थी, जिसके लिए क्लिब्ट शब्द का प्रयोग किया गया है: क्रिष्टकार्पटिककुलपुत्रलोकमोचितैः प्रसाददानैः (२०३)। वह प्रसाद के विपरीत ऋर्थ का द्योतक है।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है (१७६, १८५), इस समय सर्वपृथ्वी की कल्पना में समय भारतवर्ष और द्वीपान्तर के १८ द्वीपों की गणना की जाती थी। उन्हीं अष्टादश द्वीपोंवाली पृथ्वी की विजय के लिए समुद्या हर्ष की दाहिनी भुजा फड़की। इस प्रकार सब सुनिमित्तों के सामने होने पर प्रजाओं के जय शब्द के साथ वह राजभवन से बाहर निकला। नगर से थोड़ी दूर बाहर सरस्वती के किनारे घास-फूस के बँगले छाकर उस अवसर के लिए एक दूसरा तृषामय राजमंदिर तैयार किया गया था। उसमें ऊँचा तोरण बनाया गया था (समुत्तिभततुङ्गलोरण, २०३), वेदी पर सपल्लव हेमकलश रखा हुआ था, वनमालाएँ सटकाई गई थीं, श्वेत क्लाएँ फहराई गई थीं, श्वेत वस्लों से चेलोत्चेप (अमच्छुक्क-वासिस ) हो रहा था और ब्राह्मण मंगलपाठ कर रहे थे। ऐसे मंदिर के प्रति उसने प्रस्थान किया।

वहाँ आमान्तपटितक ने श्रपने समस्त लेखकों के साथ निवेदन किया—'देव, श्रापका शासन श्रव्यर्थ है, श्रतएव श्राज ही शासन-दान का श्रारम्भ करें।' श्रामान्तपटितक गाँव का मुख्य श्रर्थ-श्रविकारी था, जिसे वर्त्तमान पटवारी समका जा सकता है। उसके सहायक

महाईवाहन ।

हर्षचरित, प्र० १३०, १५५, १६१, १६५, १६६ ।

घर से बाहर आ जाने पर और वास्तविक यात्रा पर चलने के पूर्व जो कहीं ठहरा जाता है, उसके लिए प्रस्थान शब्द अब भी लोक में चलता है।

करोत देवो दिवसप्रह्णामय वावन्ध्यशासनः शासनानाम् (२०३)। दिवसप्रह्णाः — व्यवस्थान्य वावन्ध्यशासनः शासनानाम् (२०३)। दिवसप्रह्णाः — व्यवस्थान्य वाक्वेवल पट पर लिखित अप्रहार प्रामका आहारों को दान।

लेखक 'करिए' कहलाते थे। गुप्तशासन में 'अधिकरए' सरकारी कार्यालय या दफ्तर को कहते थे। उसी से सम्बद्ध लेखकों की संज्ञा करिए। थी। बिहार में अभी तक कायस्थों की एक उपजाति का नाम 'करन' है। गण से प्राप्त समुद्रगुप्त के कूट-ताम्रपट में प्राप्ताच्यटलाधिकृत का उल्लेख है। यह ताम्रपत्र जाली समका गया है। इसमें जाल बनानेवाले ने अपनी बचत के लिए जिस प्राप्ताच्यटलाधिकृत का नाम दिया है, उसे किसी दूसरे गाँव का बताया है। 'इससे इतना निश्चित हो जाता है कि ताम्रपत्र में दिये जानेवाले गाँव का पूरा हवाला और तत्सम्बन्धी पूरी जानकारी देने का काम प्राप्ताच्यटलिक का था। अमरकोश में अच्चदर्शक और प्राड्विवाक को पर्यायवाची मानते हुए उसे व्यवहार (अदालत) का निर्णेता कहा गया है। ' अच्चदर्शक और अच्चपटिलक इन दोनों नामों में अच्च शब्द का अर्थ रुपये-पैसे का व्यवहार या आय-व्यय है। दिवानी अदालत का न्यायाधीश व्यवहार के मामलों का निर्णय करने के कारण अच्चदर्शक कहा गया है। इसी प्रकार अच्चपटिलक भी वह अधिकारी हुआ, जो गाँव के सरकारी आय व्यय का सब हिसाब रखता था। पटल का अर्थ छत या कमरा है। (अमर, २ | २ | १४ )। अच्चपटल गाँव की राजकीय आय का दफ्तर था, और उसके अधिकारी की संज्ञा अच्चपटिलक थी।

अस्पटिलिक ने नई बनी हुई एक सोने की मुद्रा, जिसपर बैल का चिह्न बना हुआ था, हुई के हाथ में दी। ये सौभाग्य से हुई की बुशंक-मुद्रा का एक नमूना सोनीपत से प्राप्त ताम्रमुद्रा के रूप में उपलब्ध है [चित्र ६५ ]। इस मुद्रा पर सबसे ऊपर दाहिनी ओर की मुँह करके बैठे हुए बैल की मूर्ति है, जैसा कि बास ने उल्लेख किया है। हुई परममाहेश्वर थे। अत्याद्य, यह बैल नन्दी बुश का चिह्न है। राज्याधिकार महामुद्रा पर उल्कीर्स लेख में हुई के पूर्वों का बैसा ही ब्योरा है, जैसा बाँसखेड़ा-ताम्रपत्र में मिला है। इसे 'पूर्वों' कहते थे।

हर्ष ने जैसे हो यह मुद्रा हाथ में ली और पहले से सामने रखे हुए गीली मिट्टी के पिएडे पर उसे लगाना चाहा कि वह हाथ से छूटकर गिर गई और सरस्वती नदी के किनारे की गीली मुलायम मिट्टी पर उसके अव्वर स्पष्ट छुप गये। परिजन लोग अमंगल के भय से सोच करने लगे; किन्तु हर्ष ने मन में कहा — "सीधे-सादे लोगों की खुद्धि बाहरी वास्तविकता को ही प्रहर्ण कर पाती है। 'पृथ्वी आएके एकच्छुत्र शासन की मुद्रा से अंकित होगी', इस प्रकार का निमित्त सूचित होने पर भी ये नासमभ इनका कुछ और ही अर्थ लगा रहे हैं।"

इस महानिमित्त का हर्ष ने मन में श्रिभिनंदन किया श्रीर सी गाँव ब्राह्मणों के लिए दान किये। प्रत्येक का चेत्रफल एक सहस्र सीर या हल भूमि था। सीरसहस्रसम्मितसीमाश्राम, यह उल्लेख महत्वपूर्ण है; क्योंकि शिलालेखों में देशों के नामों के साथ जो लंबी संख्याएँ दी गई हैं श्रीर जिनका कुछ अर्थ श्रभी तक निश्चित नहीं हुश्रा, उसका कुछ संकेत

१. अन्यप्रामाक्षपटलाधिकृतद्य तगोपस्वाम्यादेशलिखित (फ्लीट, गुप्त-शिलालेख, सं ६०)।

२. द्रष्टरि व्यव्हाराणां प्राडिववाकाञ्चदर्शकौ ( श्रमर, २ । =। '१ )।

३. वृषाङ्कामभिनवघटितां होटकमयीं मुद्राम् (२०३)।

४. फ्लीट, गुप्त-श्रिभिलेख, सं० ५२, पृ० २३१, फलक ३२ बी०। यह मुद्रा किसी तामपत्र के साथ जुड़ी थी, मूल तामपत्र खो गया है। मुद्रा की तोल लगभग डेढ़ सेर है।

98ર

इसमें मिलने की सम्मावना है। गुप्तकाल में भूमि का जो बन्दोबस्त हुन्ना था, उसमें प्रत्येक गाँव का ब्योरेवार त्रेत्रफल न्नोर उसपर दिये जानेवाले सरकारी लगान (भाग) की रकम निश्चित कर दी गई थी। त्रेत्रफल न्नोर राजकीय भाग का एक निश्चित सम्बन्ध स्थिर किया गया। शुक्रनीति में कहा है कि एक कोस त्रेत्रफलवाले गाँव का लगान एक सहस्र चाँदी का कार्षापण था। पक कोस त्रेत्रफल में कितने हल भूमि होती थी, इसका हिसाब जान लेने पर यह संख्या सार्थक हो जाती है। ज्ञात होता है कि प्रत्येक गाँव के नाम के साथ जितने हल भूमि उस गाँव में थी, उसकी संख्या शासन के कागज-पत्रों में दर्ज रहती थी।

वह रात हर्ष ने सरस्वती के किनारे छाये हुए बँगले ( तृण्मय मन्दिर ) में बिताई । जब रात का तीसरा याम समाप्त हो रहा था, तब कूच का नगाड़ा (प्रयाण-पटह, २०३) गम्भीर ध्विन से बजाया गया। कुछ ठहरकर जोर जोर से डंके की आठ चाट मारी गई, इस तरह यह सूचित किया जाता था कि उस दिन का पड़ाव कितने कोस की दूरी पर किया जायगा। यात्रा की दूरी के लिए शुक्र ने मनु के हिसाब से २००० गज का कोस माना है। इस हिसाब से आठ कोस की यात्रा लगभग नौ मील की दूरी हुई। डंके की चोट पड़ते ही सैनिक-प्रयाण की तैयारी शुरू हो गई। सांस्कृतिक सामग्री के भागड़ार इस महत्त्वपूर्ण प्रकरण में बाण ने निम्नलिखित वर्णन दिये हैं:

- १. प्रयाण की कलकल और तैयारी (२०४--२०६)।
- २. राजात्रों के समूह का वर्णन (२०६---२०७)।
- ३. हर्ष का वर्णन (२०७ २०८)।
- ४. राजाश्रों का प्रस्थान श्रीर प्रस्थान करते हुए स्कन्धावार का श्रावास-स्थान के समीप से हर्ष द्वारा देखा जाना (२०६)।
- चलती हुई सेना में सैनिकों की बातचीत ( संलाप, २१०)।
- ६. सेना के चलाने (सैन्य-सम्मर्द ) से जनता को कष्ट (२११--२१२)।
- ७. कटक देखकर हर्ष का अपने आवास में लौटना, मार्ग में राजाओं के आलाप (२१३-२१४)।

१. भवेत्कोशात्मको ग्रामो रुप्यकर्पसहस्रकः (शुक्र० १ । १६३ ) । शुक्र के अनुसार राज रीय लगान के लिए प्राजापत्यकोश का प्रहण होता था, जिसको लम्बाई ५००० हाथ (=२५०० गज ) थी । एक वर्गकोश, अर्थात् एक गाँव का चेत्रफल २५०००००० वर्गहाथ शुक्र ने कहा है (शु० १ । १६५ ) । यदि एक कोशात्मक चेत्रफल के गाँव में १००० सीर भूमि मानी जाय, तो १ सीर भूमि=२५००० वर्गहाथ =२५० × १०० वर्गहाथ = १२५ × ५० वर्गगज=६२५० वर्ग गज भूमि लगभग १ । एकड़ । मोटे हिसाब से एक सीर भूमि का लगान एक कार्यापण हुआ; क्योंकि सीर सहस्रात्मक ग्राम का लगान एक सहस्र कार्यापण था ।

प्रयागकोशसंख्यायकाः स्पष्टमष्टावदीयन्त प्रहाराः पटहे पटीयांसः( २०३)। हस्तेश्चद्वःसहस्रे वी मनोः कोशस्य विस्तरः (शुक्र० १। १६४)।

प्रयाण-समय की तैयारी के वर्णन में बाजे-गाजे बजना, छावनी में जाग होना, डेरा-डंडा उठाना, सामान लादना, भाँति-भाँति की सवारियों का चलना, घुड़साल और गजसाल का सामान बटोरना, प्रियजनों से विदाई एवं सैनिक कशमकश से आबादी की रौंद और कष्ट आदि का वर्णन किया गया है। बाए के इस सतहत्तर समासों के लम्बे वर्णन में एक क्रमिक व्यवस्था है, जो सैनिक-प्रयाण के समयोचित चित्र पर ध्यान देने से समक्त में आ जाती है।

जैसे ही कूच का डंका बज चुका, सैनिक-बाजे बजने लगे। पटह, नांदिक, गुंजा काहल श्रीर शंख — इन पाँच बाजों का शोर शुरू हो गया। नांदिक को शंकर ने मंगलपटह कहा है। इसका निश्चित श्रर्थ श्रज्ञात है। सम्भवतः, बीन-जैसा बाजा हो, जो कुषाणकाल की मूर्तियों में मिलने लगता है श्रीर श्राज भी सेना में प्रातर्जागरण के समय बजाया जाता है। गुंजा को पहले प्रयाणगुंजा भी कहा गया है (४८)। शंकर ने उसका श्रर्थ एक प्रकार का दक्का दिया है। बाण ने उसकी ध्विन को पुराने करंज-वृद्ध की बजनेवाली फली के समान कहा है: शिक्षानजरत्करञ्जमञ्जरीबीजजालकः सप्रयाणगुञ्जा इव (४६)। ज्ञात होता है कि यह लेजिम-जैसा बाजा था, जिसमें से छरछराहट की ध्विन निकलती थी। काहल के विषय में भी मतभेद है, किन्तु काहली नाम से श्रभी तक एक बाजा प्रचलित है, जो लगभग दो छट लम्बा सुनार की फुँकनी की तरह का होता है, जिसके निचले हिस्से में कुप्पीनुमा फूल होता है। कभी-कभी दो काहलियाँ एक साथ भी फुँकी जाती हैं। काहली से कूकने की-सी श्रावाज निकलती है: कुजत्काहले (२०४)।

क्रमशः कटक में कलकल-ध्विन बढ़ने लगी। सर्वप्रथम माड़ देनेवाले जमादार श्रादि श्राये श्रीर उन्होंने नौकर-चाकरों को जगाया। उड़ी समय सेना को जगाने के लिए मुँगरी की तड़ातड़ चोटों से (घड़ियाल पर उत्पन्न शब्द से) दृद्धि को प्राप्त होता हुश्रा (घट्यमान) नुकीले पतले डंडों से बजाये जाते हुए नक्कारों का शब्द दिशाश्रों में भर गया। चारों श्रोर जाग हो गई। बलाधिकृतों ने सब पाटीपितयों को इकट्ठा किया। बलाधिकृत गुप्तकालीन सैनिक संगठन में महत्त्वपूर्ण पद था। सम्भवतः, एक वाहिनी का श्रध्यन्न बलाध्यन्न कहलाता था। पाटीपित का श्रर्थ कावेल ने बारिकों के सुपरिएटेएडेएट किया है, जो ठीक जान पड़ता है; क्योंकि बलाधिकृतों के लिए सेना की तैयारी का श्रादेश पाटीपितयों के द्वारा देना

<sup>9.</sup> परिजनोत्यापनव्यापृतव्यवहारिणी (२०४)। क्यो और कावेल ने व्यवहारिणि का अर्थ व्यापारी या सरकारी अधिकारी किया है, जिसकी यहाँ कुछ संगति नहीं बैठती। वस्तुतः, व्यवहारिका बुहारी की संज्ञा थी और व्यवहारिन का अर्थ है बुहारनेवाला।

२० कोिस्सिका चिंदी में कोस्साकृति नक्कारा, जो कीलनुमा पतले डंडे से बजाया जाता है। जगाने के लिए मुँगरी से जल्दी-जल्दी घड़ियाल बजाई गई और फिर नगाड़ा बजना प्रारु हुआ।

३० एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े, पाँच पैदल = पित । ३ पित = एक सेनामुख; ३ सेनामुख=१ गुल्म; ३ गुल्म = १ गगा; ३ गगा = १ वाहिनी; ३ वाहिनी = १ प्रता; ३ प्रता = १ चमू = १ अनिकिनी; १० अनिकिनी = १ अक्षीहिगी। एक वाहिनी में =१ हाथी, =१ रय, २४३ घोड़े और ४०५ पैदल होते शे। यह लगभग आजकल के बटालियन के तुल्य होगी।

ही उपयुक्त था। वैन्यगुप्त के गुणैघर-ताम्रपट्ट में महासामन्त विजयसेन की पंचाधिकरणोपरिक पाट्युपरिक कहा गया है। वहाँ भी पाटी का यही ऋर्य, ऋर्यात् सैनिकों के रहने की खंबी बारिकें ही जान पड़ता है। पाटीपतियों को जब बलाधिकृत की ऋाज्ञा मिली, तब सेना में सहस्रों उल्काएँ (मशालें) जल उठीं।

इसके बाद रात के चौथे पहर में आनेवाली दासियाँ (याम-चेटी) अपने काम पर आ गईं और उनकी आहट से ऊँचे अधिकारी, जो स्त्रियों के पास सोये थे, उठ बैठे।

प्यादों की कड़ी डाँट से निषादियों , हाथीवानों ) की नींद हवा हो गई श्रीर वे श्राँख मखने खगे (कटककटुनिर्देशनश्यित्रद्रान्मिषत्रिषादिनि, २०४), हाथियों के भुषड़ (हास्तिक) श्रीर घोड़ों के ठट (श्रश्वीय) भी जाग पड़े।

लहजे से शब्दों का उच्चारण करते हुए प्यादे धम-धम करते हुए कुदालों से तम्बुश्रों के घरती में गड़े फाँसेदार श्राँकुड़ों को खोदने लगे। इसके बाद हाथियों के गड़े खूँ टे उखाड़े जाने से अंजीरें खनखनाने लगीं (शिक्षानिहक्षीर)। घोड़ों के पास भी जब उनके खोलनेवाले पहुँचे, तब उन्होंने श्रपने पिछले पैरों के खुर मोड़कर उठा दिये श्रीर उनके पैरों में पड़े हुए खटकेदार कड़े (निगडतालक) खोल दिये गये। जो मैमत हाथी थे, उनके पैरों में विशेष रूप से बाँधनेवाली जंजीरें पड़ी हुई थीं (सन्दानश्रक्कला, जो श्रंदू के साथ पैरों में पहनाई गई थीं)। उन्हें लेशिक या घसियारे खोलने लगे, तो खनखन का शोर चारों श्रोर भर गया। ४

इसके बाद डंडे-डेरों के बटारने और लदाई का काम शुरू हुआ। हाथियों की पीठ को घास के लंबे मुट्टों से भाइकर गर्द साफ की गई और उनपर कमाये हुए चमड़े की खालों डाल दी गई। यहचिन्तक (मीर-खेमा) के नौकर-चाकर (चेटक = खेमाबदार) तंबू (पटकुटी), बड़े डेरे (काएडपटमएडप), कनात (परिवस्त्रा) और शामियाने (वितानक) लपेटने और खुँटों के मुट्ठे चपटे चमड़े के यैलों में भरने लगे।

<sup>9.</sup> निषादी = एक प्रकार के हस्तिपरिचारक (१८२, १६६) जिनकी, व्याख्या पहले हो चुकी है। निर्णयसागर प्रेस का 'कटुककटुक' पाठ अशुद्ध है। कश्मीर-संस्करण का कटुकटु' भी अपपाठ है। मूल पाठ 'कटुककटु' होना चाहिए। हाथियों के सम्बन्ध में 'कटक' नामक परिचारकों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, (कटककदम्बक = प्यादों के समूह, १६६)।

रटत्कटक | कटक = प्यादा |

निर्णयसागर-संस्करण में 'उपनीयमाननिगडतालक' पाठ अशुद्ध है। कश्मीरी पाठ 'शिक्षानहजीरोपनीयमान' है, यही शुद्ध है। पदच्छेद करके उपनीयमान 'निगड-तालक' पद बनेगा। तालक=ताला। शंकर ने तालपत्र अर्थ किया है, जो अशुद्ध है। कावेल इस वाक्य को नहीं समसे।

इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों को कौटिल्य में पादपाशिक कहा गया है (३।३२)।

यह लद्दू हाथियों का वर्णन है। कश्मीरी पाठ 'प्रस्फोदितप्रमृष्टचर्म' है। प्रस्फोदित = भाकी हुई; प्रमृष्ट=मुलायम, चिकनी।

श्रव सामान की लदाई शुरू हुई। भांडार दोने के लिए फीलवान (नालीवाहिक) बुलाये जाने लगे। सामान लादने के हाथी दो प्रकार के थे: एक सीधे हाथी, जिन्हें निषादियों ने लाकर चुपचाप खड़ा कर दिया। उनपर सामन्तों के डेरों में भरा हुश्रा सामान, प्याले श्रीर कलशों की पेटियों के समूहं लाद दिये गये। दूसरे पाजी हाथी थे, जिनपर काठ-कवाड़, खाट पीड़े श्रादि उपकरण-सम्भार नौकर दूर से फेंककर लाद रहे थे। क

श्रव चलने की हड़बड़ी होने लगी । मुटल्ली दूतियाँ सेना के साथ चल नहीं पा रहीं थीं, इसलिए दूसरे उन्हें वसीटते ले चल रहे थे। उनका हाथ श्रीर बीच का भाग एक श्रोर को टेढ़ा हो गया था, जिन्हें देखकर कुछ लोग हँस रहे थे। रंग-विरंगी भूलों, (शारशारी) की मोटी रस्खियों (वरत्रागुगा) के कसे जाने से जिनके भूमने में बाधा पड़ रही थी (प्राहितगात्रविहार), ऐसे कहावर श्रीर मिजाजदार हाथी चिंघाड़ रहे थे। पीठ पर लादी जाती कंडालों के डर से ऊँट बलबला रहे थे।

इसके बाद जल्म में बिह्या सवारियाँ आईं। अभिजात राजपुत्रों के द्वारा भेजे गये पीतल-जड़े (कुप्ययुक्त) वाहनों में कुलीन कुलपुत्रों की आकुल स्त्रियाँ जा रही थीं। " सवारी के हाथियों के आधीरण गमन-समय में अनुपिस्थित अपने नये सेवकों की ढुँ इवा रहे थे।

भाग्रागाश्वहनवाह्यमानवहुनालीवाहिके (२०४), नाली = नुकीलं। तीर जैसी-छड़, इसे कान में चुभाकर हाथी को चलाते हैं। लद्दू हाथियों के फीलवान नाली और सवारी के महावत अंकुश रखते थे।

२. निषादिनिश्चलानेकपारोप्यमाणकोशकलशपीडसङ्कटायमानसामन्तौकसि (२०४), कोस = कोसा या प्याला ; पीडा = पेटी या पिटारी ; श्रापीड = खचाखच ।

३. जाघनिकर। जाघनि = जघनप्रदेश, नितम्बभाग।

रु. कंटालक = ऊँटों पर सवारियों के बैठने के लिए पीठ के इधर-उधर लटकनेवाला किचावा । इसमें सारा शरीर भीतर आ जाता है और सिर बाहर निकला रहता है, जिससे इसका नाम कंटालक पड़ा होगा।

प्रिमंजातराजपुत्रप्रेष्यमाणकुप्रयुक्ताकुलकुलीनकुलपुत्रकलत्रवाहने (२०५), इसका अर्थ कावेल और कर्ण के अनुसार यह है—उच राजपुत्रों से मेजे गये गुरु दृत कुलीन कुलपुत्रों को खियों के वाहनों को घेरे इए थे। इस प्रसंग में यह अर्थ जमता नहीं। अभिजात राजपुत्र और कुलीन कुलपुत्रों का यह व्यवहार बुद्धिगम्य नहीं होता। हमारी समम में 'कुप्रयुक्त' अपपाठ है। शुद्ध पाठ कुप्ययुक्त था। कुप्य का अर्थ था पीतल और कुप्ययुक्त—पीतल के साज से अलंकत। आज भी बिह्या राजकीय सवारियाँ तरह-तरह के पीतल के साजान से सजाई जाती हैं, जिन्हें माँजकर चमाचम रखते हैं। बाण का तात्पर्य यह है कि बड़े राजपुत्रों की ऐसी जड़ाऊ रथ बहु लियाँ कुलीन कुलपुत्रों की घवराई इई ख्रियों को घर मेजने के लिए माँग ली गई थीं। कुलपुत्र परिवार-सहित प्रायः राजकुल में रहते थे। हर्षचिरत-भर में यही एक ऐसा स्थल है, जहाँ सभी पीथियों के पाठों को न स्वीकार करके मैंने अपनी और से कु-प्रयुक्त की जगह 'कुप्य-युक्त' पाठ-संशोधन किया है। अर्थ की दृष्ट से 'कुप्य-युक्त' पाठ ही ठीक बैठता है, जो अन्य आदर्श पीथियों में जाँचने योग्य है।

प्रसाद पाये हुए पैदल (प्रसादिवत्तपत्ति) लोग राजा के घोड़ों को पकड़कर ले चल रहे थे (२०५)।

सजी-बजी चाटभर सेना के हरावल दस्ते चौड़े छोपे हुए निशानोंवाले वेष से सजे थे। उस्थानपालों के घोड़े का ठाट और भी बढ़ा चढ़ा था। उनकी पलानें लटकती हुई लवण्डकलायी, किंकिणी और नाली से सुशोभित थीं एवं जेरबन्द (तलसारक) से बँधी हुई थीं। 3

इस वाक्य में पाँच पारिभाषिक शब्द हैं। कावेल श्रीर करेंगे द्वारा या श्रन्यत्र उनका श्रर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। स्थानपाल कोटले या गढ़ियों के रूप में बनी हुई चौकियों के गढ़पति जात होते हैं। वे जिन घोड़ों पर सवार थे, उनके सामने की श्रीर लाल ज़रबन्द या तलसारक बँघा हुआ। या। तलसारक का मूल श्रर्थ है घोड़े को तल, श्रर्थात् नीचे की श्रोर खनेवाला, जिससे वह पिछले पैरों पर खड़ा न हो सके। पीछे वह शोभा के लिए भी बाँघा जाने लगा। तलसारक का एक खिरा घोड़े के मुँह के नीचे की पट्टी श्रीर दूसरा तंग में बाँघा जाता है।

लवणकलायी बिलकुल अप्रसिद्ध शब्द है। शंकर के अनुसार हिरन की आकृति की लक़ की की पुतलियाँ बनाकर घोड़ों की जीन से लटकाई जाती थीं, जिन्हें लवणकलायी कहते थे। किसी अंश में शंकर का अर्थ ठीक है। कुमारगुप्त की अश्वारोही भाँति की स्वर्णमुद्रा पर (भाँति ३, उपभाँति 'डी') घोड़ों की टाँगों के पास इस प्रकार के अलंकार लटके हुए मिलते हैं। खड़े हुए हिरन के संमुख दर्शन का रेखाचित्र बनाया जाय, तो उसकी आकृति से यह अलंकरण मिलता हुआ है, अतएव शंकर का दारमयी मृगाकृति विवरण वास्तविक परंपरा पर आश्रित जान पड़ता है। वस्तुतः, अमरावती के शिल्प में उस्कीर्ण घोड़ों की मूर्तियों पर भी इस प्रकार की सजावट मिलती है। यूनानी और रोमदेशीय घोड़ों की

<sup>9</sup> प्रसाद विकरी में अच्छे काम करनेवालों के लिए तरकी का सचक चिक्क, जो एक चीरे के ह्रिप में सिर पर बाँध लिया जाता था। बाण ने प्रसादलब्ध मुंडमालिका पहने हुए दीवारिक पारियात्र (६१) और प्रभुप्रसाद से प्राप्त पाटितपटच्चर या कपड़े का फीता बाँधे हुए घासिक सेवक (२१३) का वर्णन किया है। वल्लम शब्द सम्राट् के निजी या खासा घोड़ों के लिए प्रयुक्त हुआ है (भूपाल वल्लभतुरङ्ग, ६४)। ये घोड़े राजद्वार के भीतर की मंदुरा में रखे जाते थे। वारवाजि का अर्थ वे कोतल घोड़े हैं, जो राजा या खास सवारी के घोड़े के पीछे सजाकर इसलिए ले जाते थे कि पहले घोड़े के थक जाने पर बारी से उस पर सवारी की जा सके।

रे. चारभट का दूसरा रूप चाटभट ज्ञात होता है, जो कितनी ही बार शिलालेखों में प्रयुक्त हुआ है (फ्लीट, गुस-अभिलेख, महाराज हस्तिन का खोह-ताम्रपट, पृ० ६८, टिप्पणी २)। चार = रंगीन वर्दी-युक्त। नासीर-मंडल = अप्रभाग में रहनेवाला हरावल दस्ता। आडंबर = सजावट। स्थूलस्थासक = पोशाक पर छापे हुए मोटे थापे। इसका स्पष्ट नमूना अजन्ता में मिलता है। ( आँध-कृत अजन्ता, फलक ३३, पहली गुफा में नागराज-द्रविड-राजित्त में द्रविडराज के पीछे का सिपाही, जो स्थूलस्थासकों से छुरित पोशाक पहने हुए हैं)।

३ स्थानपालपर्याणलम्बमानल्वणकलायीकिङ्किणीनालीसनाथतल्सारके (२०५)।

सजावट के लिए भी इस प्रकार की आकृति का प्रयोग होता था। यह किसी धातु की बनती थी और ऊपर के गोल दुकड़े में नीचे कोरदार चन्द्राकृति लगाकर बनाई जाती थी, जिसे यूनानी भाषा में 'फलरा' कहते थे [चित्र ६६]। नाली का अर्थ शंकर ने घोड़ों को तरल पदार्थ पिलाने के लिए बाँस की नली किया है, किन्तु यह किएपत है। दिव्यावदान के अनुसार नाली सोने की नलकी थी, जो पूँ छु में पहनाई जाती थी।

चलने के समय घुड़साल की अवस्था का कुछ और विशेष परिचय भी दिया गया है। (खासा घोड़ों पर नियुक्त ) वल्लभपाल-संज्ञक परिचारक घोड़ों के बाँधने की अवरक्षणी रस्सी की बींडी बनाकर लिये हुए थे और घोड़ों को रोग और छूत से बचाने के लिए साथ में बन्दर ले चल रहे थे।

प्रातःकाल घोड़ों को व्यायाम (प्रामातिकयोग्य) कराने के बाद जो रातिब दिया गया था, उसके तोबड़ों (प्रारोहक) को परिवर्द को ने आधा खाने की दशा में ही उतार लिया। अविवर्ध एक दूसरे की आवाज पर चिल्ला-चिल्लाकर शोर कर रहे थे। चलते समय की इड़बड़ी में नौसिखुए जानदार घोड़े मुँह उठाकर चक्कर खाने लगे (अमदुत्तु एडतरु एउड़क्म), जिससे घुड़साल में खलबली मच गई। हथिनियाँ सवारी के लिए तैयार हो चुकीं, तो आरोहकों के पुकारने पर स्त्रियाँ जल्दी से मुखालेपन (हथिनियों के मुँह पर माँडने बनाने की सामग्री) लेकर आई। हाथी-घोड़े चल पड़े, तब पीछे छोड़े हुए हरे चारे के देरों को

<sup>9. &#</sup>x27;Phalara (pl. phalerae) used once in Homer to signify an appendage a helmet. The word is elsewhere used of the metal discs or crescents with which a horse's harness was ornamented.' [Cornish, Concise Dictionary of Greek and Roman Antiquities, p. 477, fig. 806].

२. तस्य तु पुच्छं सौवर्णायां नालिकायां प्रक्षिप्तम् (दिव्यावदान, पृ०५१४)। ईरान में सासानी-युग में भी घोड़ों की पूँछ में पहनाई जानेवाली नजकी उनके जिरह-बख्तर का अंग थी। [सी॰ हुआर्ट, ऐंश्येंट पर्शिश्रन ऐंड ईरानिश्रन सिविलिजेशन, पृ० १५०, 'The head, tail and breast of the horse are likewise covered with toat of mail.']

३- घुड़साल में बन्दर रखने का उल्लेख साहित्य में कितनी ही बार आता है। जायसी ने लिखा है—'तुरय रोग हरि माथे आए'। यह विश्वास था कि घोड़े की बीमारी साथ में रहनेवाले बन्दर के सिर आती है।

४० परिवर्द्ध काकृष्यमाणार्धजगधप्रामाति तयोग्याशनप्रारोहके (२०५)। प्रारोहक चमड़े का चौड़े मुँह का तोबड़ा, पंजाब में अभी तक कुँ औं से पानी उठाने के मोठ, चरस या पुर को परोहा (प्रारोहक, उठानेवाला) कहते हैं। उसी की तरह का होने से तोबड़ा भी प्रारोहक कहा गया। परिवर्धक कर्मचारियों का काम घोड़ों पर साज कसकर उन्हें सवारी के लिए हाजिर करना था (परिवर्धकोपनीततुरङ्गमारुख, १५२)। प्रारोहक का पाठान्तर शंकर ने प्रौढिक दिया है (योग्याशनार्थ प्रसेवक)। प्रौढिक से पोढिय बना है, जो कन्हेरी के गुफालेखों में प्रयुक्त हुआ है (पानीयपोढिय =पानी रखने की छोटी होदी)। सम्भव है, मूल पाठ प्रौढिक (=थैला या तोबड़ा) रहा हो, जिसे बाद में सरल करने के लिए प्रारोहक कर दिया गया।

( निर्घाससस्यसंचय ) लूटने के लिए श्रासपास के दुकड़ है लोग श्रा पहुँचे। गधे भी साथ में चले श्रोर छोकरों के ठट्ठ (चेलचक्र) उनपर उचककर बैठ गये। चूँ-चूँ करते हुए पहियोंवाली सामान से लदी लिंदया गाड़ियों की लीक में ( प्रहतवर्त्म ) डाल दिया गया। सामान माँगने पर जो कौरन देने योग्य था, उसे बैंलों पर लादा गया। र रसद का सामान देनेवाले बनियों के बैल पहले ही रवाना कर दिये गये थे, किन्तु वे (या उन्हें हँकानेवाले नौकर) घास के लोभ में देर लगा रहे थे। महासामन्तों के रसोड़े ( महानस ) श्रागे ही ( प्रमुख) भेज दिये गये थे। मंडी-बरदार ( ध्वजवाही ) सेना के सामने दौड़कर चल रहे थे। भरे हुए डेरों ( कुटीरकों ) से निकलते हुए सैनिक अपने प्रिय जनों से गले मिल रहे थे ( २०५ )।

इस प्रकार, सेना के प्रस्थान करने पर भीड़-भग्भड़ में जनता को हानि भी उठानी पहती थी। शहर श्रीर देहात दोनों जगह इतने भारी मजमों के चलने से जो तबाही श्राती थी, बाण ने उसका सचा चित्र खींचा है। हाथियों ने रास्ते में पड़े घरों (मिठिका) को पैरों से रौंद डाला; लोग बेबसी से जान लेकर मेठों (हस्तिपक) पर ढेले फेंकते हुए भागे। पकड़ न पा सकने के कारण मेठों ने पास खड़े लोगों को साची बनाकर संतोष किया। उस धकमधक में छोटी बस्तियाँ तितर-बितर हो गई, श्रीर उनमें

9. चक्रीवत् गर्दभ। शंकर के अनुसार 'चक्रीवत् गर्दभ उष्ट्रो वा'; किन्तु गर्दभ अर्थ ही ठीक जान पड़ता है; क्योंकि ऊँटों का वर्णन ऊपर आ चुका है। चेल का अर्थ शंकर ने वस्त्र या बालक किया है, चेलचक का अर्थ छोकड़े ही अधिक उपयुक्त है।

२. सामान-लुदी गाड़ियाँ एक बार लीक में डाल दी जाती हैं और ऊँघते बैलवानों के साथ रेंगती रहती हैं, रथादि बाहनों की भाति वे शीघ्रता से बचाकर नहीं

निकाली जातीं।

- 3. अकारडदीयमानभारडभरितानडुहि (२०५)। कावेल ने अर्थ क्षिया है—'oxen were laden with utensils momentarily put upon them.' वास्तविक वात यह है कि पड़ाव पर पहुँचकर हो खोला जानेवाला सामान गाड़ियों में श्रीर तुरन्त श्रावश्यकता का सामान वैलों पर लादा गया।
- हैं किटघासलाभछभ्यल्लम्बमानप्रथमप्रसार्थमाणसारसीरभेये (२०५)। सारसीरमेय का अर्थ कठिन है। कावेल और कर्ण के अनुसार, तगड़े वेल। सार का अर्थ जल, दूध-दही, या मित्र सामन्त भी है। िकन्तु, इस प्रसंग में इनमें से कोई अर्थ मेल नहीं खाता, प्रथम प्रसार्थमाण की संगति नहीं वैठती। हमारी सम्मित में सार और सारण एकार्थक हैं और सारिण का अर्थ था बंजारे या चलनेवाले बिनये (a travelling merchant, मानियर विलियम्स)। संगतिपरक अर्थ यह है कि कटक के साथ चलनेवाले बिनये रसद का प्रवन्ध करने के लिए अपने वैलों के साथ आगे ही मेज दिये गये थे। इसी तरह सामन्तों के घोड़े भी आगे ही चलतू कर दिये गये थे। इसीलिए दोनों का एक साथ वर्णन सार्थक है।
- ५. सैनिक जुलूपों में श्रव यही प्रधा है। ध्वजा सबसे श्रागे रफतार के साथ चलती है।

  ६. मेएठ = हाथियों के खिदमतगार। हिन्दी में मेठ मदद पर काम करनेवाले व्यक्तियों के नायक के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ भी सम्भवतः मेएठ हाथियों से सम्बद्ध छोटे नौकरों के जमादार थे।

रहनेवाली छोटी ग्रहस्थियाँ जान लेकर भागीं। वंजारों के सामान से खदे हुए बैस शोर-शार से बिदककर भाग निकले।

ज्ञात होता है, उस युग के सैनिक प्रयाण में रिनवास भी साथ रहने लगा था। गुप्त-कालीन युद्धों में, जो वाह्नीक-सिन्धु तक लड़े जाते थे, यह प्रथा न रही होगी। उस समय का सैनिक अनुशासन अधिक कड़ा था। पीछे सम्भवतः कुमारगुप्त के समय अंतःपुर के लोग भी प्रयाण के समय साथ रहने लगे। बाण का कथन है कि अन्तःपुर की स्त्रियाँ हथिनियों पर बैठकर निकलती थीं, उनके सामने मशाल लिये हुए लोग चलते थे, जिसके संकेत से जनता मार्ग छोड़कर हट जाती थी। इंदीपिकालोक का प्रतीक सम्भवतः जान-बूमकर रखा गया था, जिससे 'असूर्यम्थ्या राजदाराः' की भ्रांति बनी रहे।

'ऊँचे तंगरा' घोड़ों पर, जिनकी बिह्या तेज दुलकी से बदन का पानी भी न हिलता था, मजे में बैठे हुए खक्खट उनकी चाल की तारीफ कर रहे थे। लेकिन खचरों पर तकलीफ से बैठे हुए दिस्खनी सवार फिसले पड़ते थे।'

तंगण देश का उल्लेख पाण्डुकेश्वर में प्राप्त उत्तर-गुप्तकालीन ताम्रपट्टों में त्राता है।
यह गढ़वाल के उत्तर का प्रदेश था। यहाँ के टाँगन घोड़े प्रसिद्ध थे। खक्खट का अर्थ
शंकर ने 'द्यदाः' किया है। पर इमारी सम्मित में बाण ने यहाँ हर्ष की सेना की एक विशेष
वीर डकड़ी का उल्लेख किया है। कश्मीर प्रति का शुद्ध पाठ 'खक्खट चित्रय' है। खक्खट
च्वित्रय प्राचीन खोक्खड़ ज्ञात होते हैं, जो अपने को राजपूत मानते हैं और अपने प्रमुख
व्यक्तियों को राजा कहते हैं। यह अत्यन्त प्राचीन जाति सम्भी जाती है, जो व्यास के पूर्व
में और फेल्य-चनाब निद्यों के बीच मध्य पंजाब में बसी है। ये वीर और लड़ाके होते हैं।
इनकी बस्तियों (तलघंडियों) में घोड़े अच्छे होते हैं। हर्ष की सेना में पंजाब की इस वीर
लड़ाकू जाति की एक डकड़ी थी, यह बहुत सम्भव है और प्राचीन खक्खट नाम से उसीका
उल्लेख समभा जा सकता है।

प्रयाण समय में देश-देशान्तरों के राजा भी हर्ष की सहायता के लिए एकत्र हुए। बाण ने उनके पृथक् नामों या देशों का परिगणन न करके केवल वेषमूषा या टीमटाम का वर्णन

२ कलकलोपद्रवद्रवद्दविगावलीवदेविद्रागाविगाजि (२०६)।

३. पुरःसरदीपिकालो कविरलायमानलोकोत्पीडप्रस्थितान्तःपुरकरिणीकदम्बके ( २०६)।

४० कश्मीर-प्रतियों में तुंगगा के स्थान पर तंगगा पाठ है, जो ठीक है।

५. इबटसन ए ग्लॉसरी ऑफ् दि ट्राइब्स ऐंड कास्टस् ऑफ दिपं जाव, भाग २,पृ० ५३६—४५। खोक्खड़ों की दंतकथाओं में उनका संबंध भरत-दशरथ और ईरान के हखामिन शासक एवं सिकंदर से जोड़ा जाता है। कपूरथला का खोखरैन (खक्खटायन) इलाका उन्हीं के नाम पर है।

किया है। यह स्कन्धावार राजद्वार के बाहर एकत्र हो रहा था (२०७)। पहले भी धवलगृह (राजा का त्रावास), राजकुल और स्कन्धावार का पारस्परिक सम्बन्ध और भेद स्पष्ट किया जा चुका है (दूसरा और चौथा उच्छ्वास)। यहाँ भी बाण ने बीरीकी के साथ फिर उसका निर्वाह किया है! आगे कहा गया है कि हर्ष ने आवासस्थान के पास से प्रस्थान करते हुए स्कन्धावार को देखा (२०६-१०)। उसे देखता हुआ वह कटक, अर्थात् उस स्थान में आया, जहाँ राजाओं के शिविर लगे थे। यह भी स्कन्धावार का ही एक भाग था। वहाँ राजाओं (पार्थिवकुमारों) की उत्साहपद बातचीत सुनता हुआ उनके साथ मंदिरदार, अर्थात् राजमंदिर (राजकुल) के द्वार तक आया और उन्हें वहीं से विदा कर दिया। राजमंदिर के भीतर वह घोड़े पर सवार ही प्रविष्ट हुआ। बाह्यास्थानमंडप (दीवाने आम) के पास घोड़े से उतरकर वहाँ स्थापित आसन पर जाकर बैठा और वहाँ भी जो लोग एकत्र थे, उन्हें विसर्जित करके तब भास्करवर्मा के दूत से भेंट की। वास्तुस्विनवेश की हिन्द से बाण के ये वर्णन पूरे उतरते हैं।

राजाओं के वर्णन में बाण ने निम्नलिखित कम रखा है—हाथी और घोड़े पर उनकी सवारियाँ, वेषम्बा, शरीर के निचले भाग और ऊपरी भाग में पहने हुए विविध वस्त्र, कान के आम्बण, शिरोभ्षा, खुलूस का रफ्तार पकड़ना, हाथियों का वेग से चलना, घोड़ों का सरपट जाना, चारमट सेना का प्रयाण और बाजों की ध्वनि।

हाथियों पर चढ़े हुए श्राघोरण स्वर्णपत्रलता से श्रलंकृत शाक्ष (सींग का बाजा) हाथ में लिये थे। शाक्ष का उल्लेख कालिदास ने पारसीकों के साथ रघु के युद्ध-वर्णन में किया है। घोड़ों पर चढ़े हुए पारसीक सींग की बनी हुई तुरही बजाकर युद्ध करते थे। यहाँ भी शाक्ष का यही श्रर्थ उपयुक्त है, जैसा कि ऊर्ध्व श्रियमाण पद से सूचित होता है। राजाश्रों के श्रन्तरंग सहायक पास के श्रासन पर तलवार लिये बैठे थे एवं ताम्बूलिक चँवर हुला रहे थे। हाथियों के पीछे की श्रोर बैठे हुए (पश्चिमासनिक) परिचारक चमड़े के बने हुए विशेष प्रकार के तरकशों में भरे हुए छोटे हल्के भालों के (भिन्दिपाल) सुट्ठे लिये हुए थे [चित्र ६७]। 3

मन्दिरद्वारि चोभयतः सबद्धमानं भ्रूलताभ्यां विसर्जितराजलोकः, प्रविश्य चावततारं बाह्यास्थानमगडपस्थानितमासनमाचकाम प्रास्तसमायोगश्च क्षग्रामासिष्ट (२१४)।

२ शाङ्ग कूजित विज्ञे यप्रतियोधे रजस्यभूत् (रघु० ४-६२)। मिल्जिनाथ ने शाङ्ग का एक अर्थ घनुष और दूसरा अर्थ सींगी किया है। कूजित पद से दूसरा अर्थ ही ठीक जान पड़ता है। अमिआनुस मारसेलीनस ने सासानी योद्धाओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे तुरही बजाकर युद्ध का संकेत देते थे। 'दि सिग्नल फॉर बैटिल वाज गिवेन बाइ ट्रम्पेटस' (सी० हुआर्ट, एंश्येंट पर्सिया, पृ० १५१)।

३. भस्त्राभरण। शंकर के अनुसार एक प्रकार का तरकश, बाण रखने के तरकशों से मिन्न प्रकार का चमड़े का भाथी के जैसा होता था। भिन्धिपाल के दो अर्थ मिलते हैं, पत्थर मारने का गोफणा और छोटा जाला, जो नली में रखकर चलाया जाता था। वस्तुतः, भिन्दिपाल का मूल अर्थ गोफणा ही रहा होगा; क्योंकि खेत आदि के रक्षक (यवपाल, खेतपाल आदि) उसमें गुल्ले-गोलियाँ रखकर फेंकते थे। पीछे उसी ढंग पर नलकी में रखकर चलाये जानेवाले छोटे भाले या तीर का भी वही नाम पड़ा।

युड़सवारों की पलानों में आगे-पीछे उठे हुए सोने के नलकों में पत्रलता के कटाव बने थे वित्र ६८ ]। पलानों के पार्श्व में गोल तंग कसे होने से (पिरित्तेप पिट्टकाबंध) वे अपनी जगह निश्चल थीं। उनके उत्तर पट्टोगधान (पट्ट या रेशम का बना गुद्गुदा बिछावन) बिछा था, जिसपर शरीर को स्थिर साधकर राजा बैठे हुए थे। पालन के इघर-उधर रकाबें भूल रही थीं (प्रचलपाद किलका, २०६)। राजाओं के पैरों के कड़ों के साथ टकराने से उनका खनखन शब्द हो रहा था। उत्तर कहा जा चुका है कि रकाब का अंकन शुंगकालीन मथुरा की मूर्तियों में मिलने लगता है। बाण के समय में वह आम बात हो गई थी और पुरुष भी उसका इस्तेमाल करने लगे थे।

राजाओं की वेषभूषा में तीन प्रकार के पाजामों—स्वस्थान, पिंगा, सतुला और चार प्रकार के कोटों—कंचुक, चीनचोलक, वारबाण, कूर्पांसक—का वर्णन है। पाजामों का आम रिवाज शकों के समय में प्रथमशती ई० पू० से इस देश में आरम्भ हुआ। प्रथम शती की मथुरा-कला में तो इसके अनेक प्रमाण मिलने लगते हैं। शक-कुषाण-युग के बाद सलवार-पाजामों का वेष गुप्तराजाओं ने सैनिक वदीं के लिए जारी रखा। समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर सम्राट्स्वयं इसी वेष में, जो उदीच्यवेष कहलाता था, अंकित किये गये हैं। बाण में उल्लिखित पाजामों के भेद इस प्रकार हैं:

- १. स्वस्थान 3 या सूथना, जिसकी तंग मोहरियों में पिंड जियां कसी हुई थीं (स्थिगितजङ्गाकाएड)। स्वस्थान शब्द में ही यह संकेत है कि इस प्रकार का पाजामा अपनी जगह या पिंड जियों पर कसा रहता था। यह नेत्र संज्ञक रेशमी वस्त्र का बना था, जिसपर फूज-पत्ती का काम था (उच्चित्र नेत्र)। इस प्रकार के फूजदार कपड़े और तंग मोहरी का पाजामा पहने हुए एक नर्त्तकी स्त्री देवगढ़ के मन्दिर में चित्रित की गई है। जपर वस्त्रों के प्रकरण में नेत्र संज्ञक रेशमी वस्त्र का वर्णन किया जा जुका है [चित्र ६६]।
- २. विंगा, यह दीली सलवार नीचे विंडलियों तक लम्बी होती थी, इसलिए शंकर ने इसे जंधिका या जंघाला (जंघा विंडलियों का भाग ) भी कहा है। ४ विंगा नाम की
  - 9. पुराने ढंग की काठियों में लकड़ी की उठी हुई खूँ टियों पर पीतल का खोल चढ़ाकर आगे-पीछे नले बनाये जाते थे, जिनके ऊपरी सिरों पर फूल-पत्ती के कटाव का काम बना दिया जाता था। जीन के आगे की ओर तो ये अवश्य बनते थे और विशेष उठे हुए होते थे। अजन्ता (गुफा १०) में विश्वन्तरजातक के चित्र में इस प्रकार की काठी और नलक अत्यंत स्पष्ट हैं (दे० औं धकृत अजन्ता, फलक ६५ में अंकित घोड़े की काठी)।
  - २ डॉ॰ श्रीकुमारस्वामी द्वारा प्रकाशित मथुरा के प्रथम शती ई॰ पू॰ के एक स्वीपत्थर पर रकाव में पैर डाले स्त्री-मूर्ति बनी है। उनके श्रनुसार रकाव का प्रयोग इस देश में संसार में सर्वप्रथम इत्रा (बुलेटिन बोस्टन म्यूजियम, श्रगस्त १६२६, सं॰ १४४, सिक्स रिलीफस फॉम मथुरा, मूर्ति-सं॰ ३)।
  - ३ उच्चित्रतेत्रसुकुमारस्वस्थानस्थिगतजङ्घाकाएँडः (२०६, काश्मीरी शुद्ध पाठ)। स्वस्थान की जगह निर्णयसागरीय संस्करण में स्वस्थ गगन (स्वस्थगन) अपपाठ है। शंकर ने भी स्वस्थान पाठ ही ठीक माना है।
  - ४. पिङ्गा जङ्घिका । अन्ये जङ घालेत्याद्वः (शंकर)।

उत्पत्ति कैसे हुई ? इस प्रश्न का उत्तर यह ज्ञात होता है कि मध्यएशिया से पृंग नाम का रेशमी वस्त्र भारत में त्राता था। मध्यएशिया के शिलालेखों में इस वस्त्र का कई बार उल्लेख श्राया है। बौदों के महाव्यत्पत्ति ग्रन्थ में भी प्रंगा वस्त्र का उल्लेख है। प्रंगा वस्त्र से बहुधा तैयार की जानेवाली सलवारों के लिए भी प्रंगा नाम प्रचलित हो गया होगा। पृंगा-का ही प्राकृत रूप पिंगा है। राज्यश्री के विवाह-प्रकरण में उल्लिखित वस्त्रों की व्याख्या करते हुए शंकर ने पंगा को नेत्र का पर्याय कहा है। नेत्र और प्रंगा दोनों रेशमी बस्त थे. जिसमें फूल-पत्तियों की बुनावट रहती थी। पर, नेत्र प्रायः सफेद रंग का और पूंगा रंगीन होती थी। नेत्र शब्द का प्राकृत रूप नेत अब भी एक प्रकार का महीन रेशमी वस्त्र है, जो बंगाल में बनता है। वस्त्र के लिए इस शब्द का प्रयोग कैसे हन्त्रा ? दीघनिकाय में घोड़े के गले की गोल बटी हुई रस्सी को नेत्त कहा है (सार्य दिव नेत्तानि गहेत्वा)। महाभारत में नेत्र शब्द मथानी की डोरी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे हिंदी में नेती या नेत कहते हैं। बटी हुई नेती की तरह शरीर में लुपेटकर गठियाये जानेवाले रेशमी पटकों के लिए नेत्र शब्द का प्रयुक्त होना स्वाभाविक है। कुपाणकालीन पटके चपटे श्रीर गुप्तकालीन बटे हुए गोल होते थे। जिस महीन रेशमी वस्त्र के पटके बनते थे, वह भी कालान्तर में नेत्र कहा जाने लगा। संमव है, पूंग नामक वस्त्र भी पटकों के काम त्राते थे त्रीर इसी त्राधार पर नेत्र श्रीर पूर्ग एक दूसरे के पर्याय बन गये। बाख ने पिंगा का वर्णन करते हुए इसे पिशंग या उन्नाबी (कलुओं ह लिये लाल ) रँग की कहा है। पिशंग पिंगा के पहले जुड़ा हुआ 'कार्दमिक पटकल्माचित' विशेषण ध्यान देने योग्य है। कार्दमिक रंग का अर्थ कर्दम के रंग से रँगा हुआ वस्त्र है। कात्यायन के एक वार्त्तिक (४।२।२) में शकल (मिट्टी के ठीकरे) श्रीर कर्दम (कीचड़) से कपड़े रँगे जाने का उल्लेख है। कार्दमिक पट या राखी रंग की पट्टी सलवार के निचले श्रंश में पिंडलियों के ऊपर पहनी जाती थी, उसी का संभवतः यहाँ बाग ने उल्लेख किया है। ब्राहिच्छत्रा से प्राप्त एक पुरुषमृत्ति कोट ब्रीर सलवार पहने हुए हैं। सलवार के निचले हिस्से में पिंडलियों के ऊपर तक पट्टी बँधी हुई हैं। बाण का तात्पर्य इसी प्रकार के पहनावे से ज्ञात होता है [ चित्र ७० ]।

३. सतुला—शंकर के अनुसार सतुला अर्धजंधिका या अर्धजंधाला अर्थात, घुटनों के ऊपर तक का पहनावा था, जिसे आजकल का घुटना या जाँधिया कह सकते हैं। बाण ने सतुला का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है — अलिनीलमसृग्णसृतुलासमृत्पादितसित-समायोगपरभागैः, अर्थात् राजा लोग गहरे नीले रंग के जो जाँधिये पहने हुए थे, उनमें सफेद पिट्ट्यों का जोड़ डालने के कारण उनकी शोभा और बढ़ गई थी। शंकर के अनुसार समायोग सिलाई करनेवाले कारीगरों कापारिभाषिक शब्द था (ज्यापृतकेषु प्रसिद्धः, २०७)। सामान्यतः इसका अर्थ वर्दी था। परभाग का अर्थ एक रंग की जमीन पर दूसरे रंग की सजावट है। उत्तिला या घुटन्ने के कई उदाहरण अजन्ता के गुफा-चित्रों एवं गुप्तकालीन कला में मिलते हैं। सौभाग्य से अजन्ता की गुफा-सं० १७ में चित्रित एक पुरुषमूर्ति सफेद

१. देखिए अहिच्छत्रा के खिलौने, पृ० १५६, चित्र-संख्या, २५२।

२. परभागो वर्णस्य वर्णान्तरेण शोभातिशयः (शंकर)।

पिंहियों के जोड़वाली भौंराले रंग की वैसी ही सतुला पहने हुए हैं जैसी का बाख ने वर्णन किया है [चित्र ७१]।

चार प्रकार के कोटों के नाम और पहचान इस प्रकार हैं-

- १. कंचुक—कुछ राजा गारे शरीर पर लाजवदीं नीले रंग के कंचुक पहने हुए थे: अवदातदेहिवराजमानराजावन्त मेचकैं: कब्जुकैं:। कादम्बरी में चंडालकन्या नीलें। कंचुक पहने हुए कही गई है; जो पैरों की पिंडलियों तक नीचाल टकता था: आगुल्का-वलियान नीलकब्जुकेनावां च्छुन्नरारीशम् (का०१०)। अजन्ता की गुफा १ में पद्मपाणि अवलोकितेश्वरमूर्त्ति के बाई ओर खड़ी हुई चामरआहिणी पैरों तक लम्बा लाजवदीं रंग का कंचुक पहने है ( श्रींघकृत अजन्ता, फलक २६)। सरस्वती की सखी मालती सफेद बारीक रेशम का आपपदीन ( पैरों तक लम्बा) कंचुक पहने हुए थी। अजन्ता-गुफा १७ में विश्वन्तराजातक के एक दृश्य में सफेद रंग का कंचुक या पैरों तक लम्बा आस्तीनदार कोट पहने हुए एक पुरुष दिखाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि कंचुक पैरों तक लम्बा बाँहदार कोट था, जिसका गला सामने से बंद रहता था [ चित्र ७२ ]।
- २० वारवाण—वारवाण भी कंचुक की तरह का ही पहनावा था, किन्तु यह कंचुक की अपेदा कुछ कम लम्बा, घुटनों तक नीचा होता था। जैसा नाम से प्रकट है, यह युद्ध का पहनावा था। सासानी ईरान की वेषभूषा से यह भारतवर्ष में लिया गया। काबुल से लगभग २० मील उत्तर खैरखाना से चौथी शती की एक संगमरमर की सूर्यमूर्त्ति मिली है। वह घुटने तक लम्बा कोट पहने हुए है, जो वारवाण का रूप है। ठीक वैसा ही कोट पहने अहिच्छुत्रा के खिलौने में एक पुरुषमूर्त्ति मिली है। यह भी पूरी आस्तीन का घुटनों के बराबर लम्बा कोट था। मधुरा-कला में प्राप्त सूर्य और उनके पार्श्वचर दंड और पिंगल की वेषभूषा में जो ऊपरी कोट है, वह वारबाण ही ज्ञात होता है। इसमें सन्देह है कि वारबाण मूल में संस्कृत भाषा का शब्द है। यह किसी पहलवी शब्द का संस्कृत रूप ज्ञात होता है। इसका फारसी रूप 'बरवान', अरमाइक भाषा में 'वरपानक', सीरिया की भाषा में इन्हीं से

<sup>9.</sup> श्रींधकृत श्रजन्ता, फलक ६८; श्रीर भी देखिए, गुफा १० में चामरश्राहिस्सी, फलक ७३। फलक ६५ में विश्वन्तर श्रीर उसकी पत्नी दोनों सतुला पहने हैं और उनमें भी खड़ी पिट्टियों का जोड़ है। श्रीर भी देखिए, श्रहिच्छत्रा के खिलीने, चित्र १०० श्रिमन की मूर्ति में खड़ी पिट्टियोंवाला घटना।

२. धौतधवलनेत्रनिर्मितेन निर्मोकलघुतरेण श्राप्रपदीनेन कञ्चुकेन तिरोहिततनुलता (३१)। महीन कचुक के भीतर से उसकी गोरी देह भलक रही थी ( छातकञ्चुकान्तरहश्यमाने-राश्यानचन्दनधवले रवयवैः )।

३. श्रहिच्छत्रा के खिलाने, चित्र ३०५, पृ० १०३, ऐंश्येंट इंडिया।

मथुरा-संग्रहालय, मृत्ति-सं० १२५६, सूर्य की सासानी वेषमूषा में मृत्ति, जो ठीक उस सूर्य-प्रतिमा-जैसा कोट पहने हैं, जो कावुल से २० मील उत्तर खैरखाना गाँव से मिली थी। मथुरा सं०, मृत्ति-सं० २६६, सूर्य-प्रतिमा, कुषाणा-काल की मृत्ति। सं० ५१३, पिंगल की मृत्ति, जो कुलहटोपी और घुटने तक नीचा कोट पहने हैं। मथुरा में और भी आधे दर्जन मृत्तियों में यह वेषमृषा मिलती हैं।

मिलता-जुलता 'गुरमानका' और श्ररबी में 'ज़ुरमानकह्' रूप मिलते हैं, जो सब किसी पहलवी मूल शब्द से निकले होने चाहिए [चित्र ७३]।

बागा के अनुसार वारबागा स्तवरक नामक वस्त्रविशेष के बने हुए थे। बागा ने दो बार स्तवरक का उल्लेख किया है: एक यहाँ स्तवरक के बने बारवाणों का वर्णन है श्रीर दसरे राज्यश्री के विवाहमहोत्सव के प्रसंग में, जहाँ मंडपों की छतें स्तवरक वस्त्रीं की बनी हुई कही गई हैं (१४३)। शंकर ने इसे एक प्रकार का वस्त्र कहा है। संस्कृत-साहित्य के ऋन्य किसी प्रमाण से स्तवरक वस्त्र पर प्रकाश नहीं पड़ता । बाण ने ही पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया है। पीछे बाख की अनुकृति पर लिखनेवाले धनपाल ने भी इस शब्द को अपने वर्णनों में विना समभे हुए ढाल लिया। इम ऊपर कह चुके हैं कि संस्कृत स्तवरक का मूल रूप पहलवी 'स्तवक्' था, जिससे अरबी 'इस्तबक' श्रीर फारसी 'इस्तवक् की उत्पत्ति हुई। यह वस्त्र सासान-युग के ईरान में तैयार होकर पूर्व में भारत श्रीर पश्चिम में श्ररत तक ले जाथा जाता था। हर्ष के राजमहला में बाण ने उसका परिचय प्राप्त किया। सूर्य की उदीच्य वेशघारी मूर्त्तियों के कोट का कपड़ा कामदानी श्रौर सजा हुआ दिखाया जाता है, जो स्तवरक का नमूना ज्ञात होता है। प्रायः इन मूर्त्तियों का पहनावा सासानी राजकीय वेषभूषा से मिलता है। इन कांटों में प्रायः मोतियों का टॅंकाव देखा जाता है। बागा ने भी लिखा है कि स्तवरक पर मोतियों के भुगो टँके हुए थे: तारमुक्तास्तबिकत (७०६)। ब्रहिच्छत्रा की खुदाई में दो मिट्टी के खिलीने ऐसे मिले हैं, जिन के वस्त्रों पर मोतियों के सुग्गे टँके हुए हैं। इनमें एक सासानी टंग की स्यमिति है और दूसरी नीचा लंहगा पहने हुए नर्त्तकी की। इनमें मोतियों के प्रत्येक मुगों के नीचे एक ितारा भी टँका हुआ है, जिसकी पहचान बाण के 'तारमुक्ता' से की जा सकती है िचित्र ४८ ो।3

3. चीनचोलक—बाण ने राजाश्रों के तीसरे वेष को चीनचोलक कहा है। निश्चय ही यह पहनावा जैसा कि नाम से प्रकट है, चीन देश से लिया गया था। यह भी ज्ञात होता है कि चीनचोलक कंचुक या अन्य सब प्रकार के नीचे के वस्त्रों के ऊपर पहना जाता था। सम्राट् किनक्क की मूर्ति में नीचे लंबा कंचुक श्रीर ऊपर एक सामने से धुराधुर खुला हुश्रा चोगा-जैसा कोट दिखाया गया है, वह चीनचोलक हो सकता है। मथुरा से मिली हुई सूर्य की कई मूर्तियों में भी इस प्रकार के खुले गले का ऊपरी पहनावा पाया

<sup>9.</sup> फारसी barvan; Aramaic varapanak; Syriac garmanaka; Arabic zu menaqah, a sleevless woollen coat (Transactions of the Philogical Society of London, 1945, p 154, footnote, Henning).

उत्तान में स्वर्ग की हूरों की वेषभूषा के वर्णन में इस्तत्रक का उल्लेख हुन्ना है। कुरान के सभी टीकाकार सहमत हैं कि यह शब्द मूल अरबी भाषा का न होकर बाहर से लिया गया है (ए० जेकरी, दि फारेन वाकेबुलरी ऑक दि कुरान गायकवाड प्राच्य-पुस्तक-माला, संख्या ७६, पृ० ५८, ५६)।

३. देखिए मेरा लेख-अहिच्छत्रा टेराकोटाज, चित्र १०२ और २-६।

४. मधुरा म्यूजियम हैंडबुक, चित्र ४।

गया है। यह वेव मध्यएशिया से ग्रानेवाले शक लोग अपने साथ लाये होंगे और उनके द्वारा प्रसारित होकर भारतीय वेपभूषा में गुप्तकाल में और हर्ष के समय तक भी इसका रिवाज चालू रहा। सत्य तो यह है कि यह वेष बहुत ही सम्भ्रान्त और आदरसूचक समभा गया। अतएव, उत्तर-पश्चिम भारत में सर्वत्र नौशे के लिए इस वेष का रिवाज लोक में श्रमी तक जारी रहा, जिसे 'चोला' कहते हैं। चोला ढीला-ढाला गुल्फों तक लंबा, खले गले का पहनावा है, जो सबसे ऊपर धारण किया जाता है। विवाह-शादी में अभी तक इसका चलन है। मथुरा से प्राप्त चष्टन की मूर्त्ति में भी सबसे ऊपरी लंबा वेप चीन-चोलक ही ज्ञात होता है, जिसका गला सामने से तिकोना खुला हुआ है। कनिष्क और चष्टन के चीनचोलक दो प्रकार के हैं। कनिष्क का धुराधुर बीच में खुलनेवाला है श्रीर चष्टन का दुपरती, जिसमें ऊपर का परत बाँई तरफ से खुलता है और बीच में गले के पास तिकोंना भाग खुला दिखाई देता है। किनष्क-शैली का चीन-चोलक मथुरा संग्रहालय की डी॰ ४६ संज्ञक मूर्त्ति में श्रौर भी स्पष्ट है, केवल वस्त्र के कटाव में कुछ भेद है। मध्यएशिया से लगभग सातवीं शती का एक ऐसा ही चोलक प्राप्त हुआ है। इस स्थल में मूल पाठ 'श्रपचितचीनचीलक' था, जिसे सरल बनाने के लिए 'उपचित ......' कर दिया गया। शंकर की टीका में और प्राचीन काश्मीरी प्रतियों में 'अपचित' पाठ ही है. जिसका अर्थ कोशों के अनुसार 'पूजित, सम्भ्रान्त या प्रतिष्ठित' है। बास का ताल्पर्य यही है कि कुछ राजा लोग सम्मानित चीनचोलक की वेषमूषा पहने हुए थे िचित्र ७४ ।

४. कूर्पासक-राजाश्रों का एक वर्ग नाना रंगों से रंगे जाने के कारण चितकबरे कूर्पासक पहने हुए था: नानाक रायक बुँरैं: कूर्पासकैं: (२०६)। कूर्पासक का पहनावा गुप्तकाल में खूब प्रचलित रहा होगा। अमरकोश ने कूर्पांधक का अर्थ चोल किया है। कूर्पांसक स्त्री श्रीर पुरुष दोनों का ही पहनावा थोड़े भेद से था। स्त्रियों के लिए यह चोली के ढंग का था श्रीर पुरुषों के लिए फतुई या मिर्जई के ढंग का। इसकी दो विशेषताएँ थीं, एक तो यह कटि से ऊँचा रहता था<sup>3</sup>, श्रीर दूसरे प्रायः श्रास्तीन-रहित होता था। वस्तुतः. कृपींसक नाम इसीलिए पड़ा; क्यों कि इसमें आस्तीन कोहनियों से ऊपर ही रहती थी। मूल में कूर्पांचक भी चीनचोलक की ही तरह मध्यएशिया की वेषभूषा में प्रचलित था और वहीं से इस देश में श्राया। कूर्पासक के जोड़ की श्राधितक पोशाक वास्कट है, लेकिन एशिया के शिष्टाचार के ऋनुसार वास्कट सबसे ऊपर पहनने का वस्त्र माना जाता है, जबिक पश्चिमी

२. 'चोली-दामन का साथ है', इस मुहावरे का तात्पर्य यही है कि दामन या लहँगा कटिभाग में जहाँ से शुरू होता है, ऊपर की चोली वहाँ समाप्त होती है। चोली श्रीर दामन

दोनों मिलाकर पूरा वेज बनता है, अतः दोनों का साथ अनिवार्य है।

<sup>9.</sup> वाइवी सिलवान, इन्वेस्टिगेशन श्रॉफ् सिल्क फ्रॉम एड्सन गोल एंड लॉप-नार (स्टाकहोम, १६४६) प्ले॰ प ए, लाप महभूमि से प्राप्त पुरुष का चोलुक, जिसका गला तिकोना खुता है। इसी पुस्तक में पृ० ६३ पर वित्र-सं० ३२ में एक मृगमय मूर्ति में चीनलोचक का अति मुन्दर उदाहरणा उत्तरी वाई वंश (३८६-५३५) के समय का है, जिसका ढंग चष्टन-मूर्ति के चे लक से मिलता है।

सम्यता में वास्कट भीतर पहनने का वस्त्र है। प्रमस्त मंगोलिया-प्रदेश चीनी, तुर्किस्तान श्रीर पख्तून प्रदेश में भी फतुई पहनने का रिवाज सार्वदेशिक था श्रीर वह पूर्ण श्रीर सम्मानित पहनावा माना जाता है। फतुई या फित्री, बन्द, कब्जा, चोली एक ही मूल पहनावे के नाम श्रीर भेद हैं। वही पहनावा गुप्तकाल में कूर्णसक नाम से प्रसिद्ध था।

बागा के अनुसार कूर्पासक कई रंगों से रॅंगे रहते थे : नानाकपालकव् रैं: ( २०६ )। उसकी युक्ति यह जान पड़ती है कि सर्वप्रथम वस्त्र पर किसी हल्के रंग का डोब दिया जाता था, फिर क्रमशः हरड़, बहेड़ा, आँवला, आम की पत्ती आदि कसैले पदार्थों से अलग-अलग रंग तैयार करके उसमें वस्त्र को डोब देते थे। प्रत्येक बार बाँघनू की बँधाई बाँघने से वस्त्र के ब्रालुग-ब्रालुग हिस्सों में ब्रालुग-ब्रालुग रंग ब्रालाता था। ब्राल भी इस पद्धति से वस्त्र रॅंगे जाते हैं, श्रीर कपायां को बदल-बदलकर रॅंगने से वस्त्र में चितकबरापन (कर्बारता) उत्पन्न किया जाता है। जैसा कहा जा चुका है, कुर्पासक स्त्री श्रीर पुरुष दोनों का पहनावा था। ग्रजन्ता के लगभग ग्राधे दर्जन चित्रों में स्त्रियाँ विना ग्रास्तीन की या श्राधी बाँह की चोलियाँ पहने हैं, जिनमें कई रंगों का मेल दिखाया गया है। एक ही चोली में पीठ का रंग श्रीर है श्रीर सामने का कुछ श्रीर । महाराज श्रींघकृत श्रजन्ता पुस्तक के फलक ७२ में यशोधरा विना आस्तीन का कूर्पासक पहने है. जिसपर बाँधन की बुँदिकियाँ पड़ी हैं। फलाक ७७ में रानी और कई अन्य स्त्रियाँ कूर्पासक पहने हैं। एक चित्र में पीठ की श्रोर कत्थई श्रीर सामने लाल रंग से कूर्पासक रँगा गया है श्रीर उसपर भी बड़ी बुँदिकियाँ डाली गई हैं। फलक ७५ (गुफा १) के चित्र में नर्र्त्तकी दो रंग का प्री बाँह का क्रपीसक पहने है। फलक ५७ पर ( गुफा १७ ) दम्पती के मधुपान-दृश्य में भारी लिए हुए यवनी स्त्री आँधी बाँह का कर्बुर कूर्पासक पहने है ि चित्र ७५ ो।

4. आच्छादनक — 'कुछ राजाओं के शरीर पर स्थापंखी रंग की भलक देनेवाले आच्छादनक नामक वस्त्र थे।' याच्छादनक की पहचान अपेचाकृत सरल है। मथुरा-संग्रहालय की कुछ मूर्तियों से जो सूर्य और उनके पार्श्वचरों की हैं, सासानी वेषभूपा का आवश्यक अंग एक प्रकार की छोटी हल्की चादर है, जो दोनों कंधों पर पड़ी हुई और सामने छाती पर गठियाई हुई दिखाई गई है। यही आच्छादनक है, जिसे ऑगरेजी में 'एप्रन' कहा जाता है। मूर्ति-संख्या डी० १ और ५१३ में आच्छादनक का अंकन विलकुल स्पष्ट और निश्चित ज्ञात होता है। अजनता के चित्रों में भी आच्छादनक दिखाया गया है। गुफा-संख्या एक में नागराज और दविडराज के चित्र में बीच में खड़े हुए खड्गधारी सासानी सैनिक के कंधों और पीठ पर लाजवर्दी रंग का आच्छादनक पड़ा हुआ है [ चित्र ७६ ]।

१. 'इन यूरोपियन ड्रेस दि वेस्टकोट इज यूरुड ऐज ए सार्ट ऑक अगडर गामेंग्ट कवर्ड वाई ए जैकेट। इन एशिय', हाउएवर, दिस शार्ट स्लीवलेस गामेंग्ट इज वोन श्रोवर ए लाँग फुल स्लीवड कैफ्टन ऐज ऐन श्रोवर गामेंग्ट — वेस्टकोट्स ऑक दि श्रार्डिनरी काइगड हैव वीन बाट होम फ्रॉम मंगोलिया। दे फाल इन द्र थी श्रृप्त— १. वेस्टकोट्स विथ क्लोसिंग द्र दि राइट ड्यूट श्रोवरलैपिंग, २. वेस्टकोट्स विथ सेग्ट्रल श्रोपेनिंग एंड ३. वेस्टकोट्स विथ लूज फ्रन्ट-पार्ट।—हेनी हेराल्ड हेन्सन, मंगौल कास्ट्यूम्स (कोपेनहेगेन: १६५०), पृ० ७०।

ऐसा जान पड़ता है कि लाजवदीं कंचुक, स्तवरक के वारबाण चीनचोलक श्रीर कूर्पांसक इन चार विभिन्न शब्दों के द्वारा वाण ने चार भिन्नभिन्न देशों के पहनावों का वर्णन किया है। गोरे शरीर पर लाजवदीं रंग का कंचुक पहननेवाले ईरानी ईरान के दिल्ए-पश्चिमी भाग के) लोग थे। स्तवरक का वारबाए पहननेवाले सामानी या पहलुव उत्तरपूर्वी ईरान श्रीर वाह्नीक-किपशा (श्रफगानिस्तान) के लोग थे। चीनचोलक का पहनावा स्पष्ट ही चीनियों का था, जिसका परिचय भारतवासियों को मध्यपश्चिया के स्थलमार्ग के यातायात पर चीनी दुर्किस्तान श्रीर चीन की पश्चिमी सीमा के संधिप्रदेश में हुश्रा होगा। कूर्पांसक पहनावा मध्यएशिया या चीनी दुर्किस्तान में वने हुए उड़गर दुनों श्रीर हूर्यों से इस देश में श्राया होगा। जैसा हागा जीता होगा, शिरोभूपा के वर्णन में भी बाए ने देशमेद से विभिन्न पहनावों का उल्लेख किया है।

इसी प्रसंग में बाए ने राजाओं के शस्त्र, त्राभूषण और शिरोभूषा के संबंध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी हैं। उन के शरीर कसरती थे। नियमिन व्यायाम के कारण चरबी छँट जाने से पतले बने हुए कटिप्रदेश में सुन्दर पटके बँधे हुए थे : व्यायामाल्लुप-पार्श्वप्रदेशप्रविष्टवारुशस्तैः ( २०७ )। शस्त का अर्थ शंकर ने पश्चिकाङार, अर्थात् पटका किया है। कमर में पटका बाँचने की प्रथा मध्यकाल के बहुत पूर्व गुप्तकाल में ही चल चुकी थी। किसी-न-किसी रूप में पटका बाँधना उदाच्यवेष का, जो शकों के साथ यहाँ आया. श्रावश्यक श्रंग था। राजा लोग कानों में कई प्रकार के श्राभूषण पहने हुए थे. जैसे लोल या हिलते हुए कुंडल, पत्रांकुर कर्णगूर श्रीर कर्णांत्पल। चलते समय राजाश्रो के हार इधर-उधर हिलते हुए कभी कान में लटकते हुए कुंडलों में उल्फ जाते थे: तब साथ के परिजन शीव्रता से उन्हें सुलभा देते थे। कुछ राजा कानों में फूल-पत्तियों के कटावों से यक्त पत्रांकर कर्णपुर पहने हुए थे श्रीर उनके सिर पर सामने की श्रोर श्रलकों को यथास्थान रखने के लिए बालपाश नामक त्राभूपण सुशोभित था। बालपाश सोने की लम्बी पत्ती थी, जिसमें सामने की श्रोर मोतियों के मुख्ये श्रीर मुक्ताजाल (मोतियों के जाले या संतानक ) लुटकते थे िचित्र ७७ ]। अजन्ता के चित्रों में इस प्रकार के बालपाश प्रायः पाये जाते हैं। नागराज श्रीर द्रविड़राज (गुफा १) दोनों के खिर पर बालपाश बँधे हुए हैं, जिनमें मोतियों के जाले श्रीर भुग्गे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसी चित्र में श्रन्य पात्रों के सिर पर भी बालों को बाँघने के लिए सुनहली पट्टी दिखाई गई है किन्तु उसके मोतियों के जाले श्रीर भूज्यो नहीं हैं. केवल बीच में सीमन्त से लटकता हुआ एक मुग्गा दिखाया गया है। अमरकोश में बाल-पाश या बालपाश्या (बालों को यथास्थान रखनेवाला आमूषण) का पर्याय पारितथ्या भी है। माथे के चारों त्रोर घूमी हुई होने के कारण बालपाश का नाम पारितथ्या पड़ा। यह गुप्तकालीन नया शब्द था, जिस प्रकार चतुःशाल के लिए नया शब्द संजवन प्रचलित हुआ था। सोने की पतली पत्ती से बालों को बाँधने का रिवाज सिंध सम्यता में भी था। मोहनजोदको की खुदाई में इस प्रकार के कई ब्रामुष्य मिले हैं जो दस बारह इंच लम्बे हैं श्रीर जिनके दोनों किनारों पर बाँधने के लिए छेद हैं। दिख्ण-पूर्वी पंजाब में श्रभी तक इसका प्रचार है, यह श्रामूषण वहाँ की भाषा में 'पात' कहलाता है। बाण ने लिखा है

१ श्रींधकृत अजन्ता, फलक १३।

कि कानों के कर्णपूर श्रीर सिर के बालपाश चलने से श्रापस में टकराते थे। वस्तुतः, बाल-पाश श्रामूषण तो बालों पर बँधा रहता था, किन्तु उसके साथ लटकते हुए मोतियों के भुग्गे कर्णपूर में लगकर बजते थे: चामीकरपत्राङ्क रकर्णपूरकविचट्टमानवाचालवालपाशैंः (२०७)। पत्रांकुर कर्णपूर वह श्रामूषण था, जिसमें छोटे मुलायम किसलय के समान पत्राक्ली का श्रलंकरण बना रहता था [चित्र ७८]।

कुछ राजा कानों में कर्णोत्पल पहते थे। उनके कमलनाल सिर पर बँधे उष्णीष-पट के नीचे खोसे होने के कारण अपनी जगह स्थिर थे। उष्णीषपट बाण की समकालीन वेषुभूषा का पारिभाषिक शब्द था। यह कपड़े का नहीं, बिल्क सोने का बना हुआ होता था, जो उष्णीष या शिरोभूषा के ऊपर बाँघा जाता था। केवल राजा, युवराज, राजमहिषी और सेनापित को सिर पर पट बाँघने का अधिकार था। पाँचवें प्रकार का पट प्रसादपट कहलाता था, जो सम्राट् की कृपा से किसी को भी प्राप्त हो सकता था। बाण ने अन्यत्र यशोवती के लिए महादेवी-पट का उल्लेख किया है। जैसा कि ऊपर लिखा जा जुका है, बृहत्संहिता (४८-२-४) में इन पाँचों प्रकार के पट्टों की लंबाई, चौड़ाई और शिखा या कर्लोंगियों का विवरण दिया हुआ है।

कुछ राजाओं के सिर केसरिया रंग के कोमल उत्तरीयों से ढके थे, श्रौर कुछ दूसरे नृपित चौम के बने खोल पहने थे. जिनमें चूडामिण का खंड खिनत या टँका हुआ था। खोल का पर्याय शिरस्त्र दिया गया है (शंकर)। वस्तुतः, संस्कृत खोल ईरानी कुलह का स्पान्तर है। केसरिया रंग का उत्तरीय या बड़ा रूमाल सिर पर लपेटे हुए राजाओं के वर्णान में भी बाण दो विभिन्न देशों की वेषभूषा का वर्णन कर रहे हैं, जैसा कि विभिन्न प्रकार के कोटों के वर्णन में कहा जा चुका है। ये दो वेष चीन और ईरान के पहनावे को सूचित करते हैं। सौभाग्य से अजन्ता के नागराज और द्रविडराज-संवाद नामक चित्र में दोनों प्रकार की वेषभूषा पहने हुए दो परिजन अंकित किये गये हैं। एक ईरानी है, जो सिर पर खोल, अर्थात् कुलहटोपी या बुदबुदाकार शिरस्त्र पहने हैं [चित्र ७६]। इसकी मुखाकृति, वेषभूषा और तलवार की मूठ, अंबिया और उसके सिर पर जैसा कि बाण ने लिखा है, कुंकुम या केसर से रंगा हुआ रूमाल वँघा है [चित्र ८०]।

इसी प्रसंग में तीसरी प्रकार की शिरोभूषा को मोरपंख से बने हुए छुत्र की आकृति का शेखर कहा गया है, जिसके फूलों पर भौरे मँडरा रहे थे। मायूरातपत्र या मोरपंखी छुत्र के ढंग की शिरोभूषा की निश्चित पहचान तो ज्ञात नहीं, किंतु हमें यह भी पूर्व कथित दो वेषों की तरह विदेशी ही जान पड़ती है। इसका ठीक रूप अहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी के खिलौनों की कुछ विदेशी आकृतियों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, 'अहिच्छत्रा के खिलौने' विषयक लेख के चित्र, संख्या २२३, २२७, २४२, २४३ के मस्तकों की

राजा साहब श्रींधकृत श्रजन्ता, फलक ३३, गुफा १।

२. मायूरातपत्रायमाण्शेखरषट्पटलैः (२०७) । 'मायूरातपत्रायमाण' काश्मीरी प्रति का पाठ है, वही शुद्ध है, न कि मायूरपत्रायमाण । बाण ने स्वयं मायूरातपत्रों का वर्णन हर्ष के स्कन्धावार में (पृ० ६०) किया है।

शिरोभूषा देखने से बिलकुल मायूरातपत्र या मोरपंखों के बने हुए छाते का भान होता है। चित्र संख्या २२३ में तो मोरपंख के जैसे गोलचंद्रक भी अलग अलग खड़े पंखां के निचले भाग में बने हैं।

इसके बाद हाथी और घोड़ों पर सवार राजाओं का एवं रंग-विरंगी टालें लिये हुए घरती छोड़कर श्रासमान की ओर उछलनेवाले पैदल सैनिकों का वर्णन किया गया है। रंग-विरंगी सूलों (शारिकशारि) से ढके हुए जवान पट्टे हाथियों (वेगदंड) पर सवार राजा लंबी दूरी तय करके श्राये थे। हाथियों की इस इकड़ी के पंछे चारमट सिपाहियों की पैदल सेना थी। वे लोग चड़ल (चंचल) एवं डामर, श्रर्थात् जान हथेली पर लेकर लड़नेवाले और मरने-मारने पर उताल थे। चारमट पैदल सेना की टुकड़ी का उल्लेख प्रायः दानपत्रों में श्राता है, जिनमें राजा की श्रोर से यह ताकीद की जाती थी कि दान में दिये हुए श्रप्रहार गाँव में ऐसे सिपाहां प्रवेश न करें। श्रागे चलकर ये केवल डामर ही कहलाने लगे। डामरों के उत्पातों का उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी में प्रायः मिलता है। काशी की तरफ बरात के जुलूस में तलवार लिये हुए कुछ लड़वेये श्रभी तक चलते हैं, जिन्हें इस समय बाँका कहते हैं। इमारी सम्मति में थे लोग प्राचीन डामरों की ही नकल हैं। बरात का जुलूस फौजी जुलूस के ढंग पर बनता है, जिसमें गाजा-बाजा, कोतलघोड़े, मंडियाँ, निशान, हाथी, घोड़े, फँट, घौंसे श्रादि रहते हैं। श्रतएव, बाँकों को डामर चारमटों के प्रतिनिध मानना संभव है।

बाग ने लिखा है कि डामर सिपाही हाथों में गोल टाल (चर्ममंडल) लिये हुए थे। ये टालें चितकबरे कार्दरंग चमड़े की बनी हुई थीं। भास्करवर्मा के मेजे हुए भेंट के सामान की सूची में भी सुन्दर गोल आकार की कार्दरंग टालों का उल्लेख हुआ है, जो सुनहले पत्तों के कटाव से सजी हुई थीं। कार्दरंग पर टिप्पणी करते हुए टीकाकार शंकर ने लिखा है कि कार्दरंग एक देश का नाम था (२१७)। श्रीसिलवां लेवी और प्रबोधचन्द्र बागची ने दिखाया है कि कार्दरंग भारतीय द्वीपसमूह (हिंदेशिया) के अन्तर्गत एक प्रसिद्ध द्वीप था, जो कार्दरंग या चर्मरंग भी कहलाता था। मंजुशीमूलकल्प में हिन्देशिया के द्वीपों के नामों की गिनती में सबसे पहले कर्मरंग का उल्लेख है। भ

१. मार्गागतशारिवाहवेगदराडै:। वेगदंड=तरुराहस्ती ( शंकर, २०७ )।

२. चञ्चच्चामरिकर्मीरकार्दरङ्गचर्ममण्डलमण्डनोड्डीयमानचढुलडामरचारभटभरितभुवनान्तरै: (२०७)।

३. रुचिरकाञ्चनपत्रभङ्ग् राणामतिबन्धुरपरिवेशानां कार्दरङ्गचर्मणां सम्भारान् ( २०७ )।

४. प्रिश्रार्यन ऐंड प्रि-क्रैं वीडियन इन इंडिया (भारत में श्रार्य श्रीर द्रविडों से पूर्वकाल की परम्पराएँ), पृ० ९०६।

५. कर्मरङ्गाख्यद्वीपेषु नाङिकेरसमुद्भवे ।
द्वीपे वारुषके चैव नग्नबित्तसमुद्भवे ॥
यवद्वीपे वा सत्त्वेषु तदन्यद्वीपसमुद्भवा ।
प्रथात् कर्मरंग, नाङिकेर, वारुषक (सुमात्रा के पास बरोस द्वीप ), नग्नद्वीप (नीकोबार),
बित्तद्वीप श्रीर यवद्वीप (मंजुश्रीमृत्तुकल्प, भा० २, पृ० ३२२ )।

वराहिमिहिर ने बृहत्संहिता (१४।६) में आग्नेय दिशा के द्वीपों का वर्णन करते हुए चर्मद्वीप का नाम भी लिखा है। कर्मरंग का ही एक नाम नागरंग द्वीप भी था!

कार्दरंग द्वीप की ढालें गोल होती थीं। बाण ने उसके लिए बन्धुरपरिवेश ( सुन्दर घेरेवाली ) शब्द का विशेष प्रयोग किया है (२१७)। इतना श्रोर कहा गया है कि इन ढालों के चारों श्रोर चमचमाती हुई छोटी-छोटी चौरियाँ ( चञ्चचामर ) लगी हुई थीं। यही उनकी सुन्दरता का कारण था। काले चमड़े पर रंगविरंगी चौरियों के कारण ढालें चित-कबरी ( किमीर ) लग रही थीं। ढालों की सजावट के लिए उनके गोल घेरे के किनारे पर फुदनों की तरह छोटी छोटी चौरियाँ लगाई जाती थीं। बाण की लगभग समकालीन महिंवासुरमदिनी की एक श्रहिच्छना से प्राप्त मूर्ति में इस प्रकार की चौरियाँ स्पष्ट दिखाई गई हैं, जिससे बाण का शर्थ समक्तने में सहायता मिलती है [ चित्र ८२ ]।

कुछ राजा लोग सरपट चलते हुए कंबीज देश के तेज घोड़ों पर सवार थे। वे सैंकड़ों की संख्या में सक बाँधकर चल रहे थे। उनके सुनहले साज (श्रायान—श्रश्वभूषण्) कमाक्तम बजते हुए श्रपने शब्द से दशों दिशाश्रों को भर रहे थे।

सैकड़ों की संख्या में तड़ातड़ बजते हुए नगाड़ों का घोर शब्द कानों को फोड़े डालता था: निर्वेश्वप्रहतलम्बापटहरातपटुर ब्वांघेरीहतश्रवण्यावदरः (२००)। लम्बापटह को शंकर ने तिमला, श्रार्थात् तबला कहा है। ये गले में लटकाकर चलते हुए बजाये जाते थे, इस कारण बाण ने इन्हें लम्बापटह श्रीर तन्त्रीपटहिका (१३१) कहा है। दरा (कोटा) के गुप्तकालीन मन्दिर के मुखाइ पर इस प्रकार के लम्बापटह या तासे का चित्रण हुन्ना है [चित्र ३७]।

ऐसे अनेक राजाओं से, जिन के नाम पुकार-पुकारकर बताये जा रहे थे, राजद्वार भरा हन्ना था।

श्रमले दिन सूर्योदय हो चुकने पर बार-बार शंखध्विन होने लगी, जो इस बात की सूचक थी कि श्रव सम्राट् सेना का सुश्रायना करके कमान प्रहण करेंगे। सेना के व्यूहबद्ध प्रदर्शन या परेड के लिए समायोग शब्द प्रयुक्त हुश्रा। संज्ञा-शंख की ध्विन होने के कुछ ही देर बाद सम्राट् सुन्दर सजी हुई खासा हथिनी पर, जो पहली ही बार सैनिक प्रयाण पर निकली थी, राजभवन से बाहर श्राये। उनके सिर पर मंगलातपत्र लगा था, जिसका डंडा बिल्लौर का था तथा जिसके ऊपर माणिक्यखंड जड़े हुए ऐसे लगते थे, मानों सूर्य के उदय को देखकर वह कोप से तमतमा उठा हो। सम्राट् नवीन नेत्र या रेशम का बना हुश्रा केले

<sup>9.</sup> अहिच्छत्रा के खिलौने, ऐंश्येंट इंडिया, श्रंक ४, पृ० १३४, चित्र १२३ । श्रौर भी, देवगढ़ के मंदिर की मृर्तियों में इस प्रकार चौरियों से सजी हुई ढाल का सुन्दर श्रंकन मिलता है। (देवगढ़-एलवम, चित्र १०३)।

२. श्रास्कृन्दत्काम्बोजवाजिशतशिञ्जानजातरूपायानरवमुखरितदिङ्मुखैः ( २०७ )।

जनरल यू॰ पो॰ हिस्टोरिकल सोमायटी, १६'५०, दरा मालवे का गुप्तकालीन मंदिर, पृ० १६६।

४. समायोग = वर्दी, सरंजाम । गृहीतसमायोग = वर्दी पहनकर । प्रास्तसमायोग = वर्दी उतार कर । (दे॰ कादम्बरी: एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, पृ॰ ४०२)।

के गामे की तरह मुलायम त्रौर त्रंगों से सटा हुत्रा कंचुक पहने थे। इससे ज्ञात होता है कि हर्ष उस समय फौजी पोशाक या उदीच्यवेष में थे। कंचुक के श्रतिरिक्त उनका दूसरा परिधान चीरोदक नामक श्वेत वस्त्र का बना था। चीरोदक वस्त्र का उल्लेख वर्णरत्नाकर (चौदहवीं शती का पारम्म, पु॰ २१ ) श्रीर जायसी के पद्मावत में श्राया है। कम श्रायु में ही वे इन्द्र की पदवी पर आसीन हो गये थे। उनके दोनों श्रोर चँवर डुलाये जा रहे थे श्रीर मस्तक पर चूडामिण मुशोभित थी। होठों पर ताम्बूर्ल की लाली थी, गले में बड़ा लम्बा हार ( महाहार ) सुशोभित था। तिरछी भौंह से मानों तीनों लोकों के राजाओं को करदान का श्रादेश दे रहे थे। श्रपने मुजदंडों से मानों उन्होंने सप्तसमुद्रों की रचा के लिए ऊँचा परकोढा खींच दिया था। सारी सेना की त्राँखें उनपर लगी थीं। सब राजा उनके चारों श्रोर समुत्सारण ( भीड़ को हटाकर सम्राट् के चारों श्रोर श्रवकाश-मंडल बनाने का काम ) कर रहे थे। सम्राट् के त्रागे-त्रागे त्रालोक शब्द का उचारण करनेवाले दंडघर जनसमृह को हटाते हुए चल रहे थे। दंडधर लोग व्यवस्था-स्थापन में बड़ी कड़ाई का व्यवहार करते थे। व व अपने अधिकार के रोबी लेपन से शी घतापूर्वक इधर-उधर आ-जा रहे थे। उनके भय से लोग चारों श्रोर छिटक रहे थे। उनका श्रनुशासन इतना कड़ा था. मानों वायु को भी विनय की शिक्ता दे रहे थे, सूर्य की किरणों को भी वहाँ से हटा रहे थे, श्रीर सोने की वेत्र-लताओं के प्रकाश से मानों दिन का आना भी उन्होंने रोक दिया था।

इस प्रकरण में बाण ने कई पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका सांस्कृतिक महत्त्व है, जैसे सकत्त भुवनवशीकरण चूर्ण, जिसके विषय में उस समय जनता में विश्वास जम गया था, जैसा कि अष्टांगसंग्रह के 'निःशेषलोकवशीकरण सिद्धयोग' के उल्लेख से ज्ञात होता है। सिन्दूरच्छुरितसुद्रा, अर्थात् सिदूर में भरकर लगाई जानेवाली सुद्रा या राजमोहर वही थी, जिसका प्रयोग शुरू में कपड़े पर लिखे हुए दानपटों पर किया जाता था। महाहार वह बड़ा हार था, जो प्रायः मूर्तियों में दोनों कन्धों के छोर तक फैला हुआ मिलता है [चित्र ८३]। आलोक वह शब्द था, जिसे उच्चारण करते हुए प्रतिहार लोग राजा के आगे चलते थे।

सर्वप्रथम राजा लोग ब्रा-ब्राकर हर्ष के सामने प्रणाम करने लगे। कुछ सोने के सुकुट, जिनके बीच में मिण जड़ी थी, कुछ फूलों के शेखर श्रीर कुछ चूडामिण पहने थे। प्रणाम करते हुए राजाश्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्राट् सम्मानित कर रहे थे। 'किसी को केवल तिहाई खुले हुए नेत्रों की दृष्टि से, किसी को कटाच या अपांगदृष्टि से, किसी को समग्र दृष्टि या भरपूर आँखों से देखकर, किसी को श्रीर भी श्रिष्ठिक ध्यान से देखते हुए,

<sup>9.</sup> चंदनौटा खीरोदक फारी । बाँस पोर मिलामिल के सारी । जायसी के शुक्कजी-संस्करण में (पृ० १५८, २२।४४।०) में खरदुक पाठ है, जो अशुद्ध है । श्रीलच्मीधर-कृत संस्करण (पृ० ६२) में खिरोदक पाठ टिप्पणी में दिया है, जो शुद्ध और मूल पाठ था । श्रीमाताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित संस्करण में खीरोदक शुद्ध पाठ दिया गया है ।

२. व्यवस्थास्थापननिष्ठुरैः (२०८)।

३. लोक इति ये वदन्ति ते आलोककारकाः (शंकर)।

जिसमें भोंहें कुछ ऊपर खिच जाती थीं, किसी को इल्की मुस्कराहट ( अर्धिस्मत ) से, किसी को और अधिक मुख की प्रसन्नता (पिरहास ) से, किसी को चतुराई-भरे दो-एक शब्दों से ( छेकालाप ), किसी को कुशल-प्रश्न पूछकर, किसी को प्रणाम के उत्तर में स्वयं प्रणाम करके, किसी को अरयन्त बढ़े हुए भ्रू विलास और वीच्ण-रुचि से, और किसी को श्राज्ञा देकर। इन-इन रूपों में राजाओं के मान, पद और योग्यता के अनुसार उनके मानधन प्राणों को मानों वह मोल ले रहा था। राजाओं ने जो कुछ उसे दिया था, भिन्न-भिन्न रूपों में वह मानों उनका मूल्य चुका रहा था। बाण पहले कह चुके हैं कि सम्राट् के साथ संबंद राजाओं की कार्योनुसार अनेक कोटियाँ थीं; जैसे करदान, चामरग्रहण, शिर से नमस्कार, श्रीज्ञाकरण, पदध्वि लेना, अंजलिबद प्रणाम, वेत्रयष्टि ग्रहण, चरणनलों में प्रणाम इत्यादि (१६४)। भिन्न-भिन्न कोटियों के अनुसार हर्ष भी राजाओं के साथ यथोचित सल्क कर रहे थे।

जिस समय राजाश्रों का प्रस्थान शुरू दुश्रा, बाजों की प्रतिध्विन दिशाश्रों में व्यास हो गई। मैमन्त हाथियों की मदधाराएँ बहने लगीं, सिन्दूर-धूलि उड़ने लगीं, दुन्दुभियों की ध्विन व्यास हो गई, चँवर-समूह चारों श्रोर डुलाये जाने लगे, घोड़ों के मुख का फेन चारों श्रोर उड़ने लगा, सुनहले दंडवाले छत्रों से सफेद तगर के फूलों की भाँति दिशाएँ भर गईं, मुकुटमिण्यों से दिन श्रोर खिल उठा, घोड़ों के सुनहले श्रीर रुपहले साजों की खनखनाहट से कान फूटने लगे। चारों श्रोर दृष्टि फेंककर सम्राट्ने जब श्रपनी सेना को देखा, तब राजद्वार के समीप से प्रस्थान करते हुए स्कन्धावार को देखकर वह स्वयं भी श्राशचर्य में डूब गया। व

चलते हुए कटक में अनेक संलाप सुनाई पड़ रहे थे—'चलो जी।' 'भाई देर क्यों लगा रहे हो।' 'अरे, घोड़ा तंग कर रहा है।' 'मेले आदमी, पाँव टूटे की तरह रेंग रहे हो, और ये आगेवाले लोग हमारे ऊपर गिरे पड़ते हैं।' 'रामिल, देखो, कहीं धूल में गायब न हो जाओ।' 'वाह, फटे हुए थैले से सन्तू कैसे गिर रहे हैं।' 'अरे भाई, ऐसी हड़बड़ी क्या कर रहे हो?' 'अबे, बैल लीक छोड़कर कहाँ घोड़ों के बीच भागा जाता है।' 'अरी घीवरी, कहाँ घुसी पड़ती है।' 'ओ हथिनी की बच्ची, हाथियों में जाना चाहती है।' 'वाह! चने की बोरी कैसी टेड़ी होकर कर रही है।' 'मैं चिल्ला रहा हूँ, फिर भी तू नहीं सुनता।' 'अरे' गड्ढ़े में गिरोगे क्या !' 'ओ बकवादीन, चुपचाप बैठ।' 'ए काँजीवाले, तेरा घड़ा तो फूट गया।' 'अरे, मट्ठर पड़ाव पर पहुँचकर ही गन्ना चूस लेना।' 'बिगड़े,

२. स्वयमि विसिष्मिये बलानां भूपालः सर्वतो विश्विप्तचक्षुश्चाद्राक्षीदावासस्थानसकाशात् प्रतिष्ठमानं स्कन्धावारम् (२९०)।

९० राजतिहिरएमयैश्च मएडनकभाएडमएडलैः हादमानैः (२०६)। मएडनकभाएड=घोडों को माँडने, अर्थात् सजाने का साज-समान, जी सोने-चाँदी का बनता था और चलने से खन-खन शब्द करता था।

३. काश्मीरी प्रतियों में 'लंड घित तुरहमः' शुद्ध सार्थ क पाठ है, जो निर्णयसागर-संस्करण में विगड़कर त्वहाति हो गया है।

४. गल्ति सक् प्रसेवकः (२१०)।

५ गलति तिरश्चीना च गुकगोखिः (२१०) ।

६. सौवीरककुम्मो भगनः (२१०)।

बैल को सँभालो।' 'लौंडे (चेट), कबतक बेर बीनता रहेगा, चल, दूर जाना है।' 'द्रोग्यक आज ही तिलिर-बिलिर करने लगा, अभी तो सेना की यात्रा लंबी पड़ी है।' 'अकेले इस दुष्ट को छोड़कर हमारी पंगत मिली हुई चल रही है।' 'आगे रास्ता ऊबड़-खाबड़ है।' 'ओ बुड्ढ़े, कहीं राब की गगरी न फोड़ डालना।' 'गंडी, चावलों का बोरा भारी है, बैल के मान का नहीं।' 'अबे टहलुवे, सामने उड़द के खेत से बैलों के लिए एक पूली तो दराँत से जल्दी काट ले।'' 'कीन जाने यात्रा में चारे का क्या प्रबन्ध रहेगा।' 'यार (धाव), बैलों को हटाये रहो, इस खेत में रखवाले हैं।' 'सगड़ गाड़ी लटक गई, तगड़ा (धुरंघर) घौला बैल उसमें जोतो।' 'ए पगले, स्त्रियों को रौंद डालेगा? क्या तेरी आँखें फूट गई हैं?' 'वत तेरे हस्तिपक की! मेरे हाथी की सूँड पर चढ़ा हुआ खिलवाड़ कर रहा है।' 'ओ पियकड़, धक्कामुक्की के फेर में पड़कर लगे कीचड़ में लोटने।'" 'ऐ भाई, दु:खियों के साथी, कीचड़ में फँसे बैल को निकाल लो।' 'छोकरे, इधर भाग आ, हाथियों के भीड़-भड़क में पड़ गया, तो काम तमाम हो जायगा।' इस प्रकार कटक में तरह-तरह के बोल सुनने में आ रहे थे।

श्रीर भी, बाण ने प्रयाण करती हुई सेना के दूसरे पच का वर्णन किया है। सेना के प्रयाण से नौकर-चाकर, जनता, किसान, देहात के लोगों श्रादि पर जो बीतती थी, उनके दुःख सुख की मिली-जुली काँकी बाण ने प्रस्तुत की है। एक जगह छुटभैये नौकर दाँत फाइ रहे थे श्रीर सुफ्त में मिलनेवाले श्रन्न से सुटाकर खिलखिलाते हुए कटक की प्रशंसा के पुल बाँध रहे थे। घोड़े-हाथियों के लिए जो हरी फसल ( सस्यघास ) कटवाकर मँगाई गई थी, उसमें से जो बच गया था, उसे मींइकर मनचाहा श्राहार प्राप्त करके बिदया

१. विनैकेन निष्ठुरकेण निष्ठेयमस्माकम् (२१०)। इस वाक्य का अर्थ अस्पष्ट है, वजन के अनुसार ऊपरी अर्थ किया गया है। काश्मीरी प्रतियों में और निर्णयसागर मृल प्रन्थ में 'निष्के यम् पाठ है, किंतु फ्यूरर ने 'निष्ठेयम्' पाठान्तर दिया है। टीकाकार शंकर ने भी निष्ठेयम्' पाठ मानकर निष्ठा का श्लेष अर्थ किया है, जिसका तातपर्य पंक्तिबद्ध सैनिकों का एक दूसरे से मिलकर चलना ज्ञात होता है। निष्ठुरक गाली की तरह से है, जिसका अर्थ 'शरीर से निर्दय' किया जा सकता है, अर्थात् स्वयं तेज चलकर दूसरों को कष्ट देनेवाला। यदि 'निष्के यम्' पाठ ही प्राचीन माना जाय, तो अर्थ इस प्रकार होगा—इस एक दुष्ट को छोड़कर और हम सब ठीक (कर्तव्य से उन्ध्र्या) हैं।

२. दासकमाषीगादमुतो द्राग् दात्रेग मुखचासपूलकं छनीहि । माषीग — माष या उदद का खेत । मुखघास — वह चारा, जिसके मुठ्टे-दो मुठ्टे नोंचकर जुते हुए बैलों को खिला दिये जायँ।

३. को जानाित यवसगतं गतानाम् (२१०)। इसका अर्थ कावेल और करो दोनों ने साफ नहीं किया। 'हमारे चले जाने पर चारे में छिपाई हुई उद्द को पूली को कौन निकालेगा (करो)।' किन्तु, ऊपर का ही अर्थ शब्द और प्रकरण दोनों की दृष्टि से उपयुक्त ज्ञात होता है—'यात्रा में (गतानाम्) घास-चारे का हालचाल (यवसगतम्) कौन जाने, कैसा होगा ?'

४. यक्षपालित नाम भी हो सकता है अथवा वह व्यक्ति, जिसपर यक्ष आया इत्रा हो ।

सम्मकदंमें स्खलसि (२१०)।

भोजन से वे लोग फूल रहे थे। इस तरह की दावत का मजा लेनेवाले लोग सेना में नीची श्रेणी के नौकर-चाकर ही थे, जैसे मेंठ, (हाथियों के मेठ, जो सम्भवतः सफाई के काम पर नियुक्त थे), वंठ (कुँवारे जवान पट्टे, जो हाथ में सिर्फ डंडा या तलवार लेकर पैदल ही हाथी से भिड़ जाते थे, चित्र ८४) तवठर (श्रहमक या उजडु), लम्बन (शर्दभदास या लहू नौकर, जिससे गधे की तरह सब काम लिया जा सके), लेशिक (घिसपारे, घोड़ों के टहलुवे), लुंठक (लूटपाट करनेवाले), चेट (छोटे नौकर-चाकर), शाट (धूर्च या शठ), चंडाल (श्रश्वपाल या घोड़ों को तोबड़ों में दाना खिलानेवाले श्रौर सफाई करनेवाले नौकर)। इस श्रेणी के लोग तो कटक-जीवन से खुश थे; पर बेचारे बुड्ढे कुलपुत्र सेना की नौकरी से दुःखी थे। किसी तरह गाँवों से मिले हुए मिर्यल बेलों पर सामान लादकर विना नौकर-चाकर के वे घिसट रहे थे श्रौर स्वयं श्रपने ऊपर सामान लादकर चलने के कष्ट श्रौर चिन्ता से सेना को कोस रहे थे—'बस, यह यात्रा किसी तरह पूरी हो जाय, फिर तो तृष्णा का मुँह काला; धन का सत्यनाश ; नौकरी से भगवान बचाये। सब दुःखों की जड़ श्रब इस कटक को हाथ जोड़ता हूँ।'

कहीं काले कठोर कंघों पर मोटा लट्ठ रखें हुए राजा के वारिक नामक विशेष श्राधिकारी, सम्राट् के निजी इस्तेमाल की विविध सामग्री, जैसे सोने का पादपीठ, पानदान, तांबूल-करंक, पानी का कलसा, पीकदान श्रीर नहाने की द्रोणी को ले चलने की हेंकड़ी में इटलाते हुए लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे।

रसोई के लिए माँति-भाँति का सामान ढोनेवाले भारिक या बोिक्स भी जनता के ऊपर हें कड़ी दिखाने में कम न थे। वे आगे आनेवाले लोगों को हटाते हुए चलते थे। उनमें से कुछ सूअर के चमड़े की बिद्धयों में बकरे लटकाये चल रहे थे। कुछ हिरनों के

- १. स्वेच्छामृदितोद्दामसस्यघातिवघससुखसम्पन्नात्रपुष्टैः (२११)। सस्यवास = हरी फसल, जिसमें दाने पड़ गये हों; वह सेना में जानवरों को खिलाने के लिए लाई गई थी। उसका खाने से बचा हुआ भाग विघस था (विघस = भोजनशेष, अमरकोश)। मटर की फिलियों, बूट, हरे जो, गेहूँ की बालियों को मींडकर (स्वेच्छामृदित) दाने निकालकर मंडल में बैठे हुए मेंट, वंठ आदि फके मार रहे थे। उद्दाम = प्रभृत, मनचाहा, अथीत पीछे वचा हुआ अत्र भी काफी मात्रा में था। सुखसम्पन्नात्र = सुख या मजे के साथ मिला हुआ अत्र।
- २. श्रहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी के एक गोल डिब्बे पर इस प्रकार के शरीर-वल से युक्त हाथी का मुकाबला करते हुए एक वंड का चित्र दिया गया है; शरीर पर चढ़े मांसकट से वह भी देखने में हाथी-जैसा ही लगता है (श्रहिच्छत्रा के खिलौने, ऐंश्येंट इंडिया, भाग ४, पृ० १६१, चित्र २६१)।
- ३• सम्राट का निजी सामान (पार्थि वोपकरसा), कः सौवर्स्पादपीठी, खः पर्यं क, ग करंक, घः कलरा, ङः पतद्मह चः अवम्राह (स्नानद्रोस्सी)। वारिक-सम्राट् के निजी सामान और माल-असवाव की रक्षा के उतरदायी विशेष कर्मचारी। राजा विष्मुसेन के शिलालेख (५६२ ई०) में कई बार वारिक कर्मचारियों का उल्लेख आया है, जो सम्राट् की निजी भूमि से प्राप्त अन्नादि की सार-सँभाल रखते थे (प्रोसिडिंग्स वम्बई श्लोरियंटल कान्फ्रन्स, १६४६, पृ० २७१)। नालंदा के मुद्रालेखों में भी वारिक कर्मचारियों का उल्लेख है।

अप्रभाग और चिड़ियों के ठट्ट-के-ठटु लटकाये ले चल रहे थे। कुछ लोग खरगोश के छोटे बच्चे, सागपात, बाँस के नरम श्रंकुर रसोई के लिए लेकर चले जा रहे थे। कुछ दूध-दहीं के ऐसे हंडे लिये थे, जिनके मुँह सफेद कपड़ों से दके थे और एक तरफ गीली मिट्टी पर मोहर लगा दी गई थी। सामान ढोनेवाले अंगीठो (तलक), तवा (तापक), तई ( तापिका ), राँधने के लिए ताँवे के बने बरतन ( ताम्रचर ), कड़ाही आदि बरतनों से भरे हुए टोकरे लेकर चल रहे थे। कमजोर बैलों को हाँकने के लिए गाँवों से पकड़कर जो नौकर (खेट-चेटक ) बुलाये गये थे, वे सब कुलपुत्रों पर ताना कसते हुए कह रहे थे-- भेहनत हम करेंगे, लेकिन फल के समय दूसरे ही उचकके आ धमकेंगे ,' कहीं राजा को देखने की इच्छा से गाँवों के लोग दौड़कर स्त्रा रहे थे। मार्ग में जो अग्रहार गाँव पड़ते थे, उनके अनपढ़ आग्रहारिक लोग मंगल के लिए ग्राम-महत्तरों के हाथों में जलकु भ उठवाये हुए त्रा रहे थे। कुछ लोग दही, गुड़, शकर त्रीर पुष्पां की करंडियाँ पेटियों में बन्द करके भेंट में जल्दी से ला रहे थे। कुछ लोग क्रुद्ध कठोर प्रतीहारियों के डराने-धमकाने से दूर भागते हुए भी गिरते पड़ते राजा पर ही अपनी दृष्टि गड़ाये थे। वे पहले भोगपतियों की भूठी शिकायत कर रहे थे, या पुराने सरकारी अफसरों की सराहना कर रहे थे, या चाट सैनिकों के पुराने अपराधों को कह-सुना रहे थे। दूसरे लोग सरकारी कर्मचारियों से मन मिलाकर 'सम्राट् सालात् धर्म के अवतार हैं', इस प्रकार की स्तुति कर रहे थे। किन्तु, कुछ लोग ऐसे थे, जिनकी पकी खेती सेना के लिए उजाड़ दी गई थी। वे उसके शोक में अपनी गृहस्थी के साथ बाहर निकलकर प्राणों को हथेली पर रखे निडर होकर कह रहेथे — 'कहाँ है राजा ? किसका राजा ? कैसा राजा ?' इस प्रकार राजा को बोली मार रहे थे।

सेना के चलने से जो कलकल ध्विन हुई, उससे जंगल में छिपे हुए खरगोशों का भुंड बाहर निकल आया। बस डंडा लिये हुए तेज व्यक्तियों के समूह उनपर टूट पड़े और जैसे खेतों के ढेले तोड़े जाते हैं, वैसे उन्हें मारने लगे: गिरिगुडकेरिव हन्यमाने: । वे बेचारे जान लेकर इधर-उधर भागे, पर बहुतों को भीड़ ने सँभाल लिया और बोटी-बोटी नोच ली। लेकिन, कुछ खरहे टाँगों के बीच में धुसकर निकल जाने में ऐसे होशियार थे कि घुड़सवार के कुत्तों को भी अपनी टेडी-मेडी भगदड़ से भाँसा देकर निकल भागे, यद्यपि उनपर चारों

9. क्व राजा = कहाँ है राजा, अर्थात् क्या यह राजा के योग्य है। कुतो राजा = कहाँ का राजा च वक्ते आया है, अथवा आया कहीं का राजा। की दशो वा राजा = कैसा है राजा, अथवा ऐसा ही होता है राजा क्या (२१२)।

र॰ इसमें खरगोशों के मुंड के शिकार का सजीव वर्णन है। जैसे ही खरहों का मुंड निकला, डंडा लिये हुए व्यक्ति न्नपर टूट पड़े और उन्हें पद पद पर ऐसे कूटने लगे, जैसे खेत के डलों को तोड़ते हैं। इतने में वे छितराकर भागे (इतस्ततः सञ्चरिद्धः); तब भोड़ ने कुछ को एक साथ दबो चकर काम तमाम कर दिया: युगपत्परापतितमहाजन- प्रस्तैस्तिलशो विलुप्यमानैः। लेकिन, खरगोश भी पक्के थे, उनमें से कितने ही जानवरों की टाँगों के बीच में घुसकर निकल भागने में चतुर थे और घुड़सवारों के शिकारी कुत्तों को भी आड़े-तिरल्जे भागकर (कुटिलिका) बुत्ता दे सकते थे। यद्यि उनपर ढेला, डंडा, फरसा, कुदाल, फावड़ा आदि से एक साथ हमला किया गया,

स्रोर से ढेले, पत्थर, डंडे, टेढी छड़ी, कुठार, कील, कुदाल, फड़वा, दराँती, लाठी जो कुछ भी हाथ में पड़ा, उसी से हमला बोल दिया गया था।

कहीं घिसयारों के मुंड मूसे श्रीर धूल से लथपथ थे श्रीर गठरी में से गिरे हुए दूब के नालों का जाल-सा उनके शरीर पर प्रा हुश्रा था। घोड़ों पर कसी हुई पुरानी काठी के पीछे की श्रोर उनके दराँत लटक रहे थे। पलान के नीचे बची-खुची रही ऊन के टुकड़ी से जमाये हुए गुदगुदे श्रीर मैंले नमदे घोड़ों की पीठ पर पड़े हुए थे।

धासिक लोग हिलता हुआ चोलक (एक प्रकार का ऊँचा कोट) पहने हुए थे। उन्हें प्रभु-प्रसाद के रूप में पटचर-चीरिका या कपड़े का फाइकर बनाया फीता सिर से बाँघने को मिला था, जिसके दोनों छोर पीछे की छोर फहरा रहे थे। इसी को चीरिका भी कहा जाता था। ऊपर लेखहारक मेखलक के वर्णन में पीठ पर फहराते हुए पटच्चर कर्पट का उल्लेख हुआ है (५२)। हाथियों के वर्णन में इसी प्रकार का चीरा बाँधनेवाले कर्म-चारियों को कर्पटिन् कहा गया है (१६६)। यह चिह्न सम्राट् की कृपा का सूचक समभा जाता था [चित्र ६२]।

कटक में एक तरफ कुछ सवारों की दुकड़ी आनेवाले गौडयुद्ध के विषय में चबाव कर रही थी। कहीं सब लोग दलदल को पाटने के लिए घास-फूँस के पूले काटने में जुटे थे। कहीं उजडु ब्राह्मण डर से भागकर पेड़ के ऊपर चढ़े हुए गाली-गलौज कर रहे थे और नीचे खड़े दंडधर बेंत से उन्हें धमका रहे थे। वस्तुतः, बाण ने यहाँ इस बात की श्रोर संकेत किया है कि जिन ब्राह्मणों को राजाओं से श्रयहार में गाँव मिले हुए थे, उनके दानपटों की यह शर्च थी कि उनपर सरकारी सेनाओं के पड़ाव या उधर से गुजरने के कारण किसी तरह का लाग, दंड-कर या सामग्री देने का बोक न पड़ेगा। प्राचान प्रथा के श्रनुसार श्रयहार में दिये हुए गाँव सब लाग-भाग से विशुद्ध माने जाते थे। इस समय सैनिक-प्रयाण के कारण उन गाँवों से भी दंडधर लोग कुछ वस्तुल करना या ऐंटना चाहते थे। इसी पर सरकारी कर्मचारी श्रीर श्रयहारभोगी ब्राह्मणों में कगड़ा हो रहा था। वेत्रा लोगों ने श्रयनी हेंकड़ी में डराना-धमकाना चाहा, तो ब्राह्मण बिचारे डरते हुए भागकर पेड़ पर

तथापि भी ऋायुर्वत रोष रहने से कुछ बचकर भाग ही निकले। मालूम होता है कि जंगल में बसे हुए खरहों की माँद को कुदालु-फावड़ों से खोदकर उनका शिकार किया जाता था।

शीर्णोर्णाशकलशिथिलमिलनमलकुथैः (२१३)। मलकुथ — मलपटी छिविरित्यर्थः (शंकर)। मलपटी वह नमदा हुन्ना, जो पलान के नीचे त्रव मी घोडों की पीठ पर विद्वाया जाता है। यह गुलगुला या नरम होता हैं; शिथिल का त्रवे यहाँ छुजछुजा या नरम ही हैं। छीज में बची हुई ऊन को जमा कर नमदे बनाये जाते हैं त्रीर फिर उसमें से इच्छित लम्बाई-चौड़ाई के दुकड़े काट लिये जाते हैं। इसी को बागा ने 'शीर्गोर्गा-शकल' कहा है।

रे एकान्तप्रवृत्ताश्ववार् वकचर्व्यमाणागामिगोडविष्रहम् (२१३)। इस वाक्य का कुछ अंश (चर्व्यमाणागामिगोडविष्रहम् ) लेखक-प्रमाद से २१२ पृष्ठ के 'क्वचिदेकान्तप्रवृत्त' इत्यादि वाक्य में प्राचीन काल में ही मिल गया था।

जा चढ़े श्रीर वहीं से श्रपने वाग्वाणों का प्रयोग करने लगे। इसी प्रकरण में ऊपर कहा जा चुका है कि कुछ श्राग्रहारिक लोग श्रपने गाँवों से बाहर श्राकर राजा का स्वागत करने के लिए दही, गुड़ श्रीर खंडशर्करा भर-भरकर बंद पेटियाँ लेकर श्रा रहे थे श्रीर फिर भी दंडधारी सैनिक उनको डाँट-फटकार बतलाकर श्रीर डरा-धमकाकर दूर भगा रहे थे। पुराने भोगपित श्रीर चाट-सैनिकों के जल्मों की शिकायत करने की इच्छा रखते हुए भी गाँववालों के लिए सम्राट् तक श्रपना दुखड़ा पहुँचाने का कोई साधन न था। इस तरह बाण ने जनता के कप्टों को सची भाँकी दी है। न केवल सैनिक-प्रयाण के समय, बल्कि हाथियों के शिकार में हाँका करने के लिए भी लोग पकड़ बुलाये जाते थे। प्रभाकरवर्द्धन की बीमारी के समय हर्षवद्धन को जब यकायक लौटना पड़ा, तब उसकी यात्रा के मार्ग को सूचित करने के लिए जबरदस्ती पकड़े गय श्रासपास के गाँवों के लोगों को रात-दिन खड़ा रहना पड़ा था।

कहीं गाँव के लोग कुत्तों को घसीटकर ला रहे थे और कुलुंठक उन्हें अपने फाँसों में बाँध रहे थे। गाँव के लोग सेना या शिकार के लिए बड़े कुत्तों को छुंठकों के हवाले कर रहे थे। राजपुत्र एक दूसरे से होड़ लगाकर घोड़े दौड़ाते हुए आपस में टकरा जाते थे। इस प्रकार के कटक का मुआयना (वीक्ष्ण) करके हर्ष समीपवर्त्ती राजकुमारों के साथ अनेक आलापों का सुख लेते हुए आवास को लौटे। अभी तक वे करेणुका या हथिनी पर सवार थे। जब वह हथिनी राजमंदिर या राजकुल के द्वार पर पहुँची, तब सम्राट्ने भौहों के इशारे से राजाओं को विदा कर दिया और राजद्वार के भीतर पहली कद्या में प्रविष्ट होकर बाह्य आस्थान मंडप या दरबारे-आम के सामने हथिनी पर से उतर गये और आस्थानमंडप में रखे हुए आसन पर जा बैठे।

इस प्रसंग में बाण ने राजाओं के साथ हर्ष के वार्तालाप का विवरण भी दिया है। इसमें नाना भाँति से युद्धयात्रा से पूर्व हर्ष को प्रोत्साहन दिया गया था, जैसे—'मान्धाता ने दिग्विजय का मार्ग दिखाया। उसपर चलकर अप्रतिहत रथवेग से रघु ने थोड़े ही समय में दिशाओं को शान्त कर दिया। पांडु ने अकेले धनुष से समस्त राजचक को अपना करद बना लिया। राजसूय-यज्ञ के समय अर्जुन ने चीन देश पार करके हेमकूट पर्वत पर गन्धवाँ को जीत लिया। विजय के मार्ग में अपने ही संकल्प का अभाव एकमात्र बाधा

१. षुरःप्रवृत्तप्रतीहारगृह्यमागायामीगापरमपराप्रकटितप्रगुरावत्मी (१५२)।

र. कुछंठक का अर्थ शंक र ने कुतों को बाँघने का डंडा किया है। कोशों में यह शब्द नहीं मिलता। सम्भव है, शंकर के इस अर्थ के सामने कोई प्रामाणिक परम्परा रही हो, अथवा उसने प्रकरण के अनुसार यह अर्थ अपने मन से लगाया हो। हमारे विचार से मेंठ, वंठ, वठर (२९९) आदि सची के छंठक संज्ञक कर्मचारी और कुछ ठक एक ही हैं, जिनका काम शिकार वगैर के लिए कुतों की देखभाल करना था। कुछ ठक का पाठान्तर कुछ डक भी है, जिसका अर्थ कुछ डी या कलावाजी करनेवाले नट ज्ञात होता है, जो कंजर या साँसियों की तरह शिकारी कुत्ते पालते और आखेट में सहायक होते थे।

होती है। जैसे किनरराजदुम बरफ से दका हिमालय जैसा रच्क पाकर भी साहस के स्रभाव में कुरराज श्रर्जुन का किंकर हो गया। ज्ञात होता है कि पूर्व के राजा श्रच्छे विजिगीषु न थे; क्योंकि थोड़े-से ही धरती के दुकड़े में एक साथ भगदत्त, दन्तवक्त्र, रुक्मि, कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल, साल्व, जरासंघ, जयदथ श्रादि राजा विचिपच करके रहते रहे। युधिष्ठिर कैसे श्रात्मसन्तोषी थे, जिन्होंने श्रर्जुन की दिग्विजय होते हुए भी श्रपने राज्य के समीप ही किंपुरुष देश के राज्य का सहन कर लिया। चंडकोश राजा श्रालसी था, जिसने सारी धरती को जीत लेने पर भी स्त्रीराज्य में प्रवेश नहीं किया। तुषारगिरि श्रीर गन्धमादन पर्वतो में फासला ही कितना है ? उत्साही के लिए तुरुकों का देश हाथ-भर हैं। पारसीकों को प्रदेश बित्ता-भर है। श्रकस्थान खरहे के पैर का निशान-मात्र है। पारियात्र में तो सेना मेजना ही व्यर्थ है; वहाँ मुकाबले के लिए कोई दीखता ही नहीं। दिल्लापथ उसके लिए, जो शौर्य का धनी है, सुलभ है। दिल्लाणी समुद्र की हवाएँ दर्दुर पर्वत तक पहुँचकर उसकी गुफाश्रों को सुगन्धित करती हैं, उनमें दूरी है ही कहाँ श्रीर दर्दुर के निकट ही तो मलया-चल है, एवं मलयाचल से मिला हुश्रा ही महेन्द्रगिर।

इस वर्णन में कई बातें भौगोलिक दृष्टि से महत्त्व की है। सभापर्व के अनुसार अर्जुन उत्तरी दिशा की दिग्विजय के सिलिसिलों में वाह्णीक, दरद और कम्बोज (बल्ख, गिलिगित और पामीर) देशों को जीतकर परमकम्बोज देश (कम्बोज के उत्तर-पूर्व) में घुसा और वहाँ से ऋषिकों या यूचियों के देश में, जहाँ ऋषिकों के साथ उसका शिव और तारकासुर की भाँति अत्यन्त भयंकर संग्राम हुआ। मूल महाभारत में चीन देश का नाम न होने पर भी बाख ने अर्जुन के चीन देश जाने की बात लिखी है और वह ठीक भी है; क्योंकि यूची या ऋषिक पाँचवीं शताब्दी ई० पूर्व में, जिस समय का यह प्रकरण है, उत्तरी चीन में ही थे। इस बात का ठीक परिचय बाख के समकालीन महाभारत के विद्यानों को था। कि ऋषिकों की दिग्विजय के लिए अर्जुन चीन देश तक गये थे। कि ऋषिकों की विजय से लौटते हुए अर्जुन किंपुक्षदेश में आये और वहाँ से हाटकदेश में गयं, जहाँ मानस सरोवर था। हाटक देश तिब्बत का ही एक भाग था और वहीं हेमकूट पर्वत भी था। महाभारत में यद्यिष हेमकूट का

<sup>9.</sup> महाभारत, सभापर्व, रना१ । वाण ने लिखा है कि कौरवेश्वर ने हुम को जीत लिया था श्रीर हुम ने उसे कर दिया। शंकर ने कौरवेश्वर का अर्थ दुर्योधन किया है। ज्ञात होता है कि कौरवेश्वर पद अर्जुन का वाची है; क्योंकि सभापर्व २५।१ के अनुसार अर्जुन ने किंपुरुष देश में किन्नरराजहुम के पुत्र का राज्य जीत लिया था (दिशं किंपुरुषवासं हृ मपुत्रेण रक्षितम्)। दिव्यावदान (पृ० ४३५ श्रादि) के सुधनकुमारावदान नामक कहानी में हस्तिनापुर में राजकुमार सुधनिकत्तरराजहुम की पुत्री मनोहरा से प्रेम करके उससे विवाह कर लेता है। किसी समय यह कहानी दूर तक प्रसिद्ध थी। मध्यएशिया में खोतान से सुधन अवदान की कहानी के पत्र मिले हैं (दे० बेली, ईरानो इंडिका, भाग ४; स्कूल आर्फ् ओर्यटेटल स्टडीज की पत्रिका, माग १३, १०५१, पृ० ६२१; श्रीमोतीचन्द : सुधन अवदान का नेपाली चित्रपट, बम्बई-संग्रहालय की पत्रिका, भाग १, १६५२, पृ० ६)।

२. महाभारत, सभापर्व २७। २५-२८।

नाम नहीं है, किन्तु बाण ने महाभारतीय भूगोल का स्पष्टीकरण करते हुए उसका उल्लेख किया है।

इस प्रकरण में अलसश्चंडकोश का उल्लेख सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। श्रीसिलवाँ लेवी ने इसकी ठीक पहिचान अलसन्द या सिकन्दर से की थी। सिकन्दर-सम्बन्धी आख्यानों का पूरा कथासागर ही यूनान से अबिसीनिया (अफिका) और ईरान तक फैल गया था। उसके अनुसार सिकन्दर ने समस्त पृथ्वी जीतकर अन्त में ए किन नामक स्त्रियों के राज्य को पत्र मेजकर विजित किया; पर स्वयं उसमें प्रवेश नहीं किया। यह स्त्री-राज्य एशिया माइनर में ब्लैक सी और एजियन सी के किनारे था। यूनानी इतिहास-लेखक कित्त्रिस के अनुसार जब सिकन्दर विजय करता हुआ एशिया में आया, तब एमेजन देश की रानी थलेखिस उससे मिलने आई। सिकन्दरनामा का यह एक प्रसिद्ध कथा हो गई थी कि सिकन्दर ने स्त्री-राज्य को दूर से ही अपने आधिपत्य में लाकर उत्ते अखूता छोड़ दिया था। उसी कहानी का उल्लेख बाण ने किया है। अ

सातवीं शती के पूर्वार्ध में भारतवर्ष का विदेशों के साथ जो सम्बन्ध था, उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि बाय ने संवित्त, किन्तु अपने स्पष्ट ढंग से दी है। चीनी तुर्किस्तान तुरुकों का देश था, जहाँ उइगुर तुर्क, जो बौद्धधर्मानुयायी थे, बसे हुए थे। वे भारतीय संस्कृति के प्रेमी तथा कला और साहित्य के संरच्छ थे। उनकी संस्कृति के अनेक प्रमाण और साहित्यक अवशेष चीनी तुर्किस्तान की मरुभूमि के नगरों की खुदाई में मिले हैं। उधर पश्चिम में सासानी युग का ईरान देश पारसीकों का देश कहलाता था, जिनका उल्लेख रघुवंश (४।६०) में कालिदास ने भी किया है। शकस्थान ईरान की पूर्वी सीमा पर स्थित था। दूसरी शती ई० पू० में जब शक लोग हूणों के दबाव से बाह्बोंक से दिल्य की और हटे, तब वे पूर्वी ईरान

१. मैमोरियल सिलवाँ लेवी (सिलवाँ लेवी-लेखसंग्रह), पृ० ४१४। इसी फोंच लेख का श्रॅगरेजी अनुवाद (श्रीप्रवोचन्द्र बागची-कृत) एलेक्जेंडर ऐंड एलेक्जेंड्रिया इन इंडियन लिटरेचर, इंडियन हिस्टोरिकल कार्टरलो, भाग १२ (१६३६), पृ० १२११—३३ पर प्रकाशित हुआ है। श्रीलेवी का कथन है कि स्यूडो-कैलिस्थनीस ने सिकन्दर का कल्पना से भरा हुआ एक जीवन प्रस्तुत किया था। वही सब देशों में फैल गया। उसीके अ० २५-२६ में अमेजनों के देश को अपनी विजय के अन्त में जीतकर सिकन्दर के पिट्छम लौटने का वर्णन है। श्रीलेवी का सुम्माव है कि मूल शब्द अलसन्द था, उसी का संस्कृत अलसचर्ड हुआ। जब बागा ने पूर्वपद अलस (आलसी) को अलग कर लिया, तब नाग के लिए केवल चंड बच रहा। इसी में कोश जोड़कर चंडकोश नया नाम बागा ने बना डाला और फों ब बारा उसमें नये अर्थ का चमत्कार उत्पन्न किया। चएडकोश राजा (वह जिसमें वृषशिक बड़ी उप्रथी) आलसी था, जो चएडकोश होते हुए भी स्त्री-राज्य में नहीं घुसा, दूर से ही लौट गया। (लेवी का लेख, पृ० १२३)।

देखिए, लैम्प्राएर-कृत क्लासिकल डिक्शनरी, पृ० ४२, ४३; श्रौर भी, टाइम्स द्वारा प्रकाशित 'सेंचुरी साइक्लोपीडिया श्रॉफ नेम्सले, पृ० ४८।

मुफो इस पहचान की स्वना सबसे पहले अपने मित्र श्रीमोतीचन्द्रजी से मिली, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

श्रीर श्रफगानिस्तान की सीमा पर श्राकर जमें । तभी से वह प्रदेश शकस्थान कहलाने लगा । प्रथम शती ई० पू० के मथुरा से मिले हुए खराष्ठी भाषा के सिहशीर्षक लेख में मथुरा श्रीर तक्षिला के शक क्त्रपों का इतिहास बताते हुए उनके मूलदेश शकस्थान का भी उल्लेख श्राया है । प्रतापी गुप्तों ने शाहानुशाही शकों श्रीर उनकी मुरुंड-शाखा के राज्य को उखाड़ फेंकी था श्रीर बाख के समय में शकों का कोई राज्य नहीं बचा था । फिर भी, शकस्थान यह देश का नाम बचा रह गया था, जैसा कि पश्चिम दिशा के जनपदों में वराहमिहिर ने भी ( ब्रह्मसंहिता, १४।२१ ) उसका उल्लेख किया है ।

्र पारियात्र पर्वत के मालवा-प्रदेश में हर्ष का राज्य हो गया था। किन्तु, दिल्णापथ में चालक्यराज पुलुकेशिन के कारण उसकी दाल नहीं गली।

हर्ष इस समय अपने उस महल के बाह्य आस्थान मंडप में थे, जो अस्थायी रूप से बॉस-बल्लियों से बना लिया गया था। आस्थान-मंडप में आकर उसने समायोग बर्जास्त होने (प्रास्तसमायोग) की सूचना दी और च्याभर वहीं ठहरा। आस्थान-मंडप से ही समायोग (फौजी परेड) का आरंभ हुआ था और वहीं पर्यवसान भी हुआ। कादम्बरी में चन्द्रापीड की दिग्विजय का प्रारम्भ भी आस्थान-मंडप से ही कहा गया है।

इसी समय प्रतीहार ने ब्राकर सचना दी-'देव. प्राग्ज्योतिषेश्वर-क्रमार ने हंसवेग-नामक ऋपना ऋन्तरंग दूत मेजा है, जो राजद्वार पर है (तोरणमध्यास्ते)।' सम्राट ने कहा. 'शीव्र उसे बुलायों'। यद्यपि प्रतीहार किसी दूसरे को भेजकर भी हंसवेग को बुलवा सकता था, किन्त बाण ने लिखा है कि हुई ने हंसवेग के प्रति जो त्रादर का भाव प्रकट किया. उससे प्रेरित होकर और कुछ अपने स्वभाव की सरलता से प्रतीहार स्वयं ही हंसवेग का लेने बाहर आया। तब हंसवेग ने भेंट की सामग्री लानेवाले अनेक पुरुषों के साथ राजमन्दिर में प्रवेश किया श्रीर पाँच अंगों से पृथ्वी को छते हुए प्रणाम किया। हर्ष ने सम्मान-पूर्वक 'श्राश्रो, श्राश्रो' कहा और हंसवेग ने श्रागे बहुकर पादवीठ पर श्रपना मस्तक रखकर पनः प्रणाम किया। उसी मुद्रा में सम्राट् ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तब राजा ने तिरके शरीर को कुछ श्रीर भुकाते हुए चामरग्राहियां को बीच से हटाकर दूत की श्रीर श्रमिमुख हो प्रमिपूर्वक पूछा-'हंसवेग, श्रामान कुमार तो कुशल से हैं।' उसने उत्तर दिया — 'जब देव इतने हनेह, सौहार्द श्रोर गौरव से पूछ रहे हैं, तब वे श्राज सब प्रकार कुशली हुए। कुछ देर बाद उसने पुनः कहा — चारों समुद्रों की लद्दमी के भाजन देव को देने योग्य प्रामृत दुर्जी है, फिर भी इमारे स्वामी ने पूर्व जो द्वारा उपार्जित स्थामीगनामक यह वार्ण त्रातपत्र सेवा में मेजा है। इसके त्रनेक कत्रहल्जनक त्राश्चर्य देखे गये हैं। 'इत्यादि कहकर खड़े होकर अपने नौकर से कहा - 'अठो, और देव के सामने वह छत्र दिखाओ ।' यह सुनते ही उस पुरुष ने उठकर छत्र को ऊँचा किया और सफेर दुकूल के बने हुए गिलाफ (निचां लक) में से उसे निकाला। निकालते हो शंकर के अष्ट्रहास-सा उसका श्वेत प्रकाश चारों श्रोर भर गया, मानों चीरसागर का जल श्राकाश में मंडलाकार छा गया हो, शरत्कालीन

प्रभ्तप्रामृतभृतां पुरुषाणां समृहे न महतानुगम्यमानः प्रविवेश राजमन्दिरम् (२१४)।

२० अष्टांग प्रणाम दंडवत् होता है, किन्तु पंचांग प्रणाम में घुटनों को मोदकर हाथों की अंजुिक्त को आगे रखकर उसे सिर से खूते हैं।

मेघ श्राकाश में गोष्ठी कर रहे हों, अथवा चन्द्रमा का जन्मदिन दिखाई दिया हो। इस प्रकार हर्ष ने आश्चर्यपूर्वक उस अद्भुत महत् छुत्र को ध्यानपूर्वक देखा। छुत्र के चारों ओर मोतियों के जालक लटक रहे थे: मौक्तिकजालपरिकर्रासतम् (२१६)। मौक्तिकजाल के नीचे छोटी-छोटी चौरियाँ लटक रही थीं: (चामरिकाबलिभिः विरचितपरिवेशम् (२१६)। उसके शिखर पर पंख फैलाये हंस का चिह्न बना था। छुत्र क्या था, लद्मी का श्वेतमंडप्रभ, श्वेतद्वीप का बालरूप अहाश्च का फूला हुआ गुच्छा सा लगता था [चित्र ८५]।

जब हर्ष छत्र देख चुके, तब तो भृत्यों ने (कार्माः) श्रन्य प्राभ्तों को भी कम से उधार-कर दिखाया, जो इस प्रकार थे—१. श्रलंकार या श्राभूषण, जिनपर माँ ति-भाँति के लच्च या (श्राहतलक्ष्मण) चिह्न ठण्पे से बनाये गये थेश्रीर जो भगदत्त श्रादिक राजाश्रों के समय से कुल में चले श्रा रहे थे। प्रायः इस प्रकार के विशिष्ट श्राभूषण प्रत्येक राजकुल में रहते थे। उनके विषय में यह विश्वास जम जाता था कि वे वंश-संस्थापक के प्रसाद रूप में प्राप्त हुए थे, श्रीर भी उनके विषय में श्राश्चर्यजनक चमत्कार की बातें कही जाती थीं।

- २. चूड़ामणि या शिरोभूषण के अलंकार, जो अत्यन्त भव्य प्रकार के थे।
- ३. अनेक प्रकार के श्वेत हार।
- ४. चौमवस्त्र, जो शरत्कालीन चन्द्रमा की तरह चिट्टे रंग के थे और जिनकी यह विशेषता थी कि वे घोबी की धुलाई सह सकते थे। ये चौम के बने वस्त्र उत्तरीय ज्ञात होते हैं, जिनको बाण ने अन्यत्र (१४३) मंगुर उत्तरीय कहा है। इन वस्त्रों को माँड़ी देकर इस प्रकार से चुना जाता था कि वे गोल हो जाते थे और लंबान में चुन्नट डालने के कारण उनमें गँड़ेरियाँ-सी बन जाती थीं (देखिए, अहिच्छत्रा के खिलौने, चित्र ३०२)। इस प्रकार के उत्तरीय वस्त्रों की तह अन्य वस्त्रों की माँति असम्भव थी। इसी कारण बाण ने लिखा है कि ये वस्त्र बेंत की करंडियों में कुंडली करके या गेंडुरी बनाकर रखे जाते थे [चित्र ४७]। बेंत की बनी हुई जिन करंडियों में आसाम से वस्त्र रखकर आते थे, वे भी बेंत को कई रंगों में रँगने से रंग-बिरंगी बनाई जाती थीं: अनेकरागरुचिरवेत्रकरएडकुएडलीकृतानि शरचन्द्र-मरीचिरुविच शौचक्षमाणि क्षीमाणि (२१७)।
  - १० श्वेतमंडप=चाँदनी में विहार करने के लिए ऐसा मंडप, जिसकी समस्त सजावट या घटा श्वेत रंग की हो। यह प्रसन्नता की वात है कि सातवीं शती में इस प्रकार के मंडपों की कल्पना अस्तित्व में आ चुकी थी। बाद में भी यह परम्परा अक्षुरणा रही। ठाकुरजी के मन्दिर में रंग-रंग की सजावट या घटाओं के मंडप या बँगले अभी तक बनाये जाते हैं।
  - २० श्वेतद्वीप का उल्लेख, पृ० ५६ और २५६ पर भी आया है! इसी प्रकार, कादम्बरी, पृ० २२६, वासदत्ता, पृ० १०३ में भी श्वेतद्वीप का नाम आया है। महाभारत के अनुसार नारद ऋषि क्षीरोदसागर के समीप श्वेतद्वीप में जाकर नारायण की पूजा करते हैं। वृहत्कथामंजरी के अनुसार नरवाहनदत्त श्वेतद्वीप में गया था। कथासिरत्सागर के अनुसार नरेन्द्रवाहनदत्त ने श्वेतद्वीप में हिरपूजन किया और विष्णु ने प्रसन्न हो उसे अप्सराएँ दीं (अलंकारवती, लम्बक ६, तरंग ४, श्लोक २०) इत्यादि; देखिए, कीथ-कृत संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृ० २७६। बासा के समय में श्वेतद्वीप की कल्पना कहानी का विषय बन गया था।

- ५. अनेक प्रकार के पानभाजन या मधु पीने के चषक आदि, जो सीप, शंख और गल्वर्क के बने हुए थे और जिनपर चतुर शिल्पियों ने भाँति-भाँति की उकेरी (नक्काशी) का काम किया था। गल्वर्क सम्भवतः हक्षीक का प्राचीन नाम था और उसी का सहयोगी मसार संगे यशब था जिनका पूर्व में (१५६ / उल्लेख किया जा चुका है: कुश्जिशिल्पि-लोक्नोल्लिखितानां शुक्तिशङ्कगल्वर्कप्रमुखानां पानभाजनिचयानाम् (२१७)।
- द. कार्दरंग द्वीप से आई हुई ढालें, जिनकी आब की रक्षा के लिए उनपर खोल चढ़े थे। ये ढालें आकृति में गोल थीं और उनका घेरा सुंदर जान पड़ता था। पहले कहा जा चुका है कि इनके चारों ओर छोटी-छोटी चौरियों की एक किनारी रहती थी [चित्र ८२]। इंनके काले चमड़े पर सुनहली फूल-पित्तयों के कटाव खिचत थे। अपर कहा जा चुका है कि कार्दरंग का ही दूसरा नाम कर्मरंग या चर्मरंग द्वीप था, यह मलयद्वीप का एक भाग था: निचोलकरिक्षतरुचां रुचिरकाञ्चनपत्रभङ्गभङ्गुराग्णाम् अतिवन्युर्पि वेशानां कार्दरङ्ग- चर्मग्णां सम्भारान्)।
- ७. भोजपत्र की तरह मुलायम जातीपिहकाएँ। हमारी समक्त से ये आसाम के बने हुए मूँगा रेशम के थान थे, जिनपर जाती अर्थात् चमेली के फूलों का काम बना हुआ था। शंकर के अनुसार जातीपिहका एक प्रकार के बिह्मि पटके थे, जो किटप्रदेश में बाँधने के काम आते थे: मूर्जेट्वक्कोमला: स्पर्शवती: जातीपिहका: (२१७)।
- ८. नरम चित्रपटों (जामदानी) के बने हुए तिकए, जिनके भीतर सभूर या पित्रयों के बाल या रोएँ भरे थे। चित्रपट वे जामदानी वस्त्र ज्ञात होते हैं, जिनमें बुनावट में ही फूल पत्ती अथवा अन्य आकृतियों की भौति डाल दी जाती थीं। बंगाल इन वस्त्रों के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है।
- हेत के बुने हुए श्रासन, जिनका रंग प्रियंगुमंजरी की तरह कुछ ललछोंही पीली
   भलक का था : ियङ्गुप्रसविपञ्चलत्विच श्रासनानि वेत्रमयानि ।
- १०. अरोक प्रकार के सुभाषितों से भरी हुई पुस्तकें, जिनके पन्ने अगर की आल पीटकर बनाये गये थे। इससे ज्ञात होता है कि बाण के समय में सुभाषित या नीतिश्लोकों का संग्रह प्रारम्भ हो गया था। उस युग से पूर्व के भर्त हिर कृत शतकत्रय प्रसिद्ध हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि आसाम की तरफ भोजपत्र और तालपत्र दोनों के स्थान पर अगर की छाल से पुस्तकों के पत्र बनाते थे: अगरुवलकलकल्पतस्क च्यानि सुभाषित-भाव्जि पुस्तकानि (२१७)
- ११. इरी सुपारियों के भुगो, जिनमें पल्लवों के साथ सरल फल भूल रहे थे। इनका रंग पके लाल परवल की तरह ललछोंह श्रौर हरियल पत्ती की तरह हरियाली लिये था। सरस पूगफलों में से रस चुचिया रहा थाः परिएतपाटलपटोलिविण तरुए-हारीतहरिन्त क्षीरक्षारीणि पूगानां पल्लवलम्बीनि सरसानि फलानि, (२१७)।
- १२. सहकारलतात्रों के रस से भरी हुई मोटी बाँस की निलयाँ, जिनके चारों श्रोर कापोतिका के लाल-पीले पत्ते बँधे हुए थे। सहकार एक प्रकार का सुगन्धित श्राम था,

जिसके फल से सहकार-नामक सुगंधित द्रव्य बनता था। वाण ने स्वयं कई स्थलों पर सहकार के योग से एक सुगन्धित पदार्थ बनाने का उल्लेख किया है (२२, ६६, १३०)। वराहिमिहिर की बृहत्संहिता से भी जात होता है कि सहकार-रस के योग से उस समय अत्यंत श्रेष्ठ सुगन्धि तैयार की जाती थी।

- १३. काले अगर का तेल भी इसी प्रकार की मोटी बाँस की निलयों में भरकर और पत्तों में लपेटकर लाया गया था: ऋष्णागरुत लास्य स्थवीयसीः वैणवीः नाड़ीः।
- १४. पटसन के बने हुए बोरों में भरकर काले ग्रगर के ढेर लाये गये थे, जिसका रंग घुटे हुए श्रंजन की तरह था: पट्सूत्रप्रसेवकार्पितान् कृष्णागरुणः राशीन्।
- १५. गरमी में ठंडक पहुँचानेवाले गोशीर्ष नामक चन्दन की राशियाँ। श्रीसिलवीं लेवी के मतानुसार पूर्वोद्वीपसमूद में तिमीर-नामक द्वीप गोशीर्ष कहलाता था श्रीर वहाँ का चन्दन भी इसी नाम से प्रसिद्ध था।
  - १६. बरफ के शिलाखंड की तरह ठंडे सफेद श्रीर साफ कपूर के डले।
  - १७. कस्तूरी के नाफे (कस्तूरिकाकांशक )।
- १८. कक्कोल के पके फलों से युक्त ककोल पल्लव। कक्कोल श्रीर उसका पर्याय तकोल सम्भवतः शीतलचीनी का नाम था। कक्कोल या तक्कोल नगर मलयप्रायद्वीप के पच्छिमी किनारे पर था, जो कक्कोल के लदान का खास बंदरगाह था।
- १६. खवंगपुष्पों की मंजरी। कालिदास के अनुसार खवंग पुष्प के वृत्त द्वीपान्तर, श्रार्थात् पूर्वी द्वीपसमूह में मलय से खाये जाते थे। (द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पैः, रघु० ६।४७)। 3
  - २०. जायफल के गुच्छे (जातीफलस्तबकानां राशीन् )।
- २१. जस्ते की कपड़े-चड़ी कलशी या सुराहियों में अत्यंत मीठा मधुरस भरकर लाया गया था: अतिमधुरमधुरसामादिनिहीरिगीः चालककलशीः । चोलक कलशी परिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ था चालक या कपड़ा चड़ी हुई कलशी। अ अब भी राजस्थान आदि में कपड़ा चड़ी हुई सुंदर जस्ते की सुराहियाँ चाँदी के मुखड़े के साथ बनाई जाती हैं, जिनमें पानी बहुत टंडा रहता है। मधुरस का अर्थ शंकर ने बाला अथवा मकरंद किया है। भिन्न-भिन्न पुष्पों का मधुरस चोलक कलशियों में भरा हुआ था, जिसकी भीनी सुगन्धि (आमोद) बाहर फैल रही थी।
  - १. सहकार—सुगन्धद्रव्यभेदः सहकारफलेनेव क्रियते ( शंकर, पृ० २२ ) ।
  - २० जातीप लम्गकपू रबोधितैः ससहकारमधुसिकैः बहबो पारिजातारचतुर्भिरिच्छापरिग्रहीतैः (बहत्संहिता, ७६।२७)। बहत्संहिता के गन्धयुक्तिपकरण में अनेक प्रकार की सुगन्धियाँ बनाने का विधान किया है और यहाँतक लिखा है कि विभिन्न द्रव्यों के संयोग से १०४०२० प्रकार की गंध बन सकती थां (७६। २१)।
  - ३. दीपान्तर-मलय ( प्रंटर इंडिया सोसायटी जर्गल, भाग ६, दीपांतर-शीर्षक लेख )।
  - ४० शंकर ने चोलक का पदच्छेद च + उल्लंक किया है और उल्लंक का अर्थ सुगंधिफल-विशेष का रस या आसन भेद किया है।

- २२. काले श्रीर सफेद रंग के चंबर।
- २२. चित्रफलकों के जोड़े ( आतंख्यफलकसंपुट), जिनमें भीतर की श्रोर चित्र लिखे थे श्रीर उनके एक श्रोर त्लिका एवं रंग रखने के लिए छोटी श्रलाबू की कुण्यिं लटक रही थीं: श्रवलम्बमानतूलिकालावुकान् लिखितानालेख्यफलकसम्प्रटान्।
- २४. भाँति-भाँति के पशु श्रीर पत्ती, जैसे सोने की शृंखलाश्रों से गरदन में बँघे हुए किन्तर, वनमानुप, जीवंजीवक , जलमानुषों के जोड़े, चारों श्रीर सुगिन्ध फैलाते हुए कस्त्री हिरन, घरों में बिचरनेवाली विश्वासभरी पालत् चँवरी गायें, बैंत के पिंजड़ों में सुभाषित कहनेवाले शुक-सारिका पत्ती, मूँग के पिंजड़ों में बैठे हुए चकार।
- ' २५. जलहस्तियों के मस्तक से निकलनेवाले मुक्ताफल से जड़े हुए हाथीदाँत के कुंडल । जत्तहस्ती या जलेभ से तात्पर्य दिरियाई घोड़ा है, जिसके मस्तक की हुड़ी को खराद पर चढ़ाकर सम्भवतः गोल गुरिया या मोती बनाते थे। इसे फारसी में शिरमाही श्रीर श्रॅंगरेजी में वालरस श्राइवेरी कहते हैं।

शुक-सारिकाओं के वर्णन में लिखा है कि उनके वेंत के पिंजड़ों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था: चामीकररस्य चित्रवेत्र पञ्जर। यह अवतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्रव (खिक्वड गोल्ड) बनाने की विधि बाण के समय ज्ञात थी और उसका आम रिवाज था। कादम्बरी में भी मिट्टी की गुरियों से बनी हुई माला का उल्लेख है, जिनपर सोने के रस की खुंदिकयाँ डाल दी गई थीं: काञ्चनरस्य चितां मृष्मयगुदिकाकदम्बनालाम् (कादम्बरी, बंबा०, पृ० ७१)। जैन-अन्थ निज्ञीथचूर्णि में तो यहाँतक कहा गया है कि उस समय सुवर्णद्रुति (खिक्वड गोल्ड) से सूत रँगने की प्रथा थी। इस समय सोने का द्रव बनाने की विधि प्राचीन परम्परा के जाननेवालों को अज्ञात है। केवल पश्चिम में कुछ कारखाने ही इसे तैयार करते हैं।

छत्र देखते ही हर्ष का मन अतीव प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने पहले सैनिक प्रयाण में शुभ शकुन माना। प्राभ्त सामग्री के वहाँ से हटा लिये जाने पर उसने हंसवेग से आराम करने के लिए कहा और उसे प्रतोहार-भवन में भेजा।

प्रतीहार-भवन राजद्वार के भीतर राजकुल का एक श्रंग था। जिस समय भंडि, जो हर्ष का मामा था, हर्ष से मिलने श्राया, वह भी प्रतीहार भवन में ही ठहराया गया था।

- 9. बोद्ध संस्कृत-साहित्य के अनुसार जीवंजीवक दो सिरवाला बड़ा काल्पनिक पश्ची था। यहाँ वनमानुषों और जलमानुषों के साथ उसका अहगा ठीक ज्ञात होता है। तश्चित्रला में सिरकप के मन्दिर में दो सिरवाले एक गरुड पश्ची की आकृति बनी है, जो जीवंजीवक ज्ञात होता है।
- २. चकोर लाल रंग पसंद करता है, श्रतएव श्राज भी उनके पिजड़ों में मूँगे के दाने लगाये जाते हैं।
- ३. डॉ॰ भोतीचन्द्र-कृत 'भारतीय वेशभूषा', पृ॰ १५१। इस प्रकरण के समक्तने में सुक्ते अपने मित्र श्रीमोतीचन्द्रजी से बहुत सहायता भिली है, जिसके लिए मैं उनका अतिशय आभारी हूँ। विशेषतः चीलक कलसी, जातीपटिटका, चित्रपट और चामीकररससचित्र-वेत्रपञ्जर—इन पारिभाषिक शब्दों की मैं उन्हीं के बताने से जान सका हैं।

हर्ष ने स्वयं राजकुल की निजी स्नानभूमि में स्नान किया, किन्तु भंडि ने प्रतीहार भवन में स्नान-ध्यान किया। उसके बाद भंडि को राजकुल की रसोई में बुलाकर सम्राट्ने उसके साथ ही भोजन किया (२२६)। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतीहार-भवन राजकुल के अन्दर ही होता था।

हर्ष बाह्यास्थानमंडप से उठकर स्नानसूमि में गये और स्नानादि से निवृत्त ही पूर्वीभिमुख होकर त्राभोगच्छत्र के नीचे बैठे। उसकी शीतल छाया से वे ब्रत्यन्त प्रसन्न ब्रीर विस्मित होकर सोचने लगे—'ग्रामरण मैंत्री के ग्रातिरिक्त इस प्रकार के सुन्दर उपहार का बदला ( प्रतिकौशलिका ) श्रीर क्या हो सकता है ? भोजन के समय हर्ष ने हंसवेग के लिए अपने लगाने से बचा हुआ चन्दन, सफेद कपड़े से ढके हुए चिकने नारियल में रखकर भेजा। और. उसके साथ ही अपने अंग से लुआए हुए परिधानीय वस्त्र-युगल, मोतियों से बना हुआ परिवेश नामक कटिसूत्र और माणिक्यखित तरंगक नामक कर्णाभरण एवं बहत-सा भोजन का सामान भेजा। इस प्रकार वह दिन व्यतीत हुन्ना न्नीर संध्या का श्रंधकार चारों श्रोर फैल गया। प्राची दिशा गौडेश्वर के श्रपराध से डरकर मानों काली पड़ गई। कुछ देर में राजा से सैनिक-प्रयाण की वार्ता के समान चन्द्रमा का प्रकाश आकाश में फैल गया। प्रतिसामन्तों के नेत्रों की निदान जाने कहाँ चली गई ( २१६ )। इस समय हर्ष वितान के नीचे लेटे थे। नौकरों को विसर्जित करके उन्होंने हंसवेग से संदेश सुनाने के लिए कहा। उसने प्रणाम कर कहना शुरू किया - "देव, पूर्वकाल में वराह श्रीर पृथ्वी के सम्पर्क से नरक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बीर था। बाल्यावस्था में ही लोकपाल उसे प्रणाम करने लगे। उसने वरुण से यह छत्र छीन लिया। उसके वंश में भगदत्त, पुष्पदत्त, वज्रदत्त प्रभृति बड़े-बड़े राजा हुए। उसी परम्परा में महाराज भृतिवर्मा का प्रवीत्र, चन्द्रमुख वर्मा का पौत्र, कैलासवासी स्थितवर्मा का पुत्र सुस्थिरवर्मा नाम का महाराजाधिराज उत्पन्न हुआ। सुग्रहीत नाम उस राजा की रानी श्यामा देवी से भास्कर-च ति-नामक पुत्र, जिसका दूसरा नाम भास्करवर्मा है, उत्पन्न हुत्रा। बचपन से ही उसका यह संकल्प था कि शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी के चरणों में प्रणाम न कल गा। इस प्रकार का त्रिमुवनदुर्लंभ मनोरथ तीन तरह से ही पूरा होता है, या तो सकलुमुबनविजय से. या मृत्यु से, त्रथवा प्रचंडप्रतापानल त्रापके सदृश त्रादितीय वीर की मित्रता से। तो. प्राग्ज्योतिषेश्वर देव के साथ कभी न मिटनेवाली मैंत्री चाहते हैं। यदि देव के हृदय भी

<sup>9.</sup> मुफे प्रतीहार-भवन की इस स्थिति के बारे में पहले सन्देह हुआ कि जिस राजहार के भीतर केवल सम्राट और राजकुल के अन्य सदस्य रहते थे, उसने प्रतीहारों के रहने का स्थान कैसे संभव था; किन्तु पीछ 'हंम्पटन कोर्ट पैलेस'-नामक लंदन के ट्यूडर-कालीन महल का नक्शा देखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ज्ञात हुआ कि राजक्योही के भीतर एक ओर 'लार्ड वम्बरलेंस कोर्ट' के लिए स्थान रहता था। यहा भारतीय राजमहल में प्रतीहार-भवन था। अवश्य ही दीवारिक महाप्रतीहार के लिए बाह्यास्थान-मंडप के समीप आवासगृह रहता होगा। यही बाग के इन उल्लेखों से लक्षित होता है। हुई के महल, ईरानी महल, मुगलकालीन महल, यहाँतक कि अँगरेजी महलों में भी कई बातों में पारस्परिक समानताएँ थी, जिनके विषय में अन्त के पारकि में ध्यान दिलाया गया है।

मित्रत का श्रभिलाषी हो, तो श्राज्ञा हो, जिससे कामरूपाधिपति कुमार देव के गाढालिंगन का सुल श्रनुभव करें। पाण्योतिषेश्वर की लक्ष्मी श्रापके मुखचन्द्र में श्रपने नेत्रों की तृप्ति प्राप्त करें। यदि देव उसके प्रण्य को स्वीकार न करते हों, तो मुक्ते श्राज्ञा हो कि मैं श्रपने स्वामी से क्या निवेदन करूँ ?" (२२०—२१

उसके इस प्रकार कहने पर हर्ष ने, जो कुमार के गुणों से उनके प्रति अत्यन्त प्रेमासक्त हो चुके ये 'कहा—, हंसवेग, कुमार का संकल्प श्रेष्ठ है। स्वयं वे सुजाओं से पराक्रमी हैं, फिर धनुर्धर मुक्ते अपना मित्र बनाकर वे शिव को छोड़कर और किसे प्रणाम करेंगे ? उनके इस संकल्प से मेरी प्रसन्तता और बढ़ी है। तो ऐसा यत्न करो कि अधिक समय तक हमें कुमार से मिलने की उत्कर्या न सहनी पड़े" (२२१)।

इसके अनन्तर बाण ने राजसेवा स्वीकार करनेवाले व्यक्तियों को उनके दुःख-सुख की भाँति-भाँति की मनोवृत्तियों के, उनके द्वारा किए जानेवाले कुल्सित कर्म, काट-कपट, उखाइ-पछाइ, खुशामद और चापलूसी के विषय में विचित्र उद्गार प्रकट किए हैं। यह प्रकरण विश्व-साहित्य में अद्वितीय है। सरकारी नौकरी की हिजो या निन्दा में शायद ही आजतक किसी ने ऐसी पैनी बातें लिखी हों। बाण के ये अपने हृदय के उद्गार हैं, जो उसने हंसवेग के मुख से कहलवाये हैं। राजदरबारों की चाडुकारिता, स्वार्थ से सने हुए भृत्यों और अभिमान में इबे हुए राजाओं का जो दमयोद्व वातावरण उन्होंने वूम-फिरकर देखा था, उन्होंने उसकी खरी आलोचना अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को समेट कर यहाँ की है। वे तो राजसेवकों को मनुष्य मानने के लिए भी तैयार नहीं— 'विचार राजसेवक को भी यदि मनुष्यों में गिना जाय, तो राजिल को भी सर्प मानना पड़ेगा, पयाल की भी धान में गिनती करनी होगी। मानयन के लिए च्लाभर भी मानवता के गौरव के साथ जीना अच्छा; किन्तु मनस्वी के लिए त्रिलोक के राज्य का उपभोग भी अच्छा नहीं सिद उसके लिए सिर सुकाना पड़े।"

"सेवक अपने को धिक्कारता है और सोचता है कि वह धन मिट जाये, उस वैभव का सत्यानाश हो, उन सुखों को डंडौत है, उस टीमटाम से भगवान् बचावे, जिसकी प्राप्ति के लिए मस्तक को पृथ्वी पर रगड़ना पड़े।

"राजसेवक केवल मुँह से मीठी बात करनेवाला मुखविलासी नपुंसक है, सड़े मांस का कीड़ा है, मर्द की शकल में बेगिनती का पुतला है, सिर पर पैरों की धूल लगानेवाला

२. वराकः सेवकोऽपि मर्त्यमध्ये, राजिलोऽपि वा भोगी, पुलाकोऽपि वा कलमः । वरं क्षणामि कृता मानवता मानवता, न मतो नमतस्त्रैलोक्याधिराज्योपभोगोऽपि मनस्वनः(२२५)।

<sup>9.</sup> इस परस्पर श्रालिंगन का चित्र खींचने के लिए बाए ने लिखा है—'कुमार की कटकमिए देव की केयूरमिए से श्रालिंगन में उस प्रकार रगड़ खायगी, जैसी मंदराचल के कटक विष्णु के केयूर से टकराये थे।'

३. धिक्तदुच्छ्वसितं; उपयात तद्धनं निधनं; श्रभविनभू तेरस्तु तस्याः; नमो भगवद्भय स्तेभ्यः सुखेभ्यः; तस्यायमंजलिरेश्वर्यस्यः; तिष्ठतु द्र एव सा श्रीः, शिवं सः परिच्छदः करोत्तः यदर्थमुत्तमार्क्षं गां गमिष्यति; २२४। (दे॰ मत्स्यपुरास्य श्रञ्जीविवत्नम् नामक २१६ वाँ श्रथ्याय)।

नरक=कृत्सितो नरः (कृत्सित अर्थ में क प्रत्यय )।

चलता फिरता पाँवड़ा है, लल्लो-चप्पो करने में नरकोयल है, मीठे बोल उचारनेवाला मोर है, घरती पर सीना विसनेवाला कलुश्रा है, वह चापलुसी का कुत्ता है, दूसरे के लिए शरीर को मोड़ने-तोड़ने में वेश्या की भाँति है। जीवनवाले व्यक्तियों में वह फूस की तरह है, सिर मटकाने में गिरगिट है, अपने-आपको सिकोड़कर रखनेवाला भाड़-चूहा है। पेरों की चंपी का अभ्यासी पड़वाया है, कराभिघात सहने में कन्दुक एवं कोणाभिधात (इसका दूसरा अर्थ लकुटताडन भी है) का अभ्यस्त वीणादरड है। (२२४-२२५)

"भृतक का कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं होता। उसके पापकमों का भी कोई प्रायश्चित्त है ? उसे सुधारने का क्या उपाय ? वह शान्ति के लिए कहाँ जाय ? उसके जीवन का भी क्या नमूना ? पुरुषोचित ग्रामिमान उसमें कहाँ ? उसके सुख-विलास कैसे ? भोगों के सम्बन्ध में उसके विचार ही क्या ? यह दारुण दास' शब्द घोर दलदल की तरह सबको नीचे दकेल देता है।"

श्रच्छे-भले पुरुप को भी जो नौकरी के लिए बाध्य होना पड़ता है, जो मनोवृत्ति मनुष्य को राजसेवा के लिए प्रेरित करतो है, उसका विवेचन करते हुए बाख ने लिखा है— 'बहुत दिनों की दरिद्रता बुड़ी माँ की तरह पुरुप को नौकरी की श्रोर उकेलती है। वृष्णा श्रमन्तुष्ट स्त्री की गाँति उसे जोर लगाती है। श्रमेक वस्तुश्रों की चाहना करनेवाले यौवन में उत्पन्न मनहूस विचार उसे नौकरी के लिए सताते हैं। दूसरों की याचना से मिलनेवाले बड़े पद की लालच उसे इस श्रोर खींचती है। उसकी कुंडली में पड़े हुए बुरे ग्रह उसे इस परेशानी में डालते हैं। पूर्वजन्म के खोटे कर्म पीछे लगकर उसे इधर उकेलते हैं। श्रवश्य ही वह दुष्कृती है, जो राजकुल में प्रवेश करने का विचार मन में लाता है। वह उस व्यक्ति की तरह है, जिसकी इन्द्रियों की शक्ति ठप हो गई हो, किन्तु भाँति-भाँति के सुख भोगने की सूठी साथ मन में भरी हो।' (२२३)

नौकरी के लिए जब कोई राजद्वार की श्रोर मुँह उठाता है, तब किसी को तो द्वार के बाहर द्वारर एक लोग रोक देते हैं श्रोर वह बन्दनवार के पने की तरह वहीं फूलता रहता है। वहाँ के दुःख सहकर किसी तरह राजकुल की ड्योटी के भीतर प्रवेश भी हो गया, तो दूसरे लोग उसपर टूटकर हिरन की तरह कुटियाते हैं। चमड़े के बने हुए हाथी की तरह

वेश्याकायः करणाबन्धक्ल शेषु । 'करणाबन्ध' कामशास्त्र के त्रासन श्रथवा रितबन्ध । वेश्याएँ शरीर को कष्ट देकर भी जिन्हें सीखती हैं (२२४)।

२. जाहकः श्रात्मसङ्कोचनेषु (२२५)। जाहक—जाहबः—कााब्।

प्रतिपादकः पादसंवाहनासु ! पलंग के पाये का बोक्त उठानेवाला प्रतिपादक या पड्वाया (वह लकड़ी या पत्थर का ठीहा, जिसपर पलंग के पाये टेके जाते हैं)। पादसंवाहना= पैरचंपी (२२५)।

४. श्रपुरायानां कर्मेगामाचरणाद् भृतकस्य कि प्रायश्चितं, का प्रतिपत्तिक्रिया, क्व गतस्य शान्तिः, कीदशं जीवितं, कः पुरुषाभिमानः, कि नामानो विलासाः, कीदशी भोगश्रद्धा, प्रबलपङ्क इव सर्वमधस्तात्रयति दारुगो दासशब्दः, २२४।

फरिकमंचर्मपुट = हस्तियुद्ध सम्बन्धी सैनिक अभ्यास के लिए बनाया हुआ चमड़े का पूरा हाथी (२२२)! इसका बार्ण ने पहले भी उल्लेख किया है (१६६)।

बार-बार प्रतिहारों के घूँ से खाकर धिकया दिया जाता है। धन कमाने के लिए राजकुल में गया हुआ वह ऐसे मुँह लटकाए ( अधोमुख ) रहता है. जैसे गरे खजाने के ऊपर लगाये हुए पौषे की डाल नीचे मुकी हो। चाहे वह कुछ न भी माँगे, तो भी वह राजद्वार के भीतर दूर तक प्रविष्ट हुआ। जोर के साथ बाहर फेंक दिया जाता है, जैसे धनुष बागा को भीतर खींच कर वेग से छोड़ देता है। चाहे वह किसी के मार्ग का काँटा न हो श्रीर श्रपने-श्रापको चरण-सेवा में लगाये रखे तो भी वे उसे निकालकर दूर फेंक देते हैं। कहीं श्रसमय में स्वामी के सामने चला गया, तो उसकी कुपित दृष्टि उसे जलाकर नष्ट ही कर देती है, जैसे श्रनाड़ी कामदेव देवतात्रों के फेर में पड़कर शिव के द्वारा जल गया था। किसी तरह से यदि राजकुल में रह गया, तो डॉॅंट-फटकार सहते हुए भी उसे अपने मुँह पर लाली बनाये रखनी पड़ती है। प्रतिदिन प्रणाम करते-करते उसका माथा घिस जाता है। त्रिशंक की तरह दोनों लोकों से गया-बीता वह रात-दिन नीचे भूँ झे लटकाये रहता है। द्वकड़ों के लिए वह अपने सब सुख छोड़ने पर तैयार हो जाता है। जीविका कमाने की श्रभिलापा मन में लिए वह श्रपने शरीर को खपाता रहता है । कभी-कभी श्रपनी स्त्री को भी छोड़कर राजकुल के लिए जघन्य कमों में लगा हुआ कुत्ते की तरह शरीर दंड तक सहता है। कभी बे-आबरू होकर भोजन पाता है, फिर भी सब कुछ सहता रहता है ( २२२ )।

राजकुल में अनेक प्रकार के सेवक होते थे। उनके कर्म श्रीर स्वभावों को ध्यान में रखकर बाख ने यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णन दिये हैं।

"कुछ ऐसे हैं, जो कीए की तरह जीभ के चटोरपन में अपना पुरुपार्थ खोकर आयु को व्यर्थ गँवात रहते हैं। पिशाच जैसे श्मशान के पेड़ों के चकर काटे ऐसे ही कुछ लोग नासपीटी बढ़ोतरी पाकर बदिमजाज हुए राजा के मुँहलगे मुसाहियों के पास मॅंड्राते रहते हैं। कुछ लोग राजा-रूपी सुगों की मीठी-मीठी बातें सुनकर बच्चां की तरह मुलावे में पड़े रहते हैं। राजा का जादू एक बार जिसपर पड़ गया, वह उसके हुक्म से क्या कुछ नहीं कर डालता ? वह अपने भूठमूठ के जौहरों का बाना बनाये हुए सदा नम्रता दिखाता है, लेकिन उसका तेज सुभा रहता है, जैसे चित्रलिखत धनुव चढ़ी प्रत्यंचा से मुका हुआ भी बाय चलाने की शक्ति नहीं रखता। वह काड़ू से बटोरे हुए कूड़े की तरह श्रीहीन होता है। उसे प्रतीहार और प्यादे (कटुकेंस्ट्वेज्यमानस्य) घुड़क लेते हैं। जब राजद्वार की सेवा से टका-पैसा नहीं मिलता, तब मन में वैराग्य उत्पन्न होकर गेरुआ धारण कर लेने की इच्छा करने लगता है। चाहे रात का भी समय हो, वह बाहर फेंक दिया जाता है जैसे मानुविल के

<sup>9-</sup> शुन इव निजदारपराङ मुलस्य जवन्य धर्मलग्नमात्मानं ताडयतः (२२२)। बागा का यह रलेषमय वाक्य गूढ है।

२ यह इशारा विदूषके पर घटता है।

३. रमशानपादपस्येव पिशाचस्य द्राधभूत्या पर्न्पाकृतान् राजवल्लभानपसर्पतः (२२२)।

४. चित्रधनुष इवाजीकगुगाध्यारोपर्याकिकयानित्यनमस्य निर्वातानेजसः (२२३)।

<sup>&#</sup>x27; सम्भवतः, यह राजमहल के छोटे कर्मचारियों की छोर संकेत है, जो राजमहल में फूलमाला नहीं पहन सकते थे (निर्माल्यवाहिनः)।

पिंडे को राह में डाल देते हैं। वह मोटी-फोटी रहन सहन से अनेक प्रकार के दुःख उठाता है। आत्मसम्मान को पीछे डालकर भी अकता रहता है। अपने-आपको बेह जल करके वह मुँह से उनकी खुशामद करता है, जो केवल सिर अकाने से प्रसन्न नहीं होते। निष्ठुर प्रतीहारों की मार खाते-खाते वह बेहया हो जाता है। दीनता के वश उसका हृदय खुक्त जाता है और आत्मसम्मान की रहा करने की शक्ति से वह रहित हो जाता है। कुल्सित कर्म करते-करते सरकारी नौकरों में उदार विचार नहीं रह जाते। वह केवल पैसे के फेर में कष्ट बटोरता है, और अपने साधन बढ़ाने की युक्ति में कमीनेपन को बढ़ा लेता है। ' ( २२३ )

"जब देखो, उसकी तृष्णांजलि बनी रहती है। स्वामी के पास जाने में कुलीन होते हुए भी अपराधी की भाँति थरथर काँपता रहता है। चित्र में अंकित फूल की तरह सरकारी नौकर बाहर से देखने में सुन्दर लगते हुए भी फल देने में ठनठन होता है। वहत-कुछ ज्ञान मस्तिष्क में भरा होने पर भी मौके पर उसके मुँह से अनजान की तरह बात नहीं फटती। शक्ति होने पर भी काम के समय उसके हाथ कोड़ी की तरह भिचे रह जाते हैं। अपने से बराबर दर्जे के व्यक्तियों को यदि तस्की मिल जाती है<sup>3</sup>, तो सरकारी नौकर विना आग के जलने लगता है, और यदि मातहत को उसके बराबर ओहदा मिल गया . तो साँस निकले विना भी मानों मर जाता है। पद घटने से तिनके की तरह वे प्रतिष्ठा खो देते हैं। दुःख की वायु का भोंका उन्हें रात-दिन दहकाता रहता है। राजभक्त होने पर भी हिस्सा-बाँट में उन्हें कुछ नहीं मिलता। उनकी सब गरमी हवा हो जाती है, पर भाई-बन्धुश्रों को सताना नहीं छोड़ते। मान बिलकुल रहता ही नहीं, फिर भी अपना पद छोड़कर टस-से-मस नहीं होते । उनका गौरव घट जाता है, सत्त्व चला जाता है और वे अपने-आपको बिलुकुल बेच डालते हैं। राजसेवक अपनी वृत्ति का स्वयं मालिक नहीं होता। उसकी अन्तरात्मा सदा सोच-विचार के वशीभूत रहती है। खाट से उठते ही प्रणाम करने का उसका स्वभाव बन जाता है, जैसे दग्धमुगड सम्प्रदाय के साधु करते हैं। घर के विदृषक की तरह रात-दिन मटकना श्रीर दूसरों को हँसाना ऐसी ही उसकी चेष्टा रहती है। कभी-कभी तो सरकारी नौकर अपने वंश को ही जलानेवाला कुलांगार हो जाता है। एक मुद्री घास के लिए मूँ इी चलानेवाले बैंल को तरह राजसेवक है। सिर्फ पेट भरना ही जिसका उद्देश्य है, वह ऐसा मांस का लोथड़ा है।" ( २२४ )

राजसेवा या सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों के लिए बाए की फिल्तियाँ और फटकार अपने ढंग की एक है। नौकरी करनेवालों की मनोवृत्ति और कुकमों का सूज्ञम

१. दैन्यसङ्कोचितहृदय।वकाशस्य इव अहोपुरुषिकयापरिवर्जितस्य (२२३)।

२. दर्शनीयस्यापि त्रालेख्यकुमुमस्य इव निष्फलजन्मनः (२२३)।

३ समसमुत्कर्षेषु निर्गिनपच्यमानस्य (२२४)।

४. नीचसमीकरगोपु निरुच्छवासं म्रियमागास्य (२२४)।

५. निसत्वस्यापि महामाँसिविकयं कुर्वतः (२२४)। श्मशान में जाकर महामांस बेचने की साधना करनेवाले को महासत्त्व होना चाहिए, किन्तु सरकारी नौकर निःसत्त्व होते हुए भी अपने शरीर का मांस विकय कर देता है।

विश्लेषण बाण ने किया है। सम्भव है, तत्कालीन राष्ट्रशास्त्र के लेखकों ने भी दपतरों में श्रीर राजदरवार में काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों की मनोष्टिचियों ग्रीर करत्तों का विवेचन किया हो ग्रीर वहाँ से उकत वर्णन का रंग भरा गया हो। किन्तु, इसमें संदेह नहीं कि बाण स्वयं भी ग्रत्यन्त पैनी बुद्धि के व्यक्ति थे, जो प्रत्येक विषय के ग्रन्तर में पैठकर पूरी तरह उसका साचात्कार करते थे। उन्होंने निकट से राजकुल में काम करनेवालों को देखा-पहचाना था ग्रीर उसके स्वभाव की विशेषतात्रों का ग्रध्ययन किया था। नौकरी करके राजदरबार के ठाट-बाट में बाण ने ग्रपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं गँवाई। तटस्य ग्रालोचक की भाँति वे राजकुलों के ग्रीर राजकर्मचारियों के दोपों की समीचा कर सके। उनका यह वाक्य ध्यान देने योग्य है—'मानधनी के लिए च्राण-भर भी मानवोचित पौरुप का जीवन ग्रच्छा, किन्तु भुक्तकर त्रिलोक का राज्यमोग भी उसके लिए ग्रन्छा नहीं' (२२५)।

यदि देव हमारे इस प्रायय की स्वीकार करेंगे, तो प्राम्ब्योतिषेश्वर की कुछ ही दिनों में यहाँ त्राया हुत्रा जानें', यह कहकर हंसवेग ख़प ही गया और शीघ ही बाहर चला गया।

हर्ष ने भी वह रात कुमार से मिलने की उत्कंठा में बिताई। प्रातःकाल श्रपने प्रधान दूत के साथ अनेक प्रकार की वापिसी मेंट सामग्री (प्रतिप्रामृतं प्रधानप्रतिदृता-धिष्ठितं, २२५) भेजते हुए हंसवेग का विदा किया। स्वयं शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए सेना का प्रयाण उस दिन से बराबर जारी रखा।

एक दिन हर्ष ने लेखहारक के मुख से सुना कि राज्यवर्ष न की सेना ने मालवराज की जिस सेना को जीत लिया था, उस सबको साथ लेकर मंडि आ रहा है और पास ही पहुँच गया है। इस समाचार ने भाई के शोक को फिर हरा कर दिया और उसका हृदय पिघल गया। सब काम-काज छोड़कर वह निजमंदिर में राजकीय परिवार के साथ ठहरा रहा और प्रतीहार ने सब नौकर-चाकरों को ताकीद कर दी कि बिखकुल चुपचाप रहें और आहट न होने दें : प्रतीहारनिवारणानिभृतिनिःशब्दपरिजने (२२५)। राजमहलों का यह नियम था कि जब शोक का समय होता या अन्य आवश्यकता होती, तो सब आजाएँ केवल इशारों से दी जाती और सब परिजन चुरचाप रहकर काम करते, जिससे राजकुल में बिलकुल सन्नाटा रहे। प्रभाकरवर्ष न की बीमारी के समय ऐसा ही किया गया था। इस प्रकार के कार्यवाहक इशारों का कोई समयाचार या दस्त्रल अमल रहता होगा, जिसके अनुसार सीखे हुए परिजन काम करते थे।

कुछ समय बाद भंडि अकेलाही घोड़े पर सवार, कुछ कुलपुत्रों को साथ लिये राजद्वार पर आया और वहीं घोड़े से उतरकर मुँह लटकाये राजमंदिर में प्रविष्ट हुआ। उसकी छाती में रात्रु के बालों के घाव थे, जिससे ज्ञात होता था कि मालवराज के साथ कसकर युद्ध हुआ था। उसके बाल बढ़े हुए थे। शरीर पर केवल मंगलवलय का आभूपण बचा था, वह भी व्यायाम न करने से पतले पड़े हुए सुजदंड से खिसककर नीचे कलाई में आ

१ अतिनिःशब्दे निमृतसंगानिदिश्यमानसकल्कमीण (१५५)।

गया था श्रीर दोला-वलय की तरह सूल रहा था। ताम्बूल में श्रव्यचि हो जाने से होठ की लाली कम हो गई थी। श्राँसुश्रों की भत्नों ऐसे लगी थी, मानों मुख पर शोक्पट टका हो। वित्र ८६ ] उसकी ऐसी दीन दशा थी, जैसे यृथपित के मरने पर वेगदंड या तरुण हाथी की हो जाती है (२२६)।

दूर से ही ढाड़ मारकर वह पैरों में गिर पड़ा । हर्ष उसे देखकर उठे, श्रीर लैंड-खड़ाते पैरों से श्रागे बढ़ उसे उठाकर गले लगाया श्रीर स्वयं भी देर तक फूट-फूटकर रोते रहे । जब शोक का बेग कम हुश्रा, तब लौटकर पहले की तरह निज श्रासन पर बैठ गये । पहले मंडि का मुँह धुलवाया श्रीर फिर श्रपना भी घोया । कुछ देर में भाई की मृत्यु का घुत्तान्त पूछा । मंडि ने सब हाल कह सुनाया । राजा ने पूछा—'राज्यश्री की क्या गत हुई ?' मंडि ने फिर कहा—'देव, राज्यवर्धन के स्वर्ग चले जाने पर जब गुप्त नाम के व्यक्ति ने कान्यकुब्ज (कुशस्थल) पर श्रिषकार कर लिया, तब राज्यश्री भी पकड़ी गई, पर वह किसी तरह बन्धन से खूटकर परिवार के साथ विन्ध्याचल के जंगल (विन्ध्याटवा) के में चली गई-—यह बात मेंने लोगों से सुनी।' उसे ह्रँडने के लिए बहुत-से श्रादमी मेजे गये हैं, पर श्रमी तक कोई लौटकर नहीं श्राया है।' हर्ष ने स्वामाविक उत्तेजना के साथ कहा—'श्रीरों के ह्रँडने से क्या ? जहाँ भी वह हो, में स्वयं श्रीर सब काम छोड़कर जाऊँगा। दुम सेना लेकर गौड़ पर चढ़ाई करीं' (२२६)। यह कह उठकर स्नानसूमि में चले गये। मंडि ने हर्ष के कहने से बढ़े हुए केशों का जोर कराया श्रीर प्रतीहार-भवन में स्नान किया। हर्ष ने उसके लिए वस्त्र, पुष्प, श्रंगराग श्रीर श्रलंकार भेजकर श्रपना प्रसाद प्रकट किया श्रीर साथ ही भोजन किया एवं सारा दिन उसके साथ ही बिताया।

दूसरे दिन भंडि ने राजा के पास आकर निवेदन किया—'श्रीराज्यवर्धन के भुजबल से मालवराज की जो सेना साज-सामान (परिवर्ष) के साथ जीती गई है, उसे देव देखने

- १० दूरीकृतव्यायामशिथिल्मुजदराखदोलायमानमञ्जलवल्यैकरोषाल्कः तिः (२२६)। पहले कहा जा चुका है कि गंडि पुखराज का जड़ाऊ वल्य पहनता-था। वल्य या अनन्त नामक अप्रमूष्ण अपेक्षाकृत ढीला बनाया जाता था। शूद्रक के रत्नवल्य को दोलायमान (खिसकनेवाला) कहा गया है (का० ७)।
- २. शोक के समय मुँह पर कपड़ा डाल लेने की प्रथा थी। इस प्रकार का पट मधुरा से प्राप्त युद्ध के निर्वाण-दश्य में विलाप करते हुए एक राजा के मुँह पर दिखाया गया है ( मधुरा-संग्रहाल्य, एच = मृति )।
- ३. प्राचीन भूगोल में विन्ध्या उसी उस घने जंगल की संज्ञा थी, जो विन्ध्य-पर्वत के उत्तर चम्बल और वेतवा के बीच में पड़ता है। महाभारत, वनपर्व में इसे घोर अटवी (६९।९०), महारएय (६९।२४) और महाघोर वन (६९।१५) कहा गया है, जिसमें एक ऊँचा पहाड़ (६९।३०) भी था। यहीं के राजा आटिविक कहलाते थे और यही प्रदेश अटवी-राज्य था। वागा ने भी इस विन्ध्याटवी का आगे विस्तृत वर्णन किया है। वह तब आटिविक सामन्त व्याघ्रकेंतु के अधिकार में थी।
- ४. राजद्वार के भीतर प्रतीहार-भवन की स्थिति के बारे में पृ० १७५ पर लिखा जा चुका है।

की कृपा करें।' राजा के स्वीकार करने पर उसने यह सब सामान दिखाया, जैसे अनेक हाथी, सुनहली चौरियों से सजे बोड़े, चमचम करते आम्पण, शुद्ध मोतियों से पोहे गये तारहार , चामर (बालव्यजन), सुनहले डंडेवाला श्वेत छत्र. वारिवलासिनी स्त्रियाँ, सिंहासन, श्यनासन आदि राज्य का सामान, पैरों में लोहे की बेड़ी पड़े हुए मालवा के राजा खोग, कोप से भरे हुए कलश, जिनपर ब्यौरे की पिट्टियाँ लगी थीं और जिनके गले में आम्पणों की बनी मालाएँ पड़ीं थीं।

लूट के सामान की इस गिनती में कही हुई वारिवलासिनी स्त्रियाँ वे होनी चाहिए, जो राजदरबार या राजकुल में नियुक्त रहती थीं, जिनका वर्णन बाण ने हर्ष के दरबार के प्रसंग में (७५) किया है। विजित मालव राजलोक के अन्तर्गत वहाँ के राजा, राजकुमार, राजपरिवार के व्यक्ति, महासामन्त, सामन्त आदि लोग समभे जाने चाहिए। अस्यकाल की यह प्रथा ज्ञान पड़ती है कि युद्ध में हार जाने पर ये सब लोग विजेता के सम्मुख पेश किये जाते थे और वहाँ से उनके भाग्य का निबटारा होता था।

उस सब सामान को देखकर हर्ष ने विभिन्न ग्रधिकारी ग्रध्यत्तों को उसे विधिपूर्वक स्वीकार करने की ग्राज्ञा दी। दूसरे दिन उसने राज्यश्री के दूँ टने के लिए प्रस्थान किया श्रीर कुछ ही पड़ावों के बाद विन्ध्याटवी में पहुँच गया।

विन्ध्यादवी, जैसा ऊपर कहा गया है, बहुत बड़ा वन था। उसके शुरू में ही एक वनगाँव (वनग्रामक) या जंगल का साफ करके बनाई हुई बस्ती थी। बाप ने इसका विस्तृत वर्णन किया है (२२७ २३०), जो हर्पचरित का विशिष्ट स्थल माना जा सकता है। संस्कृत साहित्य में तो यह वर्णन ग्रपने ढंग का एक ही है। जंगली देहात की ग्रादिम-कालीन रहन-सहन का इसमें स्पष्ट चित्र है। ऐसे स्थान के ग्रादिमियों को हम शिकार श्रीर किसानी के बीच का जीवन व्यतीत करते हुए पाते हैं।

इस लम्बे वर्णन की रूपरेखा इस प्रकार है—गाँव के चारों श्रोर वन-प्रदेश फैले थे। खेत बहुत विरत्त थे। किसान हत्त-बैल के विना कुदाल से धरती गीड़ कर बीज छितराकर कुछ बो लेते थे। जंगली जानवरों का उपद्रव होता रहता था। जंगली रास्ती

१. बिह्या मोतियों के हार गुप्तश्चम में 'तारहार' कहलात थे। कालिदास श्रीर वास ने उनका उल्लेख किया है। श्रमर भेप के श्रनुसार मुकाशुद्धी च तारः स्यात् (३।१६६)।

२. ससंख्यालेख्यपत्राम्, सावद्वाराषं उपी अन् कोपकलशाम् (२२७)।

३. अपराजितपृच्छा (१२वी शता) से शात होता है कि महाराजाधिराज के राज्य में ४ महामांडलिक, १२ गांडलिक, १६ महासामन्त और ३२ सामन्त होते थे (अ०००। ३२—३४)। सामन्तों से नीचे उत्तरकर ४६० चौरासी के चौधरी (चतुरिशक) और उसके बाद अन्य सब राजपुत्र या राजपूत कहलाते थे। मांडलिक, महासामन्त और राजपुत्र, शासन की ये इ. इयाँ वागा के युग से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थीं। विजेता राजा के देश जीतकर राजधानी में प्रवेश के समय ये प्रतिनिधि उसके सम्मुख उपस्थित होते थे।

४. यथाधिकारमादिश्वद्ध्यक्षान् (२२७)। इससे ज्ञात होता है कि हर्ष के शासन-प्रवन्ध में भी विभिन्न विभागाधिपति अध्यक्ष कहलाते थे। यह इस अर्थ में पुराना शब्द था, जो अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र में आया है।

पर पानी की प्याउओं का अच्छा प्रवन्ध था। पास-पड़ोस के लोग कोयला फूँ कने और लकड़ी काटने का काम करते थे। काफी लोग छांटे बड़े जानवरों के शिकार से पेट पालते थे। पुरुष जंगल में होनेवाले शिविध सामान के बोक लेकर और स्त्रियाँ जंगली फल बटोरकर इधर-उधर बेच आती थीं। थोड़े से स्थान में हल बेल की खेती भी थी। वहाँ किसानी का धंधा करनेवाले किसान बंजर धरती तोड़कर उसमें खाद डालकर खेलों को उपजाऊ बना रहे थे। गन्ने के बड़े-बड़े बाड़े यहाँ की विशेषता थी। जंगली बस्ती के घरों के चारों और काँटेदार बाड़ें थीं, जिनके भीतर लोग रहते और अपने पशु बाँधते थे, फिर भी जंगली जानवरों द्वारा वारदातें होती रहती थीं। घरों के भीतर गृहस्थी चलाने के लिए बहुत तरह का जंगल में होनेवाला सामान, फल-फूल-रूखड़ी आदि बटोर-कर रख लिया गया था। अटवी-कुटुम्बियों के उसी गाँव में हर्ष ने भी अपना पड़ाव किया। अब बाग के प्रस्तुत किये हुए चलचित्र का निकट से कमवार अध्ययन करना

श्रव बाग् के प्रस्तुत किये हुए चलचित्र का निकट से क्रमवार श्रध्ययन करना चाहिए।

- १. वनबस्ती के चारों श्रोर के वन-प्रदेश दूर से ही उसका परिचय दे रहे थे। लोग साठी चावल का भूसा जलाकर धुत्रों करने के श्रादी थे। कभी-कभी ऐसा होता कि उसकी श्राग फैलकर जंगली घान्य के खिलहान तक पहुँच जाती, जिससे वे धुमैले लगते थे। कहीं पुराने बीहड़ बरगदों के चारों श्रोर सूखी टहनियों के श्रंबार लगाकर गायों का बड़ा बना लिया गया था। कहीं बधेरों ने बछड़ों पर वार किया था। उससे खीमकर लोगों ने बाघ को फँसाने के लिए जाल (व्याघ्रयन्त्र) लगा रखा था। घूमकर गश्त लगानेवाले वनपालों ने श्रनधिकृत लकड़ी काटनेवाले ग्रामीण लकड़हारों के कुठार जबरदस्ती छीन लिये थे। एक जगह पेड़ों के घने भुरसुट में चामुंडा देवी का मंडप बना हुआ था।
- २. वनमाम के चारों श्रोर घोर जंगल के सिवा श्रीर कुछ न था। इसलिए, लोग कुटुम्ब का पेट पालने के लिए व्याकुल रहते थे। उसी चिन्ता में दुर्बल किसान केवल कुदारी से गोइकर परती घरती तोड़ते श्रीर खेत के टुकड़े (खंडलक) निकाल लेते। अखुली जगह के श्रमाव में खेत छोटे (श्रल्पावकाश) श्रीर दूर-दूर पर स्थित (विरलविरलैं:) थे।
  - कश्मीर-प्रति में अयंत्रित वनपाल पाट है, वही टीक हैं। यंत्रित = एक स्थान में नियत;
     अयंत्रित = गश्त करनेवाले । पर = गैर, जिन्हें जंगल से लकड़ी काटने की नियमित आज्ञा प्राप्त न थी (२२७)।
  - र चामुंडा विनध्याचल-प्रदेश की सबसे बड़ी देवी थी। बाए ने कादम्बरी में उसके मंदिर का विस्तृत वर्णन किया है। कालान्तर में चामुंडा की पूजा उत्तरी भारत के गाँव-गाँव में फैल गई। यह शबरनिषाद-संस्कृति की रक्तबलि चाहनेवाली देवी थी।
  - ३. भज्यमानभूरिखिल के अखराखलकम् (२२०)। इसी वाक्य के एक अंश 'उचाभाग-भाषितेन, (निर्णयसागरसंस्करएा) का करमीरी पाठ 'उच्छभागभाषितेन' है। संभव है, यह 'उञ्छभागभाषितेन' का अपपाठ हो। तब इसका यह अर्थ होगा कि किसान जंगल में कुदाली से जो नई धरती तोड़ रहे थे, उसमें राजआहा भाग रूप में सब धान्य दे देने के बाद केवल उञ्छ या सिल्ला किसानों को मिलता था। 'उच्छभागभाषितेन' पाठ ठीक माना जाय, तो अर्थ होगा—किसान जोर-जोर से आवाज करते हुए धरती तोड़ रहे थे।

958

खेती के लिए बैल न थे। सूमि कास में भरी हुई थी। काली भिट्टी की पटपड़ तह लोहें के तवे की तरह कड़ी थी। कुछ भी पैदा करने के लिए किसानों को छाती फाइकर कुदाली भाँजनी पड़ती थी, वही उनका सहारा था। जगह-जगह पेड़ो के कटने से जो ठूँठ बचे थे, वे फिर पत्तों का फुटाव लेने लगे थे। भूमि पर साँवाँ श्रीर लुईभुई (श्रलम्बुपा) का ऐसा घना जंगल छाया था और तालमखाने (को किलाज्ञ) के ज़ुप पैरों को ऐसे जकड़ लेते ये कि बोई हुई क्यारियों तक पहुँचना मुश्किल था: उन्हें जीतना-बोना तो श्रीर भी कठिन था। त्राने-जानेवाले कम थे, इसलिए पगडंडियाँ भी साफ दिखाई न पड़ती थीं। खेतों के पास ऊँचे मचान बँधे हए कह रहे थे कि वहाँ जंगली जानवर लगते थे।

३. जंगल और बस्ती के मार्गों पर प्याउन्हों का विशेष प्रवन्य था। ये प्याऊ क्या थीं, पथिकों के टहरने-त्राराम करने के विश्राम-ग्रह थे ! पेड़ां के अरुसुट देखकर प्याऊ के स्थान बना लिये गये थे। बटोही वहाँ आते और नये परलवं। की टहनी ती इकर पैरी की धूल माइकर छाया में बैठते थे। वहीं पर छोटां कुडयाँ खांदकर उसे नागफना से भेर दिया गया था श्रीर दूर से पहचान कराने के लिए जंगली साल के फूलों के गुच्छे टाँग दिये गये थे। कुइयाँ के पास ही प्याक की महैया घने घास-पूर्स से छा लं। गई थी। बटाहियों ने सत्त खाकर जो शकोरे फेंक दिये थं, उनपर जंगल को बड़ी नीली मिक्खयाँ भिन्मिना रही थीं। पास में ही राहर्गारों ने जामुन खाकर गुठलियाँ डाल दं। थीं। कहीं कदम्बं के फूलों से लदी हुई टहनियाँ तोड़कर धूल में फेंक दी गई थीं।

इन प्रपात्रों के भीतर जल का प्रबन्ध बड़े शोक से किया गया था। घड़ीं चियों पर प्यास बुम्ताने के लिए छोटी लम्बोतरी मिट्टी की गर्गारयाँ रखी हुई थीं। उनके ऊपर काँटे जैसी बुंदिकयों की सजावट बनी थीं | चित्र ८७ | । बालू की बनी हुई कलशियों में से पानी रिसकर गीली पेंदी से टपकता हुआ पथिकों की थकान मिटाता था। विस्वाल नामक गीली घास में जपेटे हुए अलिंजर या बड़े माटा का जल सूब टंडा हो गया था। अल रीता करके जल

<sup>9.</sup> यहाँ बागा ने कर्करी, कलशी, ऋलिंजर, उदकुम्भ और घट उन पाँच भिट्टी के पात्रों का उल्लेख किया है, जो एक दूभरे से भिन्न होने चाहिएँ। कर्करी को करणित कहा है। श्रहिच्छत्रा और हस्तिनापुर की खुदाई में किल कुछ गुप्तकालीन पात्रों को देखने से 'कएटिकत' विशेषण की सार्थकता समक में आती है। उनके याहर की और सारी जमीन पर कटहल के फल पर उठे काँटों जैसा श्रलंकरण बना है, जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। प्रभाकरवर्द्धन के धवलगृह में भी भर्चक पर रखी हुई पानी से भरी बलका ककरी का उल्लेख हुआ है (१५६)। वही यहाँ अभिवृत है।

२. कलशी कर्करी से कुछ बड़ी ज्ञात होती है। इनमें पीने का पानी नहीं भरा था, बहिंग ये पौशाला में लटकाई रहती थीं श्रीर उनसे रिस-रिसकर टपकता हुआ पानी पथिकों के सिर श्रादि श्रंगों की थकान मिटाता था।

अलिजर महाकुम्भ या बदा भाट था। वासा ने इसी का दूसरा नाम 'गील' दिया है (१५६)। धवलगृह के वर्णन में गोलों का सरस शैवाल में लपेटकर टाँगा दुआ कहा गया है (सरस-शेवलवलियतगलद्गोलयन्त्रके )। आज भी बड़े भाटों की, जिनमें कई घड़े पानी आता हैं, पिच्छम बोली में 'गोल' कहते हैं। उनके चारों श्रोर बाल् विछाकर गीली सिरवाल घास लपेट देते हैं। इन्हीं में से ठंडा जल निकालकर छोटे पात्र में करके पिलाया जाता है।

कुम्मों में लाल शर्करा मरकर प्याऊ में रखी गई थी श्रीर (शरबत के लिए) थोड़ी थोड़ी निकाली जा रही थी। उससे जो ठंडक उत्पन्न होती थी, उससे ऐसा ज्ञात होता है, मानों श्रीष्म में शिशिर ऋतु श्रागई हो। प्याऊ में कुछ बड़े ऐसे थे, जिनके मुँह गेहूँ की नालियों या तिनकों के ढक्कन (कट) से दके थे श्रीर उनके ऊपर श्रीष्म में जल को मुवासित करने के लिए पाटल के फूलो की किलयाँ रखी गई थीं (घटमुखघिटत कटहार-पाटलपुष्पपुटानाम, २२८)। भीतर श्रीयों के सिरों पर बालसहकार के फलो की डालें मूल रही थीं श्रीर हरे पत्तों पर पानी का छींटा देकर उनके मुराते हुए फलों को ताजा रखा जा रहा था। अमुं ड के मुंड यात्री प्याऊ में श्राकर विश्राम करते श्रीर पानी पीकर चले जाते थे। एक श्रीर श्रटवी की प्रवेश प्रपाश्रों से श्रानेवाली टंडक से गर्मी कुछ कम हो रही थी। दूसरी श्रीर कोयला फूँ कने के लिए लकड़ी के ढेरों में श्राग लगाकर श्रंगार बनानेवाले लुहार फिर उतनी ही तपन पैदा कर रहे थे (श्रंगारीयदारुसंग्रहदाहिभिः व्योकारें: २२८)।

४. पड़ोसी प्रदेश में रहनेवाले निकटवासी छुण्यी लोग सब ग्रोर से जंगल में काष्ठ संग्रह के लिए श्रा रहे थे। वे श्रपने घरों में खाने का श्राटा-सीधा श्रादि सामान छिपाकर (स्थिगत , रख श्राए थे श्रीर बुड्टों को रखवाली के लिए बैठा श्राये थे। लकड़ी काटने के लिए छुल्हाड़ा मांजने की जो कड़ी मेहनत थी, उसे बरदाश्त करने के लिए ग्रपने शरीर पर उन्होंने श्रावश्यक तेल ग्रादि की मालिश कर रखी थी। उनके कन्धों पर भारी छुठार

<sup>9.</sup> यों भी पाटल शर्करा या लाल शकर जाड़े में ही बनाई श्रीर खाई जाती है। पाटल शर्करा का श्रर्थ कावेल ने लाल कंकर किया है श्रीर लिखा है कि उन्हें घड़े के उंडे पानी में थोरकर वाहर निकालने से हवा उंडी की जा रही थी। यह श्रर्थ घटता नहीं। वस्तुतः बाला ने स्वयं पाटल शर्करा (लाल शकर) श्रीर कर्क शर्करा (सफेद शकर) इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है (१५६)। वही श्रर्थ यहाँ श्रभिप्रत है।

२. कश्मीरी प्रतियों का पाठ और निर्ण्यसागरीय संस्करण का पाठ भी 'कटहार' है श्रोर वही शुद्ध है, यद्यपि किटन पाठ है। वस्तुतः बाण स्वयं लिख चुके हैं कि प्रीक्म ऋतु में टटके पाटल पुक्रों की तेज सुगन्धि से पानीय जल सुवासित किया जाता था (श्रिभनवपट्टवामोदसुरभिपरिमलं जलं जनस्य पातुमभवदिमलाषो दिवसकरसंतापात् ४६)। कट का श्रर्थ गेहूँ की नाली या उससे बुनी हुई चटाई या पर्दा। नाली बुनकर कक्षन बनाने का रिवाज श्रभी तक हैं। हार का श्रर्थ यहाँ कंटाभरण या माला न होकर ले जानेवाला, रखनेवाला (हरतीति हारः) ठीक है। पाटल पुष्प का पुट चतुरन्त की खिली कली या श्रभनव पटु पाटल। पुष्प को सड़ने से बचाने के लिए जल के भीतर न डालकर जल पर तैरते हुए तृगा के ढक्षन पर रखकर जल को सुवासित करने की विधि की श्रोर बागा का संकेत हैं।

३. शीकरपुल् कितपुर्ला वपूर्लापाल्यमान-शोष्यसरसशिशुसहकारफलज्द्रीजटिलस्थाण्यनाम् (२२८)।

४. प्रातिवेश्यविषयवासिना नैकटिककुटुम्बिकलोकेन। कुटुम्बिक का श्रर्थ कुटुम्बी भी हो सकता है (२२७), पर बाण के वर्णन में यह पारिभाषिक ज्ञात होता है, जिसका श्रर्थ कुराबी जाति था।

रखे थे और गले में कलेवे की पोटली (प्रातराशपुट) बँधी लटक रही थी। चोरों के डर से बिचारों ने फटे कपड़े पहन रखे थे। उनके गले में काले बैंत की तिलड़ी माला लपेटी हुई थी और उसी से पानी की लम्बोतरी घड़ियाँ, जिनके मुँह में पत्तों की डाट लगी थी, लटकी हुई थीं। लकड़ी लादने के लिए उनके आगे-आगे बैलों की जोड़ी चल रही थी।

्य. जंगल में तरह-तरह के शिकारी थे। खूँ खार बड़े जानवरों (श्वापद) का शिकार करनेवाले व्याध वन प्राम के बाहरवाले जंगल में विचर रहे थे। उनके हाथ में पशुस्रों की ताँत की डोरियाँ, जाल और फन्दे थे। वन के हिंस जानवरों (साउजो) के शिकार में हुकने के लिए टिट्टयाँ (व्यवधान) खूब मोटी लगाई गई थीं। शिकारी कूटपाशों की गेंडरी बनाकर साथ में लिए थे। वूसरी तरह के बहेलिये चिड़ियाँ फँसाने वाले शाकुनिक थे, जो कंघे पर वीतंसक जाल या डला लटकाए थे, जो उनके बालपाशित स्थामृषण से उलफ-उलफ जाता था। उनके हाथों में बाज (प्राहक), तीतर (ककर) स्थीर भुजंगा (किपिजल) स्थादि के पिंजड़े थे। वे चिड़ियों की टोह में गाँव के स्थास-पास ही मँडरा रहे थे। उनके स्थाना चिड़ीमारों के लड़के या छोटे चिरहटे (पाशिक शिशु) बेलों पर लासा लगाकर गौरेया पकड़ने के ब्योंत में इघर से उधर फुदक रहे थे। चिड़ियों के शिकार के शौकीन नवस्रवक शिकारी कुत्तों को, जो बीच बीच में काड़ी में से उड़ते हुए तीतरों की फड़फड़ाहट से बेचैन हो उठते थे, पुचकार रहे थे।

६. गाँव के लोग वन की पैदावार के बोम िं पर उठाये जा रहे थे। कोई शीधु (सेहुँड़) की छाल का गट्टा लिसे था। किसी के पास धाय (धातकी) के ताजा लाल

- 9. 'पत्रवीटाइतमुखें: पीतकुटैं:' का पाठान्तर पत्रवीटकिपहित मुखेंबींटकुटैं:' भी है। पीतकुटैं: पाठ अर्थ की हिंड से तो शुद्ध है, पर मूलपाठ वोटकुटैं: पाठ अर्थ की हिंड से तो शुद्ध है, पर मूलपाठ वोटकुटैं: जान पड़ता है। यह कठिन पाठ था, जिसे पीतकुटें: द्वारा सरल बनाया गया। बोट हिन्दी में अभी तक चालू शब्द हैं, जिस का अर्थ लम्बोतरा कमचोंहे मुँह का मिट्टी का वर्तन हैं। बोट कुट—लम्बोतरा कम चोंहे मुँह का घड़ा। इस प्रकार का बोट अजन्ता की गुफा १ में चित्रित हैं [ श्रोंधकृत श्रजन्ता, फलक ३६, 'बुद्ध की उपासना करती हुई स्त्रियाँ' चित्र में ऊपर दीवालिंगरी में लम्बोतरा पात्र 'वोटकुट' है।] (चित्र प्रम)।
- २. गृहीतमृगतन्तुतंत्री-जालवलय-वागुरैः। मृगतंतुतंत्री = पशुत्रों के तन्तु या स्नायुश्रों की वनी तंत्री या डोरी। मिलाइए पृ० २/५५ पर जीवबन्धनपाशतंत्रीतन्तवः।
- रवापद-व्यथन-व्यवधानबह्लीसमारोभित-कुटीकृतकूटपाशैः; इस समास में कई पद पारिभाषिक श्रीर गृढ हैं। रवापद = हिंसजन्तु, व्यथन=भोंकना, छेंदना, श्रथवा शिकार। व्यवधान का श्रथ पर्दा हैं; यहाँ उसका ठीक श्रथ वे टांट्टयाँ हैं, जिन्हें शिकारी दुकने के लिए रखते हैं। बहल का श्रथ मोटा या घना; बहलीसमारोपित मोटी या घनी लगाई हैं। तात्पर्य यह कि बड़े जानवर के शिकार के लिए मोटी दुकने की टाटी लगाई थी श्रीर जमीन में मजबूत खूटियों से गाड़े जानेवाले जाल लगे थे। हिरन श्रादि के लिए मामूली जाल या रिस्सयों के फन्दे थे।
- ४. धातकी = गेरुए रंग के (धातुत्विष ) धाय के फूल, जिनसे चमड़े का कस्सा बनाते हैं और श्रोषि के काम लाते हैं

फूलों की बोरियाँ थीं। कई लोग रूई, श्रालसी, सन के मुट्ठों का बोम लिये थे। शहद, मोम, मोर के पिच्छ, खस (लामज्जक), कत्थे की लकड़ी, कूठ श्रीर लोध के भार सिरों पर उठाये हुए बोमिये जा रहे थे। अ

- ७. जंगली फल बीनकर उन्हें वेचने की चिन्ता में जल्दी-जल्दी डग रखती हुई जैंवई स्त्रियाँ ( ग्रामेयिका ) त्र्रास-पास के गाँवों को जा रही थीं।
- ८. जंगल के कुछ हिस्से में भूम की खेती थी, जहाँ सम्भवतः श्रादिम वासी हल के विना सिर्फ कुदालों से गोड़ते थे। लेकिन कुछ हल-बैल की खेती करनेवाले किसान भी थे। उनके पास तगड़े बैलों की जोटें थीं। वे पुराने खाद कूड़े के ढेर उन लिंढिया गाड़ियों पर जिनके डगमग पिहें पिसटते हुए चूँ-चूँ कर रहे थे श्रीर कूड़े-धूल से लथपथ जिनके बैलवान बैलों को ललकार रहे थे, लादकर उन रूखे खेतां में ले जाकर डाल रहे थे, जिनकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई थी।
- E. गन्नों के खूब लहलहाते हुए चौड़े बिश्रासवाले पौधों से भरे हुए ईख के बाड़े गाँव की हरियाली बढ़ा रहे थे। खेतों के रखनेवाले जब गन्नों में छिपे हुए हिरनों को ताक-कर बैंलों के हाँकने का डंडा उनकी श्रोर चलाते तो हिरन छुलांग मारकर ऊँची बाँसों की बाड़ के उस पार निकल जाते थे। जंगलों भेंसों के लम्बे हड़ु खेत में बिजूके की तरह गाड़े गये थे; उनसे डरे हुए खरहे गन्ने के ऊँचे श्रंकुरों को ही कुतर डालते थे।
- १०. वनग्राम के घर एक दूसरे से काफी फासले पर ( श्रितिविश्वशृष्टान्तर ) थे। उनके चारों श्रोर मरकत के जैसे चिकने हरे रंगवाली सेहुँड ( स्तुहा ) की बाड़ लगी थी। धनुष बनाने के योग्य कड़े पतले बाँसों की बँसवारी पास में उग रही थी। करंजुए के काँटेदार वृद्धों की पंक्ति में रास्ता बनाकर घुसना मुश्किल था। एरंड, बचा, बंगक ( बैंगन ), उलसी, सूरण कन्द, सोहिजन ( शिग्रु ), गंठिवन ( श्रिन्थपणीं ), गरवेस्त्रा ( गवेधुक ) श्रीर मस्त्रा धान ( गर्म त् ) के गुल्म घरों के साथ लगी हुई बारियों ( छोटी बगीचियों ) में भरे हुए थे। उँची बल्लियों पर चढ़ाई हुई लौकी की वेलें फैलकर छाया दे रही थीं। वेरी के गोल मंडपों के नीचे खैर के खूँटे गाइकर बछड़े बाँध दिये गये थे। उ मुगों की

9. पिचव्य=रुई। अतसीगणपृद्दमूलक की जगह अतसी-शरापुरूलक भी पाठ है।

 बागा ने तीन प्रकार के बोम्मां के लिए तीन शब्द प्रयुक्त किये हैं—संभार=गाड़ी का बोम्मा; भार=सिर का बोम्मा; भारक = जानवर पर क्षदा हुआ बोम्मा।

५. श्रां पाठ श्रशुद्ध है, कश्मीरी पाठ शुंग है।

२. कुष्ठ = कूट । एक प्रकार का पौधा, जिसकी जड़ सुगन्धि और श्रौषिध के काम श्राती है। भारतवर्ष का कूट का व्यापार प्राचीन काल में प्रसिद्ध था।

४. युक्तशूरशकुरशाक्वराणां पुराणपांस्तिकरकरीपकूटवाहिनीनां धूर्गतध्र्तिधृसरसैरिभ-सरोषस्वरसायामीणानां संकीडच्चडुलचक्रचीत्कारिणीनां शक्टश्रेणीनां संपाते : संपाद्य-मानदुबलीवीविष्क्षचेत्रसंस्कारम् (२२६)।

६. उरुवक=श्ररेंड । वंगक=कोई साग (शंकर; शिवदत्तकृत शिवकोष के श्रनुसार वैंगन)। सुरस=तुल्रसी। स्रण = जिमीकंद। शिशु=सोहिजन (शोगांजन)। गवेधुका=इसे गरवेरश्रा या गंडहेरश्रा भी कहते हैं, इसका चावल साया जाता है।

परिमंडलबदरीमंडपक्तल-िखातखदिरकीलबद्धवत्सरूपेः (२२६) । कील= खूँटा ।
 वत्सरूप = वच्छरूश्र = बाछरू । रूप=पश्र ।

कुकु हूँ कूँ से पहचान मिलती थी कि घर कहाँ कहाँ बसे हैं। श्राँगन में लगे श्रमस्य वृद्ध के नीचे चिड़ियों को चुगा खिलाने श्रीर पानी पिलाने की होदियाँ बनी हुई थीं श्रीर लाल-लाल बेरों की चादर सी बिछी थी। घरों में दीवारें बाँम के फट, नरकुल श्रीर सरकंडों को जोड़कर बना ली गई थीं। कोयले के ढेरो पर बबई (बल्बज) धास से मँडचे छाये थीं, जिनपर पलाश के फूल श्रीर गोरोचना की सजावट थी। उन घरों में चतुर ग्रहस्थिनों ने कई तरह की काम की चांजें बटोरकर रख छोड़ी थीं, जैसे सेमल की रुई, नलशालि के, कमल की जड़ (कमल ककड़ी; शालूक), खंडशकरा, कमल के बीज (मखाने); बाँस, तंडुल श्रीर तमाल के बीज। चटाइयों पर गम्भीरी के ढेर (जड़, पत्ती, फल श्रादि) सूख रहे थे, जो धूल पड़ने से कुछ मटमैले लग रहे थे। खिरनी (राजादन) श्रीर मैंनफल (मदन फल) सुखाकर रखे गये थे। महुए का श्रास्य श्रीर चुश्राया हुश्रा मद्य पाया दर घर में मौजूद था। प्रत्येक घर में कुसुम्म, कुम्भ श्रीर गंडकुसूल भी थे। श्रीर लीकियों के बीजों से उन घरों में रवाँस राजमाप), खीरा (त्रपुप), ककड़ा, कोइड़ा श्रीर लीकियों के बीजों से बेलें चल रही थीं। घरों में बनबिलाव, नेवले, मालुधान श्रीर शालिजात (श्रज्ञात वनपश्र) के बच्चे पले हुए थे। इस प्रकार के वनशाम की देखकर हर्ष का मन प्रसन्न हुश्रा श्रीर उसने वहीं वास किया (२३०)।

पिक्षपूर्विकावािपका से पहले कश्मीरी पाठ में क्षिप्र शब्द है, जिसका पाठ शिप्त भी हो सकता है—(क्सो)।

२. वेगु पोट = बाँस के चिरे हुए फहें । पोट = शकल (शंकर)।

रे नल-शालिः शालिभेदः (शंकर)। सम्भव है नलशाबि का ऋर्थ नरसल हो, जिसे नरकुल भी कहते हैं।

काश्मयं = गम्भारी (Gmelina arborca) एक बड़ा पेड़ जिसकी जड़ श्रीपधि या रसायन में काम श्राती है। इसकी गिनती दशमूल में की जाती है। पत्ती मूत्ररोग में श्रीर फल जबरोषधि में काम श्राते हैं।

<sup>4.</sup> कुसुम्म को कुसुम्म का फूल मानकर टीकाकार अर्थ स्पष्ट नहीं कर सके। वस्तुतः यहाँ कुसुम्म का अर्थ जल का छोटा पात्र है। दे॰ मानिश्चर विलियम्स-कृत संस्कृत कोशः कुसुम्म=(The water pot of the student and sanyasin)। कुम्म = धान्य रखने का माट ( तुलना कीजिए, कुसलधान्यको वा स्यात् कुम्मीधान्यक एव वा, मनु ) गएड-कुसल, यह शब्द महत्त्वपूर्ण है। करीय दी ढाई कीट व्यात की छः इंची ऊँची मिष्ट की चकरियों या माँडलों को ऊपर-नीचे रखकर गएडकुसल बनाया जाता था। अहि-च्छत्रा के देहातों में पूछने पर शात हुआ कि ये अभी तक वरते जाते हैं, और 'गाँड' कहलाते हैं; जैसे वंगाल में उन्हें मंडल से मांडल कहा जाता है। अपरेजी में इन्हें ring-wells कहा गया है। अहिच्छत्रा, हिस्तनापुर, राजधाट आदि प्रायः सभी प्राचीन स्थानों की खुदाई में इस प्रकार के गंडकुसल पाये गये हैं। पकाई मिट्टी की इन चकरियों का प्रयोग धान्यकुसल, अस्थायी जलकूप, और संडास 'गूथकूप' इन तीनों कामों के लिए एहवास्त में होता था। ( चित्र नह)।

### खाठवाँ उच्ख्वास

वनमाम में रात बिताकर हर्ष ने दूसरे दिन विनध्याटवी में प्रवेश किया श्रीर बहुत दिनों तक उसमें इधर से उधर घूमता रहा (द्याट च तस्यामितरचेतरच सुबहून दिवनान् ', पर राज्यश्री का कुछ समाचार न मिला। एक दिन जब वह व्याकुलता से भटक रहा आ, ब्राटविक सामन्त शरभकेतु का पुत्र व्याबकेतु एक शबर युवक को साथ लेकर हर्प से मिलने त्राया । ऋटवी या जंगला प्रदेश के जो राजा थे, वे ऋाटविक सामन्त कहलाते थे समुद्रगुप्त ने अपने प्रयागस्तम्भ-लेख में खिखा है कि उसने सकल आटविक राजाओं को अपना परिचारक बना लिया था (परिचारकीकृतसञ्जीटिजिकराजस्य)। इसकी राजनीतिक व्याख्या यह ज्ञात होती है कि ग्राटिवक राजाग्रों का पद सामन्त-जैसा माना गया था, ग्रीर जैसे ग्रन्य सामन्त दरबार के समय सेवाचामरग्रहण्, यष्टिग्रहण् ग्रादि सेवाएँ बजाते थे, वैसे ही त्राटिवक राजा भी उसपद पर नियुक्त होते थे। समुद्रगुप्त के लेख से यह भी विदित होता है कि श्रटवी राज्य श्रौर महाकान्तार ये दोनों भौगोलिक प्रदेश थे। भारतीय मानचित्र पर इनकी पहचान इस प्रकार जान पड़ती है। पश्चिम में चम्बल से लेकर सिन्ध-बेतवा केन के मध्यवर्ती प्रदेश को शामिल करके पूरव में शोण तक ब्राटविक राज्यों का सिलसिला फैजा था। उन्हीं के भीगोलिक उत्तराधिकारी ग्रभी कल तक बुदेलखंड ग्रीर बघेलखंड के छोटे छोटे रजवाड़े थे। इसके दित्ए में घने जंगलों की जो चौड़ी मेखला है, वही महाकान्तार का प्रदेश होना चाहिए। इसका पश्चिमी भाग दराडकवन और पूरबी महाकान्तार कहलाता था। ये भौगोलिक नाम हर्ष के समय में भी प्रचलित थे। विनध्याचल के उत्तर में आटिविक राज्य था और उससे दिल्ला में दराडकवन महाकान्तार का विस्तार था।

शबर युवक का नाम निर्धात था। वह समस्त विन्ध्याचल के स्वामी और सब शबर वस्तियों के नेता शबर सेनापित भूकम्प का भान्जा था। विन्ध्याचल के जंगल के पत्ते-पत्ते से वह परिचित था, भूमि की तो बात ही क्या (२३२-२३३)। वह शबर-युवक चलता-फिरता काला पहाड ( अंजनिशलाच्छेद्मिय चलन्तम् ) (२३२) और खराद पर उतारा हुआ लोहे का खम्मा था ( यन्त्रोल्लिखितमस्मासारस्तम्भिम्ब, २३२)। यह उल्लेख महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि बाण से लगभग दो ही शती पूर्व मेहरौली की लोहे की लाट बन चुकी थी। दलाई के बाद उस तरह की लाट खराद पर चढ़ाकर गोल और साफ की जाती होगी—यही 'यन्त्रोल्लिखित' पद से सूचित होता है। निर्धात के पत्त में भी यन्त्रोिक्षित विशेषण सार्थक था। उसके शरीर का मध्यभाग इस प्रकार गोल था, मानों खराद पर उतारा गया हो ( प्रथमयौवनोल्लिख्यमानमध्यभाग, २३२ )। कालिदास ने भी चौड़ी छाती के नीचे गोल किट प्रदेश के लिए खराद पर उल्लिखित होने की कल्पना की है (रखुवंश ६।३२ )। यह गुप्त-काल के शारीरिक सौन्दर्य का आदर्श था और शिल्पगत मृर्तियों में चिरतार्थ पाया जाता है।

बागा ने शबरयुवक का अत्यन्त सजीव चित्र खींचा है। एक समय शबर या सौंर जाति विन्ध्याचल के जंगलों में खूब छाई हुई थी। यह सारा प्रदेश शबरों के अधीन था। महाकोसल और किलंग प्रदेश तक उनका विस्तार था। अजन्ता की पहली गुफा के द्रविड-राज और नागराज हश्य में नागराज के पीछे तलवार लिये हुए जो व्यक्ति खड़ा है, वह शबर ही है। 'उसके ऊँचे माथे के चारों ओर काले केशों का घेरा-सा खिंचा हुआ था। इसकी नाक चपटी और बीच में नीची थी, उड़्दी मोटी और छोटी थी, अधर चिपटा था, गाल की हड्डी अधिक उभरी हुई थी, और जबड़े चौड़े थे।' ये सब लच्स अजन्ता के चित्र में स्पष्ट दिखाये गये हैं ( आँधकृत अजन्ता, फलक ३३ । उसकी तीन भौहों के बीच में तिशाख ( तिश्लुल ) सा बना था। यह लच्स्य भी चित्र में साचात् उपलब्ध है ( चित्र ६० )।

उसके कान में सुगो का हरा पक्ष खोंसा हुआ था। नीचे पाली में वह कच्चे शीशे का बाला पहने था। काचर काच का उल्लेख मेरवाचार्य के वर्णन में भी पहले आ नुका है (१०३)। उसके नेत्रों में स्वाभाविक लाला थी, बरीनियाँ कम थीं, और आँखों में कुछ चिपचिपापन था। गर्दन एक ओर को कुछ मुकी (अवाध्र) थीं, जैसा अजन्ता के ऊपर लिखे चित्र में भी है, और कंघा कुछ लटका हुआ कि वा । उसकी छाती चोड़ों और भुजाएँ लम्बी थीं। कलाई में सूआर के बालों में लपेटी हुई नागदमन नामक विपहर औपिय की गुच्छियाँ वँघी थीं और गोदन्ती, मिण से जड़ा हुआ राँगे का कड़ा पड़ा था। उसका उदर छटा हुआ, किन्तु टूंडी उभरी हुई थी। उसकी चौड़ी कमर में छोटी तलवार (कृपाणी) बँघी थीं, जिसकी मूँठ सींग की थी और महनाल पर पारा चढ़ा हुआ था। वह कटारी दुमुही साँप की लाल की दो पट्टियों से बनी म्यान में रखी हुई थीं, जिसपर चीते के चमड़े के चकचे काटकर शोभा के लिये लगाये गये थे। म्यान के ऊपर आंधे मुँह लटकते हुए मृगचर्म की परतली ढकी थी। उसकी पीठ पर धींकनी की आकृति का रीछ के चमड़े का बना तरकस बँधा था, जिसके ऊपर की आरेर के घने भीराले

पिनद्धकाचरमिएकिकिशिकेन श्रवन्ति, २३१।

२. गोदन्तमिणिचित्रत्रापुषं वलयं विश्राणम् । छोटी जातियां में श्रभी तक रांग या गिलट का जेवर पहनने का व्यापक रिवाज हैं । शंकर ने गोदन्त का श्रथं एक तरह का साँप किया है । श्रीकरों ने गोंदन्तीहरताल की यनी गुरिया श्रथं किया है, जो ठीक जान पहता है ।

३. र्डाएडभम् (२३२)। जंगली जातियों में ट्रॅडी वड़ा होना सुन्दरता का चिह्न माना जाता है।

४. तलवार या कटार के पल का ऊपरी भाग (मस्तक) हिन्दी में मुहनाल श्रीर नीक का भाग तहनाल कहलाता है। महनाल की तरफ मूँठ जड़ी जाती है। उसीका वर्णन यहाँ किया गया है। श्रहीरमणाचर्मितिमतपटिकयोः चित्रचित्रकरवकतारिकतपरिवारया संकुक्जाजिन जालिकत्या १८ गन्यमन्ग्रामुण्टिमागनास्वरया पारदरसलेशिलप्तसमस्तमस्तकया (२३२) श्रहीरमणी चित्रक्त श्रयात् दुमुही सौंपन। परीवार च खन्नकोश श्रमरकोप के अनुसार म्यान के लिए परीवार शब्द ग्रप्तकाल में चल चुका था। जालिकत च हि हुई। संकुक्ज शब्द का श्रथं कोषों में स्पष्ट नहीं है। मैंने उसका श्रथं श्रीध मुँह गर्दन नीचे पूँछ उपर इस प्रकार लटकाये इए मृगचर्म किया है। म्यान के लिए परतलीका प्रयोग स्वामाविक था।

काले बाल बाध के चितकबरे चमड़े में ढके थे। बाँस की तरह ठोस अप्रीर तगड़ी बाँह पर मोरिपत्त से फूलपित्तयों का गोदना गुदा था। 3 मुजा के निर्माण में नस-नाड़ियों की तारकशी ऐसी लगती थी, मानो खैर की जटाएँ एक साथ बटी गई हों। वाह का ऊपरी तिहाई भाग चहे के पंखों से सुशोभित था। बायें कन्धे पर धनुप रखा हुआ था। उसकी निचली कोर के नुकीले भाग द्वारा कंठ छेदकर उसमें एक तीतर लटकाया हुआ था, जिसकी चोंच के भीतर का ऊपरी लाल तालु दिखाई पड़ रहा था। खरहे की एक टाँग की लम्बी हड्डी नलक) तेज बाग की धारा से घुटने के पास काटकर, दूसरी टॉंग की पिंडली पहले की नलकी में पिरो देने से जो कमान्चा बन गया था, उसमें अपनी बाँह का अअ भाग डालकर उसने खरहा भुजा पर टाँग लिया था। नाक से बहते हुए लाल रक्त से सना हुआ खरहे का सिर नीचे की ओर लटक रहा था और फूलते हुए शरीर के लिंच जाने से सामने की त्रोर पेट पर के मुलायम सफेद रोत्रों की धारी साफ दिखाई देती थी। खरहा श्रीर तीतर उसके शिकार की बानगी की मूठ से जान पड़ते थे। ४ दाहिने हाथ में घोर विष से बुभ्ती हुई नोकवाला बाएं था, मानों पूँछ से पकड़ा हुआ काला नाग हो। वह शबर-युवा क्या था मानों विनध्य की खान से गलता हुआ लोहा निकल रहा था, मानों चलता फिरता तमाल का बृच्च था। वह हिरनों के लिए कालपाश, हाथियों के लिए ज्वर, सिहों के लिए धूमकेतु, भैंसों के लिए महानवमी ( विजयादशमी से पूर्व दुर्गानवमी ) का उत्सव था। वह साचात् हिंसा का निचोड़, पाप का फल, कलिकाल का कारण, कालरात्रि का पति-जैसा लग रहा था (२३२)।

श्रच्छभल्लचर्ममयेन भल्लीप्रायप्रभूतशरभृता शबलशादू लचर्मपटपीडितेन श्रलिकुल-कालकम्बललोमना पृष्ठभागभाजा भस्त्राभरखेन (२३२)। धौंकनीनुमा तरकश के लिए दे० चित्र ६७।

२. प्रचुरमयूरिवतषत्रलता चित्रतत्वचि त्वचिसारगुरुशि दोषि (२३२)।

३. 'खदिरजटानिर्माणे' पद को बाहु के विशेषणा के रूप में वजन से सममने का प्रयत्न किया गया है।

४. श्रवाक् शिरसा शितशरक लैकनलकविवरप्रवेशितेतर जंघाजिनतस्विस्तिक बन्धेन बन्धूक लोहितरिधरराजिरंजित प्राण्वर्तमेना वपुर्विति व्यक्ति विभाग्यमान को मलकोड रोम शुक्लिमना शशेन शिताटनी शिखा प्रप्रथित प्रीवेशा चापावृत्त चंचूता न ताम्रताळुना तितिरिणा वर्णक मुष्टिमिव मगयाया दर्शयन्तम्, २३२। वर्णक मुष्टिका श्र्यं कावेल श्रीर कर्णे ने रंगों या उवटन की मुट्टी किया है। वस्तुतः इस प्रसंग में वर्णक का श्र्यं नमूना या बानगी है श्रीर वर्णक मुष्टिका श्र्यं बानगी की मुट्टी भरी जाती है, वैसे ही खरहे-तीतर उसके भारी श्राखेट की बानगी थे। 'शितशरकृत्तै-कनलक, विवरप्रवेशितेतर जंघाजिनतस्विस्तिक बन्धेन पद में नलक श्रीर जंघा पद सार्थक हैं। घुटने से ऊपर की हड्डी का भाग नलक श्रीर नीचे का जंघा कहा गया है। एक पैर की पिडली दूसरे की पोली नलकी में फँसाकर खरहा स्वस्तिक श्रासन की मुद्रा में श्रा गया था जिससे उसे बांह पर टांग लेने में श्रासानी हो गई थी।

५. विवर्ण की जगह कश्मीरी प्रतियों में विकर्ण पाठ है, जिसका अर्थ है बाए। यही समीचीन पाठ था।

शबर युवक ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर हुएँ को प्रणाम किया एवं तीतर छोर खरगोश की भेंट सामने रखी । सम्राट् ने आदरपूर्वक पूछा—भाई, तुम इस समस्त प्रदेश से परिचित हो और इन दिनों यहाँ घूमते रहे हो । क्या सेनापित या उसके किसी अनुचर के देखने में कोई सुन्दर स्त्री इधर आई है ?' निर्धात ने इस प्रश्न से अपने को धन्य मानते हुए प्रणाम-पूर्वक कहा—'देव, इस स्थल में सेनापित की जानकारी के विना हिर्गनयाँ भी नहीं विचर्ती, स्त्रियों की तो बात ही क्या ? ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली। फिर भी देव की आज्ञा से इस समय सब काम छोड़कर हूँ इने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ से एक कोस पर पहाड़ की जड़ में चुचों के घने भुरसुट में भिचावृत्ति से निर्वाह करनेवाला (पिएडपाती) दिवाकर-मित्र-नामक पाराशरी भिच्छ अनेक शिष्यों के साथ रहता है, शायद उसे खबर लगी हो।'

यहाँ बौद्ध भिच्च दिवाकर मित्र को पाराशरी कहा गया है, यह महत्वपूर्ण है। पाराश्यरी भिच्चुत्रों का सबसे पहला उल्लेख पाणिनि में (४।३।११०) है। वहाँ कहा है कि जो पाराशर्य (पाराशर के पुत्र) के कहे हुए भिच्च सूत्रों का अध्ययन करते थे, वे पाराशर्रा भिच्चु कहलाते थे। विद्वान लोग भिच्चु-सूत्रों से पाराशर्य व्यास के वेदान्त सूत्र प्रायः समक्ते रहे हैं। वेदान्त सूत्रां का अध्ययन करनेवाले भिच्चु पाराशर्रा होने चाहिए। किन्तु यहाँ बाण के समय में तो स्पष्ट ही बौद्धमतानुयायी दिवाकर मित्र को पाराशरी कहा गया है। पूर्व में यह भी आ चुका है कि पाराशरी लोग कमंडलु के जल से हाथ-पर घोकर चैत्य-वंदन करते थे (८०)। बाण ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्राह्मण से प्रेम करनेवाला पाराशरी संसार में दुर्लभ है।

बाण के समय में पाराशरी भिच्नु श्रों का ब्राह्मणों से बड़ा विरोध था। ये पाराशरी कौन थे, किस मत या दर्शन के अनुयायों थे, श्रीर क्यां ब्राह्मणों से इनका वैरे था, यह एक गुत्थी है, जिसपर प्रकाश पड़ना श्रावश्यक है। श्रभी तक इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर हमारे सामने नहीं है। सम्भव है, शङ्कराचार्य से पूर्व की शताब्दियों में वेदान्त सूत्र या भिच्नु-सूत्रों के श्रध्ययन करनेवाले वेदान्ती श्रीर बौद्धा के शून्य श्रथवा माध्यमिक दर्शन के श्रनु-यायी लोगों में बहुत-कुछ तादात्म्य श्रीर दृष्टिकीण का साहश्य रहा हा। श्रान्तम तस्व क विषय में भी दोनों का एकमत होना सम्भव है। कम से कम शंकराचार्य के पूर्ववर्त्ती श्रीर उनके दादागुरु श्री गौड़पादाचार्य की स्थित बहुत कुछ इसी प्रकार की थी जिन्होंने बौद्ध दर्शन के तत्वा का जैसा प्रतिपादन वेदान्त में किया है। ये खुले शब्दों में द्विपदों वर' श्रीर 'संबुद्ध भगवान बुद्ध' के प्रति श्रपना श्रास्था प्रकट करते हैं। गौड़पाद का दर्शन नागार्ज न के शून्यवाद के बहुत नजदाक है। गौड़पाद श्रीर बौद्ध दार्शनकों क

१. अर्थमन्यूतिमात्रे (२६३)। गर्यूति == २ कोस (क्रींश युग, या २००० धनु । १ कीस = १००० धनु । १ घनु == ४ हीय या २ गज या ६ फुट । अतएक १ कीस या अर्थ गर्यूति == ६०० फुट या २०० गज। दूरी की लम्बाई का यह मान मनु का चलाया हुआ मान कहलाता था। प्रजापित का कोस इससे कुछ बड़ा २५०० गज का था, जो खेती का नाप के काम में आता था। (शुक्रनीति)।

२. पाराशरी ब्राह्मएयः जगति दुर्लेभः (१८१)।

३. राहुल सांक्रत्यायन, दर्शन-दिग्शन, पृष्ठ म०म; पं० श्री बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० ४१२—१४।

बीच में पूरा तादात्म्य ज्ञात होता है। यह स्थिति सातवीं शती में थी, जब वासा हुए। सम्भवतः बाह्य त्र्याचार-विचार में बौद्ध भिन्नु त्रौर पाराशरी भिन्नु एक-सा व्यवहार करते हों। इसी से बाण ने पाराशरी भिन् ुश्रों को भी बौद्धों की भाँति चैत्य-पूजा करते हुए लिखा है। बाण के युग में वेदान्त दर्शन के माननेवालों का पृथक अस्तित्व इसी नाम से न था, किन्तु गौड़पाद की तरह वे लोग उपनिषदों का आश्रय लेकर चले थे। दिवाकर मित्र के आश्रम में बाख ने जहाँ सब दार्शनिकों का परिगणन किया है, वहाँ कापिल (सांख्य), काणाद (वैशेषिक). ऐश्वरकारिएक (नैयायिक), साप्ततान्तव (मीमांसक) इन चार आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त औपनिषद अर्थात् उपनिषदों के अनुयायी दार्शनिकों का भी उल्लेख किया है। अवश्य ही इसका संकेत उनकी श्रोर होना चाहिए, जो गौड़पाद की भौति उपनिषद और बादरायण की परम्परा के अनुयायी थे। हर्षचरित के टीकाकार शंकर ने श्रीपनिषद पद का श्रर्थ वेदान्तवादी किया है। गौड़पाद से ही मायावाद का श्रारम्भ माना जाता है। उनकी दृष्टि में माया किल्पत यह जगत् स्वप्न है तथा गन्धर्व नगर की तरह असत्य है। गौड़पाद के इस दृष्टिकीण की ब्राह्मणधर्म के मुख्य अनुयायी पांचरात्र और भागवत उस समय कदापि स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनका दृष्टिकोण भक्ति-प्रधान था. जिसमें वासुदेव या विष्णु की भक्ति ही जीवन की प्रेरणा का मृल स्रोत थी। यद्यपि इस युग के धार्मिक मतवाद श्रीर उनके सम्बन्धों की पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है श्रीर ज्ञात होता कि पारस्परिक प्रतिकियात्रों को जानने की बहुत-सी कड़ियाँ अब लुप्त हो चुकी हैं, फिर भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति में पाराशरी या वेदान्तवादी ब्राह्मणधर्म के बाह्म विश्वासों का विरोध करते रहे होंगे।

दिवाकर मित्र मैत्रायणी शाखा का ब्राह्मण कहा गया है, जिसने युवावस्था में ही चित्त-वृत्तियों की एकाग्रता प्राप्त कर लेने से प्रव्रज्या ग्रहण करके बौद्ध भिच् क्रो के गेरुए वस्त्र धारण कर जिये थे। दिवाकर मित्र स्वर्गीय ग्रहवर्मा का बालपन का मित्र था श्रीर कर्द बार हर्ष उसकी प्रशंसा सुनकर उससे भेंट करने की बात मन में ला चुका था। श्रव श्रचानक इसका प्रसंग श्राया जानकर वह प्रसन्न हुशा श्रीर 'निर्धात' से दिवाकर मित्र के श्राश्रम का मार्ग दिखाने की श्राहा दी।

विन्ध्याटवी के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बाण ने जंगलों में होनेवाले चुनों का वर्णन किया है। इस समय तक हर्ष घने जंगल के भीतर आ गये थे। इस वर्णन में निम्निलिखित चुनों का उल्लेख है—किणिकार चम्पक, नमेरु, सल्लकी नलद), नारिकेल, नागकेसर (हरिकेसर), सरल, कुरबक, रक्ताशोक, वकुल, केसर, तिलक, हींग, सुपारी, प्रियंगु, सुचुकुन्द, तमाल, देवदार, नागवल्ली (तांबूली, जामुन, जम्भीनी नींबू जंबीर), धूलिकदम्ब (गरमी में फूलनेवाला विशेष प्रकार का कदम्ब), कुटज, पीलु, शरीफा (सदाफल), कटफल (कटहल), शेफालिका. लवलीलता, लकुच (बड़हर), जायफल (जातिफल)।

इसी प्रसंग में कुछ पित्यों और पशुश्रों का भी उल्लेख है। जैसे, 'कुछ ही दिनों की ब्याई हुई बनकुक्कुटी कुटज के कोटर में बैठी थी। गौरेया चुडकलों को उड़ना सिखाते समय चूँ-चूँ करके शोर मचा रही थी। चकोर श्रपनी सहचरी को चोंच से चुग्गा

<sup>9.</sup> वनग्राम के वर्णन में घूलिकदम्ब के गुच्छों का उल्लेख श्रा चुका है (२२०)।

दे रहा था। मुरुएड पत्ती पक्के पीलुग्रों के फल निश्शंक खा रहे थे। तोतों के बच्चे शरिफ ग्रौर कटहल के कच्चे फलों को निटुरता से कुतरकर गिरा रहे थे। चट्टानों पर खरगोश के बच्चे मुख से सोये हुए थे। लिपकली के छोटे बच्चे शेफालिका की जड़ों के सूराखों में घुस रहे थे। रंकु-नामक मृग निडर घूम रहे थे। नेवले ग्रापस में धमाचौकड़ी भिचा रहे थे। कोयल नई फूटी हुई कलियों का ग्राहार कर रही थी। चमूर हिरनों के मुगड़ ग्राम की मुरमुट में बैठे हुए जुगाली कर रहे थे। नीलांडज मृग मुख से बैठे थे। दूध पीते हुए नीलगाय के बच्चों को पास में बैठे मेड़िये कुछ कहे विना देख रहे थे। कहीं गिरिनिर्फरों के पास खड़े हाथियों के मुगड़ ऊँघ रहे थे। कहीं रुह हिरन किनिरयों के संगीत का ग्रानन्द ले रहे थे, तेंदुए उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे थे। हरी हल्दी की जड़ खोदते हुए सूग्रिग्रों के बच्चों को थ्यड़ियाँ रंग गई थी। काड़ चूहे (या सेही) गुंजा चुन्नों के कुंजों में गूँज रहे थे। जायफल के नीचे शालिजातक (ग्रं० civet) नामक पशु सोये थे। लाल ततें यों के डंक मारने से कुपित हुए बंदरों ने उनके छन्नों को नोच डाला था। लंगूर बड़हल के फल खाने के लिए लवली लताग्रों के इस पार से उस पार कूद रहे थे।' (२३४२३५)।

इस प्रकार बाण का यह वर्णन कुछ तो उसके स्वयं गहरे निरीक्षण का परिणाम है श्रीर कुछ साँचे में ढले हुए वन वर्णनों की शैली पर है।

दिवाकर मित्र के आश्रम में कमंडल, भिद्धापात्र श्रीर चीवर वस्त्रों के श्रातिरिक्त बाख ने उन पकाई हुई मिट्टी की लाल मुहरों (पाटल मुद्रा) का भी उल्लेख किया है, जिनपर चैत्य या स्त्प की आकृतियाँ बनो होती थीं। इस प्रकार की मोहरों का यह उल्लेख स्वागत के योग्य है। प्राचीन बौद्ध स्थानों की खुदाई में इस प्रकार की चैत्यांकित मिट्टी की मोहरें भारी संख्या में पाई गई हैं। उनपर बीच में एक या अधिक स्त्रा बने रहते हैं श्रीर प्रायः बौद्ध का 'ये धर्मा हेतुश्रमवाः' मन्त्र एक बार या अनेक बार लिखा रहता है। दर्शनार्थी लोग इस प्रकार की मोहरें अपने साथ लाते श्रीर पूजा में चड़ा देते थे। जैसा बाख ने लिखा है, वे एक किनारे पर ढेर कर दी जाती थीं (निकटकुटीकृतपाटलमुद्राचैत्यक मूर्तयः २३४)। [चित्र ६१]।

आश्रम निकट श्राया जानकर हर्ष घोड़े से उतर पड़ा श्रीर पहाड़ी नदी के जल में हाथ मुँह घोकर श्रूश्वसेना को वहीं छोड़ माधवगुप्त के कंघे पर हाथ रखकर पैदल ही चला। वहाँ उसने ह्यां के बीच में दिवाकर मित्र का देखा श्रीर दूर से ही उसे श्रादरपूर्वक प्रणाम किया। बाण ने दिवाकर मित्र श्रीर उसके श्राश्रम के वर्णन में श्रपने समकालीन बौदधर्म-सम्बन्धों श्रनेक श्रमिप्रायों श्रीर संस्थाश्रों का उल्लेल किया है। इन्हें हम चार मागों में बाँट सकते हैं, १. मिच्नु, २. तत्व, चिन्तन की विधियाँ, ३. बौद्धधर्म का श्रिशेष प्रचार श्रीर ४. दिवाकर मित्र के रूप में उस युग के ए ह बड़े महन्त का वर्णन। सबसे पहले उन श्रनेक दार्शनिकां, सम्प्रदायों श्रीर मिच्नुश्रों के नाम हैं, जो उस समय के धार्मिक श्रान्दोलन में प्रमुख भाग ले रहे थे। यह कल्पना का गई है कि वे सब उस श्राश्रम में एकत्र होकर तत्त्वचितन में भाग ले रहे थे। इन सम्प्रदायों के नाम इस प्रकार हैं।

१. ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुस्तेषां तथागतो ह्यवदत्, एवंवादी महाश्रमणः।

१. श्राहेंत । २. मस्करी । ३. श्वेतपट (सेवड़ा, श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय )। ४. पांडुरि भिच्चु (श्राजीवक, जो इस युग में पांडिरि भिच्चु कहलाते थे)। ५. भागवत । ६. वर्णी (नैष्ठिक ब्रह्मचारी साधु )। ७. केशलु चन (केशों को लुंच करनेवाले जैन साधु । ८. कापिल (कपिल-मतानुयायी सांख्य )। ६. जैन (बुद्ध-मतानुयायी शाक्य भिच्चु)। १०. लोकायितक (चार्वाक)। ११. कणाद (वैशेषिक)। १२. श्रोपनिषद (उपनिषद् या वेदान्त दर्शन के ब्रह्मवादी दार्शिनक)। १३. ऐश्वर कारिणिक (नैयायिक, प्राचीन पाली साहित्य में भी 'इस्सर कारिणिक' नाम श्राया है । १४. कारन्वमी (धातुवादी या रसायन बनानेवाले)। १५. वर्मशास्त्री (मन्वादि स्मृतियों के श्रात्यायी)। १६. पौराणिक। १७. साततन्तव (सततन्तु ग्रार्थात् यज्ञवादी मीमांसक)। १८. शाब्द (व्याकरण दर्शन वा शब्द ब्रह्म के श्रात्यायी, जिनके विचारों का परिपाक भर्नु हिर के वाक्यपदीय में मिलता है)। १६. पांचरात्रिक (पंचरात्र-संज्ञक प्राचीन वैष्णव मत के श्रात्यायी)। इनके श्रातिरक्त श्रीर भी (श्रान्येशच) मत-मतान्तरों के माननेवाले वहाँ एकत्र थे।

इस सूची में बाण ने अपने समय के दार्शनिक जगत् की बानगी दी है। भारत के धार्मिक इतिहास के लिए इसका महत्त्व है। सातवीं शती के अनन्तर भी धार्मिक च्रेत्र में कितने ही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते गये और शैंव, कापालिक और कालामुख आदि विशेष सम्प्रदायों के नाम इसके साथ क्रमशः जुड़ते गये, जिनका चित्र 'यशस्तिलक' चम्पू में ऐसे ही प्रसंग में खींचा गया है। ( श्रीमुष्डणकान्त हंदीकी-कृत यशस्तिलक, पृ० ३४६-६० )।

इस सची में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। बौद्धों के लिए उस समय अधि हतर जैन शब्द चलता था । बाग ने स्वयं शाक्य मुनि-शासन में निरत बौद साधुश्रों के समूह के लिए जैनी सजनता (२२४) पद का प्रयोग किया है। बुद्ध के लिए उस समय 'जिननाथ' विशेषण प्रायः प्रयुक्त होता था। बौद्धधर्म के लुप्त हो जाने के बाद से जैन पद केवल जैनों के लिए प्रयुक्त होने लगा। इस सूची में शैव श्रीर पाशुपत मतों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिनका उस समय बड़ा प्रावल्य था। वस्तुत: मस्करी भिन्तु ही उस समय के पाशुपत थे। पाश्चपत भैरवाचार्य श्रीर उनके शिष्य को बागा ने मस्करी कहा है (१०२)। भागवतों के दो मेद भागवत श्रीर पाधरात्रिक नामों से श्रलग श्रलग कहे गये हैं। कुषाण श्रीर ग्राप्त-युग में भागवत धर्म का कई रूपों में विकास हुआ। वैखानस मतानुयायी लोग विष्णु और उनके चार सहयोगी--- अच्युत, सत्य, पुरुष और अनिरुद्ध-को उपासना करते थे। सात्वत लोग विष्णा की नारायण के रूप में उपासना करते थे। नृसिंह और वराह के रूप में महाविष्णा की मित्तिकी कल्पना उनकी विशेषता थी। नृसिंह वराह श्रीर विष्णु की कितनी ही ग्रप्त-कालीन मूर्त्तियाँ मथुरा कला में मिली हैं. वे सात्वतों के सिद्धान्त से श्रनुपाणित जान पड़ती हैं। इन दोनों से प्राचीन मूलपंचरात्र खिद्धान्त था। उस आगम के अनुयायी पांचरात्र या पांच-रात्रिक कहलाते थे। ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में चतु व्यूह को मानते थे। इनमें भी जो केवल वासुदेव की आराधना करते थे, वे एकान्तिन कहलाते थे। नारद पंचरात्र के अनुसार एकान्तियों के दो मेद थे -शुद्ध जो केवल वासुदेव को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते थे ( वासुदेवैकयाजिन ), श्रीर दूसरे मिश्र जो विष्णु के श्रित-

रिक्त श्रौर भी विष्णुरूपधारी देवताश्रों ( जैसे शिव, इन्द्र, ब्रह्मा, पार्वती, सरस्वती, ब्रह्माणी, इन्द्राणी श्रादि ) को मानते थे। शनैः रानैः-कई सम्प्रदाय एक में मिलते गये। बाण के समय में पांचरात्रिक श्रौर भागवत ये दो मोटे मेद रह गये थे। श्रागे चलकर वे सब केवल भागवत इसी एक नाम से पुकारे जाने लगे श्रौर उनके पारस्परिक सूद्भ मेद भी लुस हो गये। किन्तु वैखानस सात्वत श्रौर पांचरात्र संहिताश्रों श्रौर श्रागमों के कई सौ ग्रन्थों का विद्याल साहित्य श्राज तक सुरिक्ति रह गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से उनका श्रध्ययन कुषाण श्रौर गुत्रयुग के धार्मिक इतिहास पर नया प्रकाश डाल सकता है।

जैन साधु आं में आहीत, श्वेतपट और केशलुंचन —ये तीन नाम आये हैं। किन्तु, अब दिगम्बर और श्वेताम्बर के मोटे भेदों को छोड़कर अवान्तर सम्प्रदायों के आपसी भेदों का कुछ पता नहीं।

सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक श्रीर वेदान्त—ये चारों प्रकार के दार्शनिक भी श्रखाड़े में उतरकर पुरुष श्रीर प्रकृति की नित्यता श्रीर श्रनित्यता के सम्बन्ध में श्रनेक प्रकार के पैंतरों का श्राश्रय ले रहे ये श्रीर नई-नई युक्तियों का श्राविभीव कर रहे थे, जो कि विक्रमीय प्रथम सहस्राब्दी के दार्शनिक इतिहास का श्रत्यन्त रोचक विपय है। मीमांसक श्रीर वैयाकरण भी कन्धे-से-कन्धा मिलाकर साथ-साथ चलने का प्रयत्न कर रहे थे। कुमारिल श्रीर भर्नु हिर का तत्त्वचिन्तन इसका प्रमाण है। कारन्धमी या धाधुवादी लोग नागार्जन को श्रपना गुरु मानकर श्रोपधियों से होनेवाली श्रनेक प्रकार की सिद्धियों श्रीर चमत्कारों के विश्वास को दर्शन का रूप दे रहे थे। पीछे यही मत रसेन्द्र दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनका यह विश्वास था कि उचित प्रयोग से शरीर को श्रमर बनाया जा सकता है।

इन दर्शनकारों की बौद्ध दर्शन के साथ तो स्पर्धा थी ही, आपस में भी उनकी नोंक-भोंक कुछ कम न थी। दर्शन के चेत्र में नये-नये दृष्टिकोणों का पादुर्भाव होता रहता था और उनके साथ मेल बैठाने के लिए हरएक को अपना घर सँमालना पड़ता था। पुरानी युक्तियों पर नई घार रखी जाती और दूसरे के मत की काट करने के लिए नये पैंतरे से उन्हें परखा जाता।

वाण ने दार्शनिक चिन्तन के इन विविध प्रकारों का उल्लेख किया है, जो उनके किये हुए आश्रम-वर्णन का दूसरा भाग है। वाण के समकालीन नालंदा आदि विद्याक्षेत्रों में एवं काशी, अवन्ती, मथुरा, तच्चित्राला आदि महानगरों में जहाँ अनेक प्रसिद्ध विद्यान् उस युग में विद्याभ्यास करते थे, गुरुकुलों में तत्वचिन्तन और विद्याभ्यास की जो प्रणाली थी, उसपर इनसे कुछ प्रकाश पड़ता है। कुछ गुरु या आचार्य थे, जो शास्त्रों की व्याख्या करते थे (व्याचचार्णः)। जो शिष्यभाव से इन आश्रमों में प्रविष्ट होते थे, वे आचार्यों के चरणों में बैठकर (शिष्यतां प्रतिपन्नः) सबसे पहले शास्त्रों के मूल ग्रन्थों का अध्ययन करते थे (अभ्यस्यदि्भः)। मूल ग्रन्थों में कोई ग्रन्थि न रहने पाये, यह विद्याभ्यास की पहली सीईं।

श्रूयत यत्र यष्टच्या यादशी या हि देवता। तादशी सा भवेतत्र यज्येकांतिनो हरिम्।।

२- देखिए, श्राडर-कृत, श्रहिबु ध्न्यसंहिता और पंचराश की भूमिका ( श्रंग्रे जी ), पृ० ६-५१, जहाँ २१५ संहिताश्रों के नाम हैं।

समभी जाती थी। प्राचीन भारतीय शिक्षाक्रम में अभी तक इसी रीति से आचार्य-कृत व्याख्या द्वारा विद्यार्थी प्रन्याम्यास के मार्ग में ब्यागे बढ़ते हैं। मूल प्रन्थ को इस प्रकार पढ़ लोने पर उसके सिद्धान्तं का विशेष अवसा ग्रावश्यक था (स्वान्स्वान्सिद्धांतान् श्र्यवद्भिः ), जिससे वह शास्त्र मॅजता था । इसके त्रागे विद्वान परस्पर शंका-समा-धान करते थे। अपने शास्त्र के विषय में जो शंकाएँ की जातीं, उनका समाधान सोचा जाता था , श्रमियुक्त शिचन्तयिद्भः )। फिर स्वयं भी दूसरों के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में त्राचिप करते थे (प्रत्युचरद्भिः)। किन्तु शास्त्र- चिन्तन के लिए दूसरों से उठाई जानेवाली शंकास्रों की प्रतीचा काफी न थी। स्वयं भी श्रपने सिद्धान्तों के बारे में सन्देह-बुद्धि से विचार करना एवं शंकाय्रों की उद्भावना करना (संशयानैः) श्रीर फिर उनका समाधान द्वँ दकर सत्य का निश्चय करना ( निश्चिन्विद्भः ) त्रावश्यक था। इस प्रकार दूसरों के द्वारा उठाई हुई शंकाच्यों त्रौर स्वयं किये हुए संदेहों का निराकरण करके शास्त्र-चिन्तन में एक नवीन तेज उत्पन्न होता था श्रीर एक विशेष प्रकार की व्युत्पन्न बुद्धि का उदय होता था। उस स्थिति में पहुँचकर ही प्रत्येक विद्वान् अपने दर्शन के चेत्र में सच-मुच व्युत्पन्न बनता था (व्युत्पादयद्भिः)। व्युत्पादन को हम शास्त्रों या सिद्धांतों का तुलनात्मक श्रध्ययन कह सकते हैं, जिसमें किसी एक सिद्धान्त को केन्द्र में रखकर श्रन्य के साथ उसकी तुलना करते हुए उनकी सत्यता तक पहुँचा जाता है। जबतक किसी सिद्धान्त को व्युत्पादन के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाय, तबतक उस विषय पर शास्त्रार्थ नहीं किया जा सकता। व्युत्पादन के बाद की श्रीर उससे भी महत्त्व की सीढ़ी शास्त्रार्थ की थी (विवदमानैः)। शास्त्रार्थं के द्वारा एक व्यक्ति ग्रन्य समस्त सिद्धान्तों को सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए चुनौती देता है। शास्त्रार्थ पारिडत्य के लिए सबसे ऊँची श्रीर कठिन स्थिति है त्रीर प्राचीन काल में इस पद्धित का बड़ा मान था। राजा के लिए युद्ध का जो महत्त्व था, वही विद्वान् के लिए शास्त्रार्थ का था। विद्या के समुत्कर्ष के लिए उपयोग में त्रानेवाले विविध उपायों की यह भाँकी ऋत्यन्त रोचक है। इसकी सहायता से हम कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार प्राचीन गुरुकु लो में, विशेषतः गुप्तकाल श्रीर उसके बाद के विद्याकेन्द्रों या दार्शनिक चेत्र में, ऐसी विलच्च श्रीर प्रखर बुद्धि का विकास किया जा सका। श्रसंग, वसुबन्धु, धर्मकीर्ति, दिङ्नाग, कुभारिल, शंकर, मएडन मिश्र श्रादि दिग्गज विद्वान इस प्रकार के गम्भीर शास्त्र-परिमार्जन के फलस्वरूप ही लोक में प्रकाशित हुए।

दिवाकर मित्र का त्राश्रम उस समय की एक श्रादर्श बौद्ध-विद्या-संस्था का स्वरूप सामने रखता है। यहीं बाण के वर्णन की तीसरी कड़ी है। वहाँ श्रातिविनीत शिष्य चैत्यवन्दन कर्म में तत्पर रहते थे (चैत्यकर्म कुर्वाणः)। वे बुद्ध, धर्म, संध—इन तीन रत्नों की शरण में जाते थे (श्रिसरणपरे:)। परम उपासक एवं शाक्य-शासन में

<sup>9.</sup> यद्यपि संस्कृत शब्द त्रिशरण होना चाहिए; किन्तु बाण ने लोक में प्रचलित 'त्रिसरण' पद का ही प्रयोग किया है। सरण मूल पाली का शब्द था। यद्यपि बाण के समय में बौद्ध-साहित्य की भाषा संस्कृत थी, किन्तु—बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, सङ्घं सरणं गच्छामि, इन मन्त्रों का मूल पाली रूप ही चालू था।

कुराल विद्वान, वसुब-धु-कृत श्रभिधर्मकोश का उपदेश देते थे। बौद्ध भिच्छों के लिए जिन दश शीलों का उपदेश किया गया था, उनकी धर्मदेशना या शिचा वहाँ हो रही थी। बोधिभन्व की जातक-कहानियाँ बराबर सुनाई जा रही थीं श्रौर लोग उनसे श्रालोक प्रह्ण कर रहे थे। श्रार्थन्द-कृत जातकमाला श्रौर दिव्यावदान श्रादि अन्थों में कहे हुए श्रनेक श्रवदान या कहानियों का नये ढंग से कहना श्रौर सुनाना गुप्तकालीन बौद्धधर्म श्रौर साहित्य की विशेषता थी। सौगत भगवान बुद्ध के शील का पालन करने से श्राश्रम-वासियों का श्रपना स्वभाव शान्त श्रौर निर्मल बन गया था।

इससे आगे वर्णन के चौथे भाग में स्वयं दिवाकर मित्र के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, जो उस युग के ऋतिविशिष्ट विद्वान् और पहुँचे हुए वोधिसत्वगुणों से युक्त भिच् का परिचय देता है। दिवाकर मित्र के श्रासन के दोनों श्रोर दो सिंह-शावक बैठे थे, जिससे ऐसा भान होता था कि स्वयं मुनि परमेश्वर भगवान् बुद्ध सचमुच के सिंहासन पर विराजमान हों। बाएँ हाथ से वह एक कबूतर के बच्चे को निवार खिला रहा था। यहाँ एक पुरानी जातक कहानी की श्रोर संकेत है, जिसके श्रनुसार किसी पूर्व जन्म में भगवान् बुद्ध एक पारावत के रूप में पर्वत गुफा में रहते थे। वहाँ एक शील-सम्पन्न तापस ने श्राश्रम बनाया, जिसके हाथ से वे विस्रब्ध भाव से चुग्गा खाते थे। कुछ दिन बाद बृद्ध तापस के चले जाने पर एक दूसरा कपटी साधु वहाँ क्राया क्रौर उसी भाँति चिक्क्यों को चुग्गा खिलाने लगा; किन्तु कुछ दिन बाद उसके मन में पारावत-मांस खाने की इच्छा हुई। तंब उसका भीतरी कपट पहचानकर पत्ती उसके पास न आरोपे (रोमक जातक, जातक भाग २, सं० २७७)। दिवाकर मित्र स्वयं द्यपने हाथ से साँवा चावल के कर्ण बखेरकर चटनाल जिमा रहा था। अवह लाल चीवर पहने हुए था। बाग ने चीवर वस्त्र के लिए मदीयस् ( मुलायम ) कहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि सम्भवतः गुप्तकाल में भिद्ध लोग रेशमी वस्त्र का बना हुत्र्या चीवर पहनने लगेथे। उसका विद्याशरीर सब शास्त्रों के श्रज्ञररूपी वरमागुःश्रों से बना हुत्रा जान पड़ता था। परम सौगत होते हुए भी वह त्रवलोकितेश्वर था। र्व्ययं बुद्ध से भी वह त्र्यादर पाने योग्य था श्रीर स्वयं धर्म से भी वह पूजा के योग्य था। यम, नियम, तप, शौच, कुशल, विश्वास, सद्वृत्तता, सर्वज्ञता, दान्निएय, परानुकम्पा, परमनिवृति – इनका वह मृतिमान् रूप था।

१. बाग ने कोश-संशक प्रसिद्ध बौद्धप्रन्थ का 'हर्षचरित' में तीन बार उल्लेख किया है (६१, १८३, २३७)। वसुबन्धु-कृत अभिधर्मकोश पर आधित दिङ्गाग-कृत मुष्टिप्रकरग का उल्लेख ऊपर हो चुका है।

२ मथुरा-कला में इस जातक का चित्रण हुआ है, मथुरा-म्यूजियम हैंडबुक. चित्र ६, मूर्ति आई० ४, पृ० १७।

३. इतस्ततः पिपोलकश्रेग्रीनां श्यायाकतङ्कं लक्ग्रान्स्वयभेव किरन्तम् (२३७)। चटनाल जिमाना—चीटियों को आटा, चावल, बूरा आदि खिलाना।

४. अवलोकितेश्वर एक प्रसिद्ध बोधिसत्त्व का नाम है, किन्तु यहाँ तूसरी ध्वनि यह है कि वह बोद्ध होते हुए भी ईश्वर या शिव का दशेंग करनेवाला था ( अवलोकितः ईश्वरः येन )।

ये सब वे गुण हैं, जिनका सम्बन्ध बुद्ध श्रीर बोधसत्त्वों के वर्णनों में प्रायः मिलता है श्रीर जो उस समय चरित्र-संबंधी श्रादर्श गुणों की कल्पना के श्रङ्ग थे।

दिवाकर मित्र ने हर्ष को देखकर प्रसन्न मन ग्रौर उचित ग्राव भगत से उसका स्वागत किया। यहाँ बाण ने दिवाकर मित्र के बाएँ कंधे से लटकते हुए चीवर वस्न, का उल्लेख किया है। वस्तुतः ग्रुतकाल की ग्रधिकांश बुद्ध मूर्तियाँ उभयांसिक चीवरवाली हैं, ग्र्रायांत उनके दोनों कंधे चीवर या ऊपरी संघाटी से टके दिखाये जाते हैं। बायें कंधे पर चीवर की प्रथा कुषाणकालीन मथुरा की बुद्ध-मूर्तियों में बहुत करके मिलती है। गन्धार-कला के प्रभाव से मथुरा में भी उभयांसिक चीवर की प्रथा चल पड़ी थी। ग्रुतकाल की ग्रिधिकांश मूर्तियों उभयांसिक चीवर की हैं, पर कुछ मूर्तियों में वही पुरानी प्रथा चालु रही। जो बात मूर्तियों में मिलती है, वही बात मित्तुश्रों के वास्तविक जीवन में भी थी, ग्रुयांत् कुछ भिन्तु ग्रुपनी संघाटी दोनों कँघों पर ग्रीर कुछ केवल बायें कँधे पर डालते थे। दिवाकर मित्र का पहनावा पिछले ढंग का था। मिन्न-भिन्न प्रकार से संघाटी पहनने का सम्बन्ध सम्प्रदाय-भेद के साथ जुड़ गया था—ऐसा चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है। ऐसा ज्ञात होता है कि थेरवाद या प्राचीन परम्परा के ग्रुनुयायी जो बौद्ध-सम्प्रदाय थे, उन्होंने वार्मासिक चीवर पहनने की प्रथा जारी रखी।

श्रावश्यक उपचार के श्रनन्तर भदन्त दिवाकर मित्र ने हर्ष से विनध्याटवी में श्राने का कारण पूछा । हर्ष ने श्रादर के साथ कहा—'मेरे इस महावन में भ्रमण करने का कारण मितिमान सुनें। परिवार के सब इष्ट व्यक्तियों के नष्ट हो जाने के बाद मेरे जीवन का एकमात्र सहारा मेरी छोटी बहन बची थी। वह भी श्रपने पित का वियोग हो जाने के बाद शत्रु के भय से किसी प्रकार इस विनध्यवन में श्रा गई, जहाँ श्रनेक शबर रहते हैं। में रात-दिन उसे द्वाँद रहा द्वाँ, पर श्रभी तक कोई पता नहीं मिला। यदि किसी वनचर से श्रापको कोई समाचार मिला हो तो कृपया बतावें।' सुनकर दुःखीभाव से भदन्त ने कहा- श्रभी तक ऐसा कोई बृत्तान्त सुभे नहीं मिला।'

इसी समय एक अन्य भिद्ध ने रोते हुए सूचना दी- भगवन् भदन्त, अत्यन्त दुःख का विषय है। कोई एक अत्यन्त सुंदरी बाल अवस्था की स्त्री विपत्ति में पड़ी हुई शोक के आवेश से अग्नि में जलने के लिए तैयार है। कृपया चलकर उसे समसाएँ।

सुनते हर्ष को अपनी बहन की ही शंका हुई और उसने गद्गद कंठ से पूछा— 'हे पाराशरिन, कितनी दूर पर वह स्त्री है और क्या वह इतनी देर तक जीवित रहेगी ? क्या तुमने यह पूछा कि वह कौन है, कहाँ की और क्यों वन में आई है तथा क्यों अग्नि में जलना चाहती है ?' भिन्तु ने कहा—'महाभाग, आज प्रातः भगवान् की वंदना करने के बाद इसी नदी-तट से घूमता हुआ में बहुत दूर निकल गया था। एक जगह पेड़ों के घने भुरसुट में मैंने बहुत-सी स्त्रियों के रोने का शब्द सुना, जैसा अनेक वीणाओं को कोई जोर से

विलोलं विलम्बमानं वामांसाच्चीवरपटान्तम् (२३८)।

२. देखिए कुमार स्वामी, भारतीय कला का इतिहास, चित्रसं-ख्या १५८, १६०, १६१ में उभयांसिक चीवरवाली बुद्ध-मूर्तियाँ हैं। चित्र-संख्या १५६ श्रीर १६३ में वामांसिक चीवर है।

भनभना रहा हो । उस प्रदेश में जाकर क्या देखता हूँ कि छनेक हित्रयों से घिरी हुई र एक हित्री दुःख में पड़ी हुई अत्यन्त करुणा से विलाप कर रही है। मुभे पास में देखकर उसने प्रणाम किया और उनमें से एक ने अत्यन्त दीन वाणी से कहा—''भगवन, प्रवच्या प्रायः सब सत्वों पर अनुकम्पा करनेवाली होती है। सौगत लोग शरण में ख्राये हुओं का दुःख दूर करने की दीचा लिये रहते हैं। भगवान् शाक्यमुनि का शासन करुणा का स्थान है। बौद्ध साधु सबका उपकार करते हैं। प्राणों की रचा से बढ़कर और पुण्य नहीं सुना जाता। यह हमारी स्वामिनी पिता के मरण, स्वामी के नाश, भाई के प्रवास और अन्य सब बन्धुओं के बिछुड़ जाने से अनाथ हुई नीच शत्रु द्वारा किये गये पराभव के कारण आप्राप्त दारण दुःखों को न सह सकती हुई ख्रान्न में प्रवेश कर रही है। कृपया बचाइए और इसे समभाइए।" यह सुनकर मैंने दुःखी होकर धीरे से कहा—'श्रायें, जो द्वम कहती हो सो ठीक है; किन्दु मेरे समभाने से इसका दुःख कम न होगा। यदि मुहूर्त भर भी इसे रांक सको तो दूसरे भगवान खुद्ध के समान मेरे गुरु इस समाचार का सुनते ही यहाँ आकर अनेक आगमों से गौरवशालिनी अपनी वाणी से इसे प्रवोधित करेंगे।' यह सुनकर उसने कहा— आर्य, शीवता करें।' और यह कहकर फिर मेरे चरणों में गिर गई। सो, यह समाचार लेकर मैं आपके पास आया हुँ ( २४५ )।

राजा ने भिचु को बात सुनते ही राज्यश्रो का नाम न कहे जाने पर भी तुरन्त समभ ित्या कि वही इस विपन्नावस्था में है और अमणाचार्य दिवाकर मित्र से कान में कहा— 'श्रार्य, अवश्य वह सुभ मन्दभाग्य की बहिन ही है, जो दुर्भाग्य से इस दुरवस्था की प्राप्त इई। श्रीर उस दूसरे भिचु से कहा—'श्रार्य, उठो श्रीर बताश्रो वह कहाँ है, जिससे दुरंत जाकर उसे जीवित ही बचाया जा सके।'

यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ। तब सब शिष्यवर्ग को लेकर दिवाकर मित्र श्रीर सब सामन्तों के साथ पीछे हुए हर्ष उस शाक्य भिचु के दिखाये हुए मार्ग के श्रनुसार पैदल ही

१. सार्यभागानां अतितारतानवर्तिनीनां वीग्रातन्त्रीग्रामिव, मांकारम (२४१)।

रे यहाँ बागा ने वनव्यसन्त्रसित स्त्रीवृन्द का वर्णन करते हुए कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कोई स्त्री चीनांशुक के पल्ले का छींका बनाकर उसमें नारियल की कटोरी से युक्त कलशी में रसाल का तल लटक ये हुए थी। इस प्रकरण में दूसरा महत्वपूर्ण उल्लेख मुकांशुक का है (मुक्तमुकांशुकरत्न कुछुम निक्पत्रामरणाम्, २४२)। शंकर ने मुकांशुक को मालव देश का बना हुआ उत्तरीय कहा है। शात होता है कि यह असली मोतियों को पोहकर बना हुआ वास्तविक उत्तरीय था, जो राजघरानों में व्यवहार में आता था। बागा की समकालीन कला अथवा गुप्तयुग की मूर्तियों में मुक्तांशुक का उदाहरण अभी मेरे देखने में नहीं आया; किन्तु बतनमारा सं प्राप्त एक यक्षिणां स्त्री इस प्रकार के मुक्तांशुक को पटली पहने हुए हैं (देखए, कुमारस्वामी-कृत भारतीय कला का इतिहास, चित्र रेण, वरुआ, भरहत. छित्र, ७२।

३. दुःखान्यकारपटलाभितुरैः सौगतैः सुभाषितैः स्वकैश्चद्र्शितिनिद्श्निः नानागमगुरुभिः गिरां कौशलैः कुशलशीलामेंमेनां प्रबोधपदवीमारोपियिष्यति, २४५। बाग्रा के ये शब्द उनके समकालीन बौद्ध संस्कृत-साहित्य पर घटित होते हैं जिनकी सबसे बड़ी विशेषता द्शितिनिद्शीन श्रर्थात दृष्टान्तों के द्वारा धर्म श्रीर नीति की व्याख्या करने की शैली थी।

उस स्थान के लिए चले। दूर से ही उन्होंने अनेक स्त्रियों को विलाप करते हुए सुना -'पुष्पभूति-वंश की लच्मी कहाँ चली गई ? हे मुखरवंश के वृद्ध, श्रपनी इस विधवा वधू की क्यों नहीं समस्ताते ? भगवान् सुगत, तुम भी क्या इस दुःखिनी के लिये सो गये ! पुष्पभृति के भवन में रहनेवाले हे राजधर्म, तुम क्यों उदाधीन हो गये ? हे विपत्ति के सगे विन्ध्याचल. क्या तुम्हारे प्रति यह अंजिल व्यर्थ जायगी ? माता महाटवी, आपद्ग्रस्त इसका विलाप क्यों नहीं सुनती ? हा देवी यशोवती, त्याज लुटेरे दैव ने तुम्हें लूट लिया ! देव प्रतापशील, पुत्री आग में जल रही है और तुम क्यों नहीं आते ? क्या अपत्य प्रोम जाता रहा ? महाराज राज्यवर्धन, क्यों नहीं दौड़कर आते ? क्या बहिन का प्रम कुछ कम हा गया है ? हे वायु, मैं तेरी दासी हूँ, जल्दी जाकर दुःख का यह संवाद हर्ष से कह दे।' इत्यादि अनेक भाँति से बाख ने स्त्रियों के विलाप वर्षान किया है। यह सब सुनकर हर्ष तुस्त वहाँ दौड़ा गया और अग्निप्रवेश के लिए तैयार राज्यश्री को उसने देखा और उसके ललाट पर हाथ रखकर मूर्च्छत होती हुई उसको सहारा दिया । इस अवस्था में सहसा भाई को पाकर गले लगाकर रोते हुए राज्यश्री ने 'हा पिता ! हा माता !' कहकर बहत विलाप किया। हर्ष भी देर तक मुक्त कंठ से रोते रहे श्रीर फिर कहा- विहन, श्रव धीरज धरो. श्रपने को सँभालो ।' श्राचार्य ने भी कहा-'कल्याणी, बड़े भाई की बात मानो ।' शोक का आवेग कुछ कम होने पर हर्ष उसे अग्नि के पास से दूर हटाकर निकटवर्त्ता वृत्त के नीचे ले गये। वहाँ पहले बिहन का मुख घोया और फिर अपना। पुनः मन्द स्वर में कहा- 'वत्से, भदन्त को प्रणाम करो । ये तुम्हारे पति के दूसरे हृदय श्रीर हपारे गुरु हैं।' पति का नाम आते ही उसके नेत्रों में जल भर आया। जब उसने प्रणाम किया, तब तो दिवाकरिमत्र के नेत्र भी गीले हो गये श्रीर वे मुँह फेरकर दीर्घ श्वास छोड़ने लगे। फिर. न्नण-भर ठहरकर बोले--- 'अब अधिक रोने से क्या! अब सबको आवश्यक स्नान करके पुनः श्राश्रम को चलना चाहिए। यह सुनकर हर्ष ने बहिन के साथ उस पहाड़ी नदी में स्नान किया और आश्रम में लौटकर ग्रहवर्मा को पिंड देने के बाद बहिन को पहले भोजन कराया श्रीर पीछे स्वयं भी कुछ खाया। भोजन करके उसने सब हाल विस्तार से सुना-किस प्रकार राज्यश्री बन्धन में डाली गई, किस प्रकार कान्यकुब्ज में गौड़ राजा के द्वारा उपद्रव कराया गया, किस प्रकार गुप्त नाम के एक कुलपुत्र ने कारागार से ( गुप्तितः ) उसे निकाला, किस प्रकार बाहर आने पर उसने राज्यवर्धन का मरण-वृत्तान्त सुना और किस प्रकार भोजन का परित्याग कर देने से दुर्बल होकर वह विनध्याटवी में घूमती रही, श्रीर फिर किस प्रकार अग्नि में जलने की तैयारी की (२५०)।

इसी अवस्था में हर्ष जब अपनी बहिन के साथ एकान्त में बैठे थे, आचार्य दिवाकर-मित्र वहाँ आये और कुछ काल रुक्तर कहने लगे—'श्रीमान्, सुनिए, मुक्ते कुछ कहना है। यह जो आकाश में तारापित चन्द्रमा है, उसने यौवन के उन्माद में बृहस्पित की स्त्री तारा का अपहरण किया था और स्वर्ग से भागकर उसके साथ इधर-उधर घूमता रहा। फिर, देवताओं के समकाने-बुक्ताने से उसे बृहस्पित को वापिस कर दिया, किन्तु उसके विरह की ज्वाला उसके हृदय में सुलगती ही रही। एक बार उदयाचल से उठते हुए इसने समुद्र के विमल जल में पड़ी हुई अपनी परछाई देली और कामभाव से तारा के सुल का समरण करके विलाप करने लगा। समुद्र में जो इसके श्राँस गिरे, उन्हें सीपियाँ पी गई श्रौर उनके भीतर सुन्दर मोती बन गये। उन मोतियों को पाताल में वासुकि नाग ने किसी तरह प्राप्त किया. श्रौर उसने उन मुक्ताफलों को गूँथकर इकलड़ी माला (एकावली) बनाई, जिसका नाम मंदाकिनी रखा। सब श्रोपिधयों के श्रिधिपति सोम के प्रभाव से वह श्रार्यन्त विष्यनी है श्रौर हिमरूपी श्रमृत से उत्पन्न होने के कारण सन्तापहारिणी भी। इसलिए, विष्यवालाशों को शांत रखने के लिए वासुकि सदा उसे पहने रहता था। कुछ समय बाद ऐसा हुश्रा कि नागलोग भिन्न नागार्ज न को पाताल में ले गये श्रौर वहाँ नागार्ज न ने वासुकि से उस माला को माँगकर प्राप्त कर लिया। रसातल से बाहर श्राकर नागार्ज न ने मन्दाकिनी नामक वह एकावली माला श्रपने मित्र त्रिसमुद्राधिपति सातवाहन नाम के राजा को प्रदान की श्रौर वही माला शिष्य-परम्परा द्वारा हमारे हाथ में श्राई। यद्यपि श्रापको किसी वस्तु का देना एक श्रपमान है, तथापि श्रोपिध समक्तकर विप से श्रपने शरीर की रज्ञा करने के लिए श्राप कृपया इसे स्वीकार करें।' यह कहकर पास में बैठे हुए शिष्य के चीवर वस्त्र में से लेकर वह मन्दाकिनी राजा को दी (२५१)।

बाण का यह वर्णन तत्कालीन किंवदंतियों के मिश्रण से बना है। मिद्ध नागार्ज न स्थ्रनेक स्थारचर्य और चमत्कारों के विधाता समके जाते थे। उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की कहानी बाण के समय में लोक-प्रचलित थी। नागार्ज न श्रीर सातवाहन नरेश का मैंत्री-सम्बन्ध सम्भवतः ऐतिहासिक तथ्य था। कहा जाता है कि नागार्ज न ने स्थ्रपने मित्र सातवाहन राजा को बौद्धम के सार का उपदेश करते हुए एक लंबा पत्र लिखा था। सुदृल्लेख नामक उस पत्र का स्थ्रनुवाद तिब्बती भाषा में स्थ्री तक सुरित्तत है। गुतकाल में मोतियों की इकहरी 'एकावली' माला सब स्थानुपणों से स्थायिक प्रिय थी। कालिदास ने किंतनी हो बार उसका उल्लेख किया है। इर्वचिरत स्थार कादम्बरी में भी एकावली का वर्णन प्रायः स्थात है। गुतकालीन शिल्प की मूर्त्तियों स्थार चित्रों में इन्द्रनील की मध्यगुरिया-सहित मोतियों की एकावली बराबर पाई जाती है। चित्र ६२ ।। एकावली के सम्बन्ध में उस सुग में इस प्रकार की भावना का होना कि वह एक विशिष्ट मोगलिक स्थानूषण था, सहज समका जा सकता है। विशेष स्थानूषणों के सम्बन्ध में जीहरियों स्थार रिनवासों में उनके चमत्कार की कहानियाँ बन जाती थीं। महा उम्मग जातक में इन्द्र के द्वारा कुश राजा को मंगल-मिश्ररत्न देने का उल्लेख है। कालिदास ने इन्हें 'जैत्राभरण' कहा है (रघु० १६।८३)।

वह एकावली घने मोतियों को गूँथकर बनाई गई थी (घन गुन्तां)। उसे देखकर आँखें चौंधियाँ जाती थीं। हर्ष ने जैसे ही उसे देखा, उसके नेत्र बंद होने श्रीर खुलने

१० वेंजल (Wenzel) कृत सुहल्लेख का अँगरेजी अनुवाद; पाली टैक्स्ट सीसाइटी जर्मल, १८५६, पृ० १ आदि । सातवाहन राजा की पहिचान के लिए देखिए, सतीशचनद विद्यामूषण का लेख, पूना ओरिएएटल कान्फ्रेन्स, १६१६, पृ० १२५ । और भी, विटरनिज,
भारतीय साहित्य, भाग २, ए० ३४० ।

२. 'प्रागेव मुकानयनाभिरामं प्राप्येन्द्रनीलं किमुतोन्मयुखम् ।' (रबुवंश, १६।६६)
'एकं मुकागुगुमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम् ।' (मेधदूत, १।४६)

लगे। उसके बीच में एक पदक या मध्यमिण लगी हुई थी ( प्रकटपदकिच हां )। उसके मोतियों की तरल किरणें स्फ़रित हो रही थीं। वह कपूर की भाँति शुक्ल थी। भुवनलक्ष्मी की स्वयंवर-माला थी, या मन्त्र, कोश श्रीर साधन में प्रवृत्त राजधर्म की श्रव्याला ? वह कुवेर के कोश की संख्या बतानेवाली मानों लेख्यपिष्टका थी, जो . मुद्रा श्रीर श्रलंकारों से मुशोभित थी। दिवाकरिम ने उसे लेकर हर्ष के गले में बाँघ दिया। समाट् ने भी प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा—'श्रार्य, ऐसे रत्न प्राय: मनुष्यों को नहीं मिलते। यह तो श्रार्य की तपःसिद्ध या देवता का प्रसाद है। मैं तो श्रव श्रार्य के वशीभूत हूँ। स्वीकार करने या प्रत्याख्यान करने का मुक्ते श्रव श्रिषकार कहाँ ? जीवन-पर्यन्त यह शरीर श्रार्य को श्रिपंत है। यथेष्ट श्राज्ञा करें।'

कुछ समय बीतने पर जब राज्यश्री श्राश्वस्त हुई, तब उसने श्रपनी ताम्बूलवाहिनी पत्रलता की जुलाकर घीरे से कान में कुछ कहा। पत्रलता ने विनयपूर्वक हर्ष से विनती की — 'देव, देने विनती करती हैं कि उन्हें कापाय वस्त्र धारण करने की श्रनुज़ा मिले '' हर्ष यह सुनकर जुप रहे, किन्तु दिवाकरिमत्र ने धीर स्वर में कहा — 'श्रायुष्मित, शोक पिशाच का ही दूसरा नाम है, यह कभी न बुम्तनेवाली श्राग्न है, प्राणों का वियोग न करनेवाला यमराज है, कभी न समाप्त होनेवाला राजयदमा है। यह ऐसी नींद है, जिससे कोई जागता नहीं। यह दृदय का नास्र (महात्रण) है, जो मदा बहता रहता है। बहुत-से शास्त्र तथा काव्य-कथाश्रों को जाननेवाले विद्वानों के हृदय भी शोक को नहीं सह सकते, श्रवलाश्रों के दुर्बल हृदय की तो बात ही क्या ? श्रवण्व हे सत्यत्रते, कहो, श्रव क्या किया जाय, किसे उपालम्भ दें, किसके श्रागे रोयें श्रोर किससे हृदय का दुःख कहें ? सब कुछ श्रांख मूँद-कर सहना चाहिए। हे पुण्यवती, पूर्वजन्म की इन स्थितियों को कीन मेट सकता है ? सभी मनुष्यों के लिए रात-दिन जन्म जग-मृत्युरूपी रहट की घड़ियों की लंबी माल घूम रही है। ' पंचमहामूतों के द्वारा जितने मानस व्यवहार हो रहे हैं, वे सब यमराज के विषम श्रनुशासन से नियन्त्रत होकर विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ' घर-घर में श्राय को विषम श्रनुशासन से नियन्त्रत होकर विलय को प्राप्त हो जाते हैं।

<sup>9.</sup> समुद्रालङ्कारभूतां संख्यालेख्यापिटकामित कुनेरकोशस्य (२५२)। मालवराज के कोश का वर्णन करते हुए कहा जा चुका है कि कोश के कलशों के साथ संख्यास्त्रक लेख्यपत्र बँधे रहते थे (२२७) और उनके चारों श्रोर श्राभूषर्णों से बनी हुई माला पहनाई जाती थी।

२. संसरन्त्यो नकन्दिवं द्राघीयस्यो जन्मजरामरणघटनघटीयन्त्रराजिरज्जवः पञ्चजनानाम्। (२५४)। आजकत रहट की घड़ियाँ और माल दोनों लोहे की वनने लगी हैं; किन्तु कुछ ही समय पूर्व घड़ियाँ मिट्टी की और माल मूँज की रिस्सियों से बनती थी। बाण ने भी रस्सी की माल का ही उल्लेख किया है। पंजाब में अभी तक मिट्टी की घड़ियाँ (टिंड) रस्सी की माल से बाँधी जाती हैं।

एखमहाभूतपञ्चक्रलाधिष्ठितान्तः करणञ्यवहारदर्शनिनिपुणः, सर्वद्वण विषमाधर्मराजिस्थितयः (२५४) । यहाँ रलेष से पञ्चकृल नामक संस्था के न्यायाधिकरण और राज्य के साथ उसके सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रत्येक गाँव में पञ्चकृल-संज्ञक पाँच अधिकारी गाँव के करण या कार्यालय के ज्यग्रहार (न्याय और राजकाज) चलाते थे। ये पञ्चकृल सब प्रकार राजकृल को आज्ञाओं के अधीन थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय के साँची-लेख में उक्किखित पञ्चमण्डली पंचकल का ही रूप था।

नापने की घड़ियाँ लगी हुई हैं, जो एक एक च्या का हिसाब रखती हैं। चारों श्रोर कालपुरुष हाथों में कालपाश लिये चुम रहे हैं। रात-दिन यम का नगाड़ा बज रहा है। हर घर में यमराज के भंयकर दूत यम-गंटा बजाकर सब जीवों के संहरण के लिए घोर घोषणा कर रहे हैं। हर दिशा में परलोक के यात्रियों की पग गंडियाँ बनी हुई हैं, जिनपर विध्वाश्रों के बिखरे छेशों से शबलित सहस्रों श्ररियाँ जा रही हैं। कालरात्रि की चिता के कोयलों के समान कालजिहा प्राणियों के जीवन को चाट रही है, जैसे गाय बच्चे को। सब प्राणियों को चट करनेवाली मृत्यु की भूल कभी नहीं बुभती। श्रनित्यता-रूपी नदी तेजी से बह रही है। पंचमहाभूतों की गोष्टियाँ च्या-भर ही रहती हैं। साधु जैसे दिन में कमंडलु रखने के लिए लकड़ियां को जोड़कर पिजरा बनाते हैं श्रीर रात को उसे खोल डालते हैं, वैसा ही यह शरीर का यन्त्र है। जीव को बंधन में बाँधनेवाले पाश की डोरी के तन्तु एक दिन श्रवश्य दूटते हैं। सारा नश्वर संसार परतन्त्र है। हे मेधाविनी, ऐसा जानकर श्रपने सुकुमार मन में श्रन्थकार कां न फैलने दा। विवेक (प्रतिसंख्यान) का एक च्या भी घृति के लिए बड़ा सहारा हाता है। श्रम यह पितृतुल्य तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता ही तुम्हारा गुरु है। जो यह श्रादेश दे, वहां तुम्हारा कर्तव्य है।' यह कहकर वह चुप हो गया।

उसके मौन होने पर हर्ष ने कहा—'श्रार्य के सिवा श्रीर कीन इस प्रकार के वचन कहेगा ? श्रार्य विषम विपत्ति में सहारा देनेवाले स्तम्भ हैं। स्नेह से प्रार्व धर्म के दीपक हैं। श्राप समुद्र की तरह श्रम्यर्थना की मर्यादा रखते हैं। श्राप समुद्र की तरह श्रम्यर्थना की मर्यादा रखते हैं। श्राप समुद्र की तरह श्रम्यर्थना की मर्यादा रखते हैं। श्राप त्र सेवा में एक याभा करता हूँ। काम हरज करके भी श्रपनी इस दुखिया छोटी बहन का खालन करना मेरा कर्त्तव्य है। किन्तु, भाई के वध का बदला लेने के लिए शत्रुकुल के नाश की प्रतिज्ञा में सब लोगों के समज्ञ कर खुका हूँ। अ कुछ समय तक श्रार्य मेरे इस काम में सहायक हों। में श्रपनी प्रतिज्ञा के बोभ को हल्का बनाऊँ श्रीर दुःखी प्रजाशों को दादस दूँ, तबतक मैं चाहता हूँ कि श्राप मेरे साथ ही रहनेवाली मेरी इस बहिन को धार्मिक कथाश्रों से, रजोगुण्रहित विवेक उत्पन्न करनेवाले उपदेशों से, शोल श्रीर शम देनेवाली शिज्ञाशों

१. निलये निलये काल नालिकाः (२५४)। काल नालिका से तात्पर्य समय नापने की पानी या बालू की घड़ी था। रलेप से इसका दूसरा अर्थ मृत्यु द्वारा स्थापित घड़ी, जो छीजती हुई आयु का हिसाब लगा रही है। नालिका और नाडिका पर्यायवाची हैं। एक नाडिका एक घड़ी ( =२४ मिनट ), र नाडिका = १ सहते।

रात्रिष्ठ भन्नुराणि पात्रयन्त्रपञ्जरदारुणि देहिनाम् (२५५)। पात्र रखने के यन्त्र-पंजर का उल्जेख भैरवाचार्य के शिष्य के वर्णन में पहले हो चुका है: दारवक्रलकत्रयिक्षकोण- त्रियष्टिनिविष्टकमण्डळुना (१०१)। कुळ प्रतियों में 'पात्रयन्त्रपंजर' के स्थान पर 'गात्रयन्त्रपंजर' भी पाठ है।

३. श्रस्माभिश्च भातृवधापकारिरिपुकुलप्रलयकरखो यतस्य वाहोविधेयैभू त्वा सकललोक-प्रत्यक्षं प्रतिज्ञा कृता (२५६)।

(देशना 1: 1) से, एवं क्लेशों को मिटानेवाले भगवान् तथागत के सिद्धान्तों से समकाते रहें। अपने उस कार्य से निवृत्त होने पर मैं और यह एक साथ काषाय ग्रहण करेंगे। बड़े लोग याचकों को क्या नहीं दे डालते ? कहते हैं, दधीचि ने इन्द्र को अपनी हिंडुयाँ दे डाली थीं। क्या मुनिनाथ बुद्ध ने शरीर की कुछ भी परवाह न क के अनुकम्पावश अपने-आपको कितनी बार हिंस पशुओं के लिए नहीं दे डाला ?' यह कहकर सम्राट्ट चुप हो गये।

उत्तर में भदन्त ने फिर कहा—'भाग्यशाली को दो बार बात कहने की आवश्यकता नहीं। मैं पहले ही अपने मन में अपने इस शरीर को आपके गुर्णों के लिए समर्पित कर चुका हूँ। छोटे या बड़े जिस काम में मेरे शरीर का मेरा उपयोग हो सके, आपके अधीन है।'

इस प्रकार दिवाकरिमत्र से श्रीभनिन्दित होकर हुई उस रात को वहाँ रहे। श्रागले दिन वस्त्र, श्रालंकार श्रादि देकर निर्वात को विदा किया। तब श्राचार्य श्रीर राज्यश्री को साथ लेकर कुछ पड़ाव करते हुए गंगा के किनारे श्रापने कटक में फिर खौट श्राये (२५७)।

इस प्रकार, हर्पचरित की यह कहानी समाप्त हुई। इसके बाद बाण ने मानों अपने अन्य की पूर्णाहुति डालते हुए बड़े घोररूप में सूर्यास्त का वर्णन किया है। इस वर्णन में अपने आनेवाले भीषण युद्धों की परछाई साकार हो उठी है।

सूर्य ने गगनतल में अपनी यात्रा पूरी करते हुए नये रुधिर के समान अपनी लाललाल किरणों के जाल को पुनः अपने शरीर में सिकोड़ लिया, जैसे कुपित याज्ञवल्स्य के
मुख से वान्त यजुष्मन्त्रों को शाकल्य ने पुनः पान कर लिया था। कम से सूर्य की लाली
मांस की लालों के समान और बढ़ी और वह ऐसा जान पड़ने लगा, मानों अश्वत्थामा के
मस्तक से भीमसेन के द्वारा निकाली गई रक्तरंजित मिण हो। अथवा, वह ब्रह्मा के
मस्तक-रूपी उस खप्पर की भाँति लग रहा था, जिसे शिव ने काटकर बहती हुई शिराओं
के रक्त से भर दिया था। अथवा, वह पितृवध से कुपित परशुराम द्वारा निर्मित रुधिर
का हुद था, जो सहस्तार्ज न के कन्धों को चीरनेवाले कुठार की धार से कटे हुए च्हित्रों के
रुधिर से भर गया था। अथवा सूर्य का वह गोला गरुड़ के नखों से च्त-विच्नत विभावसु
कक्कुए के आकाश में लुढ़कते हुए लोथड़े की तरह दिखाई पड़ रहा था। अथवा, गर्म

१. पहले दिवाकरिमत्र के आश्रम के वर्णन में भी समुप्देश, धर्मदेशना और बोधिसत्व जातक—इन तीन उपायों से धर्म के प्रचार का उल्लेख किया गया है। यहाँ भी उन्हीं की ख्रोर स्पष्ट संकेत हैं। अभिधर्म आदिक सिद्धान्त-प्रन्थों का प्रवचन उपदेश कृहलाता था। पंचशील या दशशील की शिक्षा धर्मदेशना थी। बोधिसत्त्वों की जातक-कथाओं या अवदानों को सुनाकर कहानियों (निदर्शनों) की रोचक पद्धति से बोद्धधर्म का उपदेश देने का तीसरा ढंग था।

२. कथा है कि शिव ने ब्रह्मा के पाँचवें मस्तक को काटकर उसका कपाल बनाया और उसे हाथ में लेकर भयंकर भिश्नाटन मुद्रा में घूमते रहे । शिव की इस प्रकार क भीषण भिश्नाटन मूर्ति लगभग बाण के युग में बने हुए ब्रह्चिछत्रा के तीन मेधियोंवाले शिव-मन्दिर में लगी मिली है। (दे॰ ब्रह्चिछत्रा के खिलौनों पर मेरा लेख, चित्र ३०१, पृ. १६६)।

३. गरुड और विभावसु क्लुए की कथा, महाभारत, आदिपर्व, अध्याब २६ में दी हुई हैं।

की नियत अविध के बीतने से दुः बी विनता के द्वारा आकाश में हुक है करके फेंके हुए उस अंडे की तरह लग रहा था, जिसके भीतर गर्भ की दशा में अरुण का अपूर्ण मांसपिंड हो। अथवा, वह बृहस्पित के उस कटाह की तरह था, जिसमें असुरों के नाश के लिए अभिचार- कर्म करते हुए वे शोणित के क्वाथ में चर पका रहे थे। अथवा, लाल सूर्य की वह भी महाभरव के उस मुखमंडल की तरह थी, जो तुरन्त मारे हुए गजासुर के टपकते हुए लोहू से भीषण दीखता है। विन के अन्त में सम्ध्या उस मेव के साथ मिलकर, जो समुद्र में पड़ती हुई परछाई से लाल हो रहा हो, उस बेताल के साथ चिमटी जान पड़ती थी, जिसने अभी कचा मांस खाया हो। समुद्र भी सम्ध्या की उस लाली से उसी प्रकार लाल हो उठा, जिस प्रकार विष्णु की छाती से दले हुए मधु केंट्रेम के किंधर से पहले कभी हो गया था।

सन्ध्या का विकराल समय ज्यों ही समाप्त हुआ, त्यों ही रजनी हर्ष के लिए चन्द्रमा का उपहार लेकर आई, मानों अपने कुल की कीर्ति ही साचार उसके लिए संगमरमर का मधुपात्र यद्यान के लिए लाई हो , अथवा स्वयं राजलच्यी सत्ययुग की स्थापना के लिए उद्यत उसके लिए चाँदी की गोल शासन-मुद्रा लाई हो । अथवा, उसके भाग्यदेव की अधिष्ठात्री देवी ने सब द्वीपों की दिग्विजय के लिए कूच करते हुए उसकी सेवा में श्वेतद्वीप का प्रतिनिधि दूत मेजा हो। इस प्रकार, उस रात्रि में शुभ्र चन्द्रोदय प्रतात हुआ।

#### हर्पचरित की सांस्कृतिक व्याख्या समाप्त

(P)

<sup>9.</sup> इस प्रकार के महामेरिन की एक मिट्टी की वड़ी मूर्ति श्रहिच्छत्रा के उपयु क शिव-मन्दिर से प्राप्त हुई है (देखिए नही लेख, चित्र-सं० ३००, पृ० १६८)।

२. मुकाशैलशिलाचपक (२५५)। मुक्ताशैलशिला का अर्थ संगमरमर हा ज्ञात होता है।

राजतशासनमुद्रानिवेश इव राज्यिश्या (२'५०)। सोनपत से मिली हुई हुएँ की तिये की बनी हुई गोल मुद्रा का उल्लेख अपर हो चुका है; किन्तु बाग्र को यह मली भौति जात था कि ऐसा महामुद्राएँ चाँदी की बनती थां। कुमारगुप्त की इसी प्रकार की एक चाँदी की मुद्रा भीतरी गाँव (जिला गाजापुर) से प्राप्त हो चुकी है, जो इस समय लखनऊ के संग्रहालय में मुरक्षित है। शंकर ने चाँदी की इस प्रकार की शासन-मुद्रा की राज्याधिकार-महामुद्रा कहा है। राजसिंहासन पर बैठते समय राजा को इस प्रकार की चाँदी की अधिकार-महामुद्रा प्रदाम की जाती थी। भीतर की मुद्रा से शात होता है कि इस प्रकार की मुद्राओं के लेख में केवल सम्राट की वंशाक्ती का ही पूर्ण परिचय रहता था।

४- श्वेलद्वीप का उल्लेख पहले ही चुका है (५६, २१६)।

# परिशिष्ट १

### स्कन्धावार, राजकुल, धवलगृह

हर्षचिरित श्रीर कादम्बरी में बाल ने वर्णन का जो पूर्वापर कम दिया है, उसका स्पष्ट चित्र समभने के लिए प्राचीन भारतीय राजमहल या प्रासाद की रचना श्रीर उसके विविध भागों का विवरण एवं तत्सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली का परिचय श्रावश्यक है। सबसे बड़ी इकाई स्कन्धावार होती थी। उसके भीतर राजकुल श्रीर राजकुल के भीतर धवलग्रह था। स्कन्धावार पूरी छावनी की संज्ञा थी, जिसमें हाथी, घोड़े, सेना, सामन्त रजवाड़ों का पड़ाव भी रहता था। राजकुल स्कन्धावार के श्रंतर्गत राजमहल था। यह बहुत विशाल होता था, जिसके भीतर कई श्राँगन श्रीर चौक होते थे। राजप्रासाद के भीतर राजा श्रीर रानियों का जो निजी निवासस्थान था, उसकी संज्ञा धवलग्रह थी। बाल के वर्णनों को पूर्वापर साहित्य की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयत्न यहाँ किया जाता है।

स्कन्यावार - हर्षचिरत के दूसरे उच्छृवास (५८-६०) श्रौर पाँचवें उच्छृवास ( १५२-१५६ ) में स्कत्धावार, राजद्वार श्रीर धवलगृह का वर्णन किया गया है। श्रजिरवती (राप्ती) नदी के किनारे मणितारा गाँव के पास स्कन्धावार में बाण ने हर्ष से पहली भेंट की। स्कन्घावार का सन्तिवेश लम्बी चौड़ी जगह घेरता था। पूरी छावनी का पड़ाव उससे सूचित होता था। सन्निवेश की दृष्टि से स्कन्धावार के दो भाग थे। एक तो बाहरी सिनवेश श्रीर दूसरा राजकुल। बाह्य सिनवेश में सबसे पहले एक श्रीर गजशाला ( हाथीखाना ) ग्रौर दूसरी म्रोर मन्दुरा, ग्रर्थात् घोड़े ग्रौर ऊँटों के लिए स्थान होता था। इसके बाद बाहर के लम्बे-चौड़े मैदान में राजकाज से राजधानी में त्रानेवाले राजात्रों श्रौर विशिष्ट व्यक्तियों के शिबिर लगे थे। इस प्रकार, राजकुल के सामने एक पूरा शहर ही छावनी के रूप में बस गया था। इसीमें हाट ग्रौर बाजार भी था। पाँचवें उच्छृवास में लिखा है कि जब प्रभाकरवर्रीन की बीमारी का हाल सुनकर हर्ष स्कन्धावार में लौटा, तब वह सबसे पहले बाजार में से गुजरा: स्कन्यावारं समाससाद। प्रविरान्ने व च विपिए बत्मीन यमपद्रिकं इइर्श (१५३)। विपिएवर्स या बाजार की मुख्य सड़क स्कन्धावार का ही अंग मानी जाती थी। दिल्ली के लाल किले के सामने का जो लम्बा-चौड़ा मैदान है, वह उर्दू बाजार, अर्थात् छावनी का बाजार कहलाता था। यह विपिश्वितमें का ही मध्यकालीन रूप था। इसी चौड़े मैदान में, सम्राट् से मिलने के लिये श्रानेवाले राव-रजवाड़ों के तम्बू लगते थे। हर्ष के स्कन्धावार में, जैसा कि पृष्ठ ३७-३८ पर स्पष्ट किया गया है, दस प्रकार के शिबिर या पड़ाव पड़े हुए थे। उनमें श्रनेक देशों के राजा, युद्ध में परास्त हुए शत्रु महासामन्त, देशान्तरों के दूतमंडल, समुद्र-पार के देशों के निवासी, जिन्हें म्लेच्छ जाति का कहा गया है श्रौर जिनमें संभवतः शक, यनन, हुए। श्रीर पारसीक जातियों के लोग थे, जनता के विशष्ट व्यक्ति श्रीर सम्राट से मिलनेवाले धार्मिक त्राचार्य एवं साधु-संन्यासियों के श्रवाग-श्रवाग शिवर थे। राजकुल के

बाहर श्रीर भी बहुत-सा खुला मैदान होता था, जिसे ग्राजिर कहा गया है ( दे० स्कन्धावार का चित्र, फलक २५)।

राजकुल — स्कन्धावार के भीतर लगभग द्यात में सर्वोत्तम सुरिक्त स्थान में राजकुल का निर्माण किया जाता था। राजकुल को राजभवन भी कहा गया है। उसकी ख्योड़ी साजद्वार कहलाती थी। स्कन्धावार में द्याने-जाने पर कोई रोक टोक न थी; किन्तु राजकुल में प्रविष्ट होने पर रोकथाम थी। राजद्वार की ख्योड़ी पर बाह्य प्रतीहारों का पहरा लगता था। राजद्वार के भीतर रास्ते के दोनों ख्रोर के कमरे द्वारप्रकोष्ठ या श्रालन्द कहलाते थे। राज्यश्री के विचाइ के समय सुनार लोग श्रालन्द में बैठकर सोना गढ़ रहे थे (१४२)। श्रालिन्द राज्द की ब्युत्पित (श्रालि द्वाति) से सूचित होता है कि राजकुल में प्रविष्ट होनेवालों का यहाँ पर कुछ जनवान श्रादि से स्वागत-सत्कार किया जाता था। श्रालिक का द्रार्थ छोटा कुल्हड़ है। श्रालिन्द को ही बहिद्वीर प्रकोष्ठ कहा गया है। श्रालिन्द गुप्तकाल की भाषा का या उससे थोड़ा पहले का शब्द था। उसके पूर्व समय में द्वार के इस हिस्से को प्रवण् या प्रवाणिक कहा जाता था। दें र राजकुल का चित्र, फलक २६ ।

राजकुल के भीतर कई चौक होते थे, जिन्हें कद्या कहा गया है। राजमहलों के वर्णन में श्रॅंगरेजी शब्द कोर्ट का पर्याय ही भारतीय महलो में कद्या था। हर्ण के राजकुल में तीन कद्याएँ थीं। कादम्बरी में तारापीड के राजमहल में चन्द्रापीड सात कद्याएँ पार करके श्रपने पिता तारापीड के पास पहुँचा था। रामायया में दशरथ के राजमहल में पाँच कद्याएँ थीं किन्तु युवराज राम के कुमारभवन में तीन कद्याएँ थीं ( अर्थोष्यामांड, ५५)। हर्ण के राजकुल की पहली कद्या या पहले चौक में श्रालन्द युक्त राजद्वार के बाई श्रोर सम्राट् के राजकुल की पहली कद्या या पहले चौक में श्रालन्द युक्त राजद्वार के बाई श्रोर सम्राट् के राजकुल कर (१७२) या खासा हाथी (देवस्य श्रापवाह्यः, ६४) के खिए सम्बा-चौड़ा इभिष्ठप्यागार या हाथीखाना था। इसी में राजा के निजी हाथी दर्पशात के खिए बड़ा श्रवस्थानमण्डप बना हुश्रा था: तस्यावस्थानमण्डपोऽयं महान् ( ६४)। इसके ठीक दाहिनी श्रोर सम्राट् के खासा घोड़ों (राजवाजि, १७२ के खिए, जिन्हें 'मूपालवक्षभतुरंग' कहा जाता था, मन्दुरा या युड़साल थी। कालान्तर में राजा के निजी प्रिय घोड़ों को केवल 'वक्षभ' भी कहा जाने लगा। इसमें महत्त्व की बात यह है कि हाथी श्रोर घोड़ों के खिए बाहरी स्कन्धावार में जो प्रबन्ध था, वह सेना के साधारण हाथियों के लिए था; किन्तु राजा के निजी उपयोग में श्रानेवाले श्रत्यन्त मूल्यवान् श्रोर सम्मनित हाथी-घाड़े राजकुल के भीतर

 पाणिनीय अष्टाध्यायों में सूत्र है—'अगारैकदेशे प्रचणः प्रघाण्य्य' (— ७६)। काशिका— 'द्वारप्रकोष्ठः बाह्या उच्यते।' वाणा ने भी अलिन्द के लिए प्रघण शब्द का प्रयोग किया है (१५४)। शंकर के अनुसार प्रघण् = बहिद्दारैकदेश।

१. इस अर्थ में यह शब्द हिन्दी की पछाहीं बोली में अभी तक प्रयुक्त होता है। संस्कृत के अलिजर शब्द भी में वह बच गया है। अलि जरयित अलिजर: महाकुं भ (अमरकोष, राधारे१), बहुत बड़ा घड़ा, जिस प्रकार के नालन्दा, काशीपुर (जि॰ नैनीताल) आदि स्थानों की खुदाई में मिले हैं। इन्हें अलिजर कहने का कारण यह था कि जिस समय कुम्हार अलिजर बनाता था, उसकी सारी मिट्टी इसी में लग जाती थी और छोटे कुल्हड़ या अलियों का बनना साथ-साथ न होता था।

पहली कच्या में रखे जाते थे। इन्हीं पर चढ़े हुए सम्राट् राजकुल की पहली कच्या के भीतर प्रवेश करते थे।

राजकुल की दूसरी कच्या ( आजकल की विचली ड्यौदी ) में बीचोबीच महा-श्रास्थानमंडप (१७२) था, जिसे बाह्य श्रास्थानमंडप भी कहा गया है। इसी को केवल श्रास्थान (१८६,१६०), राजसभा या केवल सभा (१६४, २०१) भी कहा जाता था। इसे ही मुगल महलों में दरबारे आम कहा गया है। इसके सामने अजिर या खुला आँगन रहता था। इस आँगन तक सम्राट् हर्ष घोड़े या हाथी पर चड़कर आते थे। आस्थानमंडप के अन्दर प्रवेश करने के लिए उन्हें सीढ़ियों के पास सवारी छोड़ देनी पड़ती थी। अजिर से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आस्थानमंडप में पहुँचा जाता था। अपनी सेना का प्रदर्शन देखने के उपरांत हर्ष राजद्वार के भीतर तक हथिनी पर चढ़े हुए ही प्रविष्ट हुए, पर सीढ़ियों के पास पहुँचकर उतर गये और बाह्य आस्थानमंडप में रखे हुए आसन पर जाकर बैठे: इत्येवमाससाद त्रावासं, मन्दिरद्वारि च विसर्जितराजलोकः, प्रविश्य च त्रावततार, बाह्यास्थानमण्डपस्थापितम् आसनम् आचकाम (२१४)। चन्द्रापीड की दिग्विजय का निश्चय भी श्रास्थानमंडप में ही किया गया था (का० ११२)। कादम्बरी में इसे सभामंडप भी कहा है (का० १११)। दिल्ली के किले में दरबारे स्त्राम के सामने जो खुला हुन्ना भाग है, वही प्राचीन शब्दों में अजिर है। प्रभाकरवर्द्धन के निकटवर्त्ती एवं प्रिय राजा सम्राट्की बीमारी के समय श्राजिर में एकत्र हुए दुःख मना रहे थे (१५४)। सम्राट् सार्वजिनिक रीति से जो दरबार करते, दर्शन देते, मंत्रणा करते या मिलते-जुलते, वह सब इसी बाह्य त्रास्थानमंडप में होता था। राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद हर्ष ने बाहरी ऋास्थानमंडप में सेनापति सिंहनाद ऋौर गजाधिपति स्कन्दगुप्त से परामर्श किया। उस समय वहाँ श्रनेक राजा भी उपस्थित थे। सैनिक प्रयाण का निश्चय करने पर जब हर्ष अपने महासंघिवियहाधिकृत अवन्ति को समस्त पृथ्वी की विजययात्रा की घोषणा जिखा चुके, तो 'त्र्रास्थान' से उठकर राजात्र्यों को विदा करके स्नान करने की इच्छा से 'सभा' छोडकर चले गये : इतिकृतनिश्चयश्च मुक्तास्थानो विसर्जितराजलोकः स्नानारम्भाकाङ्क्षी सभामत्याक्षीत् (१६४)।

राजकुल में आस्थानमंडप दो थे। एक बाहरी या बाह्य आस्थानमण्डप या दरबारे आम, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। यह राजकुल की द्वितीय कच्या में था। दूसरा राजकुल के भीतर धवलण्ड के पास या उसी के भीतर होता था, जिसे मुक्तास्थानमंडप (दरबारे खास) कहते थे। हर्षचिरत और कादम्बरी दोनों में इनका भेद श्रत्यन्त स्पष्ट है। यहाँ सम्राट् भोजन के उपरांत अपने अन्तरंग मित्रों और परिवार के साथ बैठते थे, इसलिए इसकी संज्ञा मुक्तास्थानमंडप हो गई थी। मुक्तास्थानमंडप को ही प्रदोषास्थान भी कहा गया है। दिग्वजय का निश्चय करने के दिन हर्ष प्रदोषास्थान में देर तक न बैठकर जल्दी श्रयनण्ड में चले गये: प्रदोषास्थान नातिचिरं तस्थी (१६५)। इसके सामने भी एक

१. पृथ्वीचन्द्रचरित (१४२१) में दीवाने श्राम की तत्कालीन भाषा में वर्गेंसर (=सं॰ सर्वोप्तर, जहाँ सब पहुँच सर्कें) कहा गया है।

श्रांजर या श्रांगन होता था, जिसमें बैठने-उठने के लिए मंडप बना रहता था ! प्रथम दर्शन के समय बाण तीन कच्याश्रों को पार करके चौथी कच्या में बने हुए भुक्तास्थानमंडप के सामने श्रांजर में बैठे हुए सम्राट्ट हुए से मिले थे : दौवारिकेण उपिद्श्यमानवर्त्मा समूतिकम्य त्रीिण कच्यान्तराणि चतुर्थे भुक्तास्थानमण्डपस्य पुरस्तादिजरे स्थितम् (६६)। कादम्बरी में चाण्डालकन्या बाह्यास्थानमण्डप में बैठे हुए राजा शूद्रक के दरबार में तोते को लेकर उपस्थित हुई। वहाँ का वर्णन दरबारे श्राम का वर्णन है। वैश्वम्यायन शुक्त को स्वीकार करने के बाद राजा शूद्रक सभा से उठकर महल के भीतरी भाग में चले गये: विसर्जितराजलोकः क्षितिपतिः श्रास्थानमण्डपादुत्तस्थी (का०१३)। स्नान-भोजन के श्रनन्तर शूद्रक श्रपने श्रमात्य, मित्र श्रीर उस समय मिलने के योग्य राजाश्रों के साथ भुक्तास्थानमण्डप में वैशम्पायन से उसकी कथा सुनते हैं।

राजकुल की दूसरी कच्या तक का भाग बाह्य कहलाता था। यहाँतक आने-जानेवाले नौकर-चाकर बाह्य प्रतीहार कहलाते थे। इससे आगे के राजप्रासाद के अभ्यन्तर भाग में आने-जानेवाले प्रतीहार अन्तरप्रतीहार (६०) या अभ्यन्तरपरिजन कहलाते थे।

राजकुल की तीसरी कच्या में बाण ने धवलग्रह का विस्तृत वर्णन किया है। धवलग्रह के चारों त्रोर कुछ अन्य आवश्यक विभाग रहते थे। बाण के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं:

गृहोद्यान - इसमें अनेक प्रकार के पुष्प, बृद्ध (भन्ननपादप, १६२) श्रीर खतामण्डप श्रादि थे। इसीसे सम्बद्ध कमलवन, क्रीडापर्वत, जिसे कादम्बरी में दारुपर्वतक कहा है, खताग्रह इत्यादि होते थे।

गृहदीर्धिका—गृहोद्यान श्रीर धवलगृह के श्रन्य भागों में पानी की एक नहर बहती थी। लम्बी होने के कारण इसका नाम दार्धिका पड़ा। दीर्धिका के बीच-बीच में गंधोदक से पूर्ण कीडावापियाँ बनाकर कमल, हंस श्रादि के विहारस्थल बनाये जाते थे। गृहदीर्घिका का वर्णन न केवल भारतवर्ष में हर्ष के महल में मिलता है, बिल्क छठी-सातवीं शती के राजप्रासादों की वास्तुकला की यह ऐसी विशेषता थी, जो श्रन्यत्र भी पाई जाती है। ईरान में खुसक परवेज के महल में भी इस प्रकार की नहर थी। कोहे बिहिस्तून से कसरे शीरी नामक नहर लाकर उसमें पानी के लिए मिलाई गई थी।

<sup>9.</sup> इस स्वना के लिए मैं श्रीमोलवी मोहम्मद श्रशरफ, सुपरिटंडेंट, पुरातत्त्व-विभाग, नई दिल्ली, का अनुगृहीत हूँ। इसे नहरे बिहिश्त कहते थे। हारू रशीद के महल में भी इस प्रकार की नहर का उल्लेख श्राता है। देहली के लाल किले के मुगल-महलों की नहरे बिहिश्त प्रसिद्ध है। वस्तुतः, प्राचीन राजकुलों के गृहवास्तु की यह विशेषता मध्यकाल में भी जारी रही। विद्यापित ने कीतिलता प्रथ में प्रासाद का वर्णन करते हुए कीडाशैल, धारागृह, प्रमदवन, पृष्पवाटिका के श्रीमप्रायों के साथ-साथ 'कृश्रिम नदी' का उल्लेख किया है। वह भवनदीर्घिका का ही दूसरा रूप है। मुगलकालीन महलों की नहरे बिहिश्त से दो सो वर्ष पहले विद्यापित ने कृश्रिम नदी का उल्लेख किया था। वस्तुतः, भारतवर्ष में श्रीर बाहर के देशों में भी राजप्रासाद के वास्तु की यह विशेषता थी। ट्यूडर राजा हेनरी श्रष्टम के हेम्पटन कोर्ट राजप्रासाद में इसे Long Water (लॉग वाटर) कहा गया है, जो दीर्घिका के श्रीत निकट है।

व्यायामभूमि—शूद्रक के वर्णन में लिखा है कि वे आस्थानमंडप से उठकर स्नान के पूर्व व्यायामभूमि में गये। यह भी प्राचीन प्रया थी। इसका उल्लेख राजा की दिनचर्या के अन्तर्गत अर्थशास्त्र में भी आया है। अष्टाध्यायी से ज्ञात होता है कि राजा को कुश्ती लड़ानेवाले ज्येष्ठ मह्म 'राजयुध्वा' कहलाते थे (३।२।६५)।

स्नानगृह या धारागृह—इसमें स्नान करने के लिए यंत्रधारा (फव्यारा) ग्रीर स्नानद्रोणी रहती थी। इसे ही दोमेन्द्र ने लोकप्रकाश में निमज्जन-मर्गडप श्रीर पृथ्वीचन्द्र-चरित (चौदहवीं श्रती) में माजगृहराँ (मजनगृह) कहा है।

देवगृह महल के भीतर सम्राट् श्रीर राजपरिवार के निजी पूजन-दर्शन के लिए मन्दिर में कुलदेव की मूर्त्ति स्थापित की जाती थी। लोकप्रकाश में इसे ही देवार्चनम्पडप कहा गया है।

तोयकर्मान्त—जल का स्थान ।
महानस—रसोई का स्थान ।
स्राहारमण्डप—भोजन करने का स्थान ।

इनके अतिरिक्त कादम्बरी में संगीत-भवन (का० ६१), आयुधशाला (का० ८७), बाणयोग्यावास (का० ६०, बाण चलाने का स्थान) और अधिकरण-मण्डप (का० ८८, कचहरी या दफ्तर) का राजकुल के अन्तर्गत उल्लेख आया है। हेमचन्द्र ने कुमारपाल-चरित में (बारहवीं शती) राजमहल में अमग्रह का उल्लेख किया है, जहाँ राजा मल्लिव्या और धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। यह कादम्बरी में विण्त व्यायामभूमि और बाणयोग्यावास का ही रूप है।

इन फुटकर भवनों के श्रतिरिक्त राजकुल का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग धवलग्रह था, जिसे शुद्धान्त भी कहते थे।

धवलगृह—धवलगृह (हिन्दी धौराहर या धरहरा) जिस ड्योही से आरम्भ होता था, उसका नाम बाण ने गृहावप्रहणी, अर्थात् (धवल) गृह में रांकथाम की जगह कहा है। इस नाम का कारण यह था कि यहाँ से प्रतोहारों का पहरा, रोकटोक और प्रवन्ध की अत्यधिक कड़ाई आरम्भ होती थी। यहाँ पर नियुक्त प्रतीहार अधिक अनुभवी और विश्वासपात्र होते थे। रामायण में इसे प्रविविक्त कच्या (अयोध्याकांड, १६।४७ कहा गया है जहाँ राम और सीता अवराज अवस्था में रहते थे और जहाँ केवल विशेष रूप से अनुजात व्यक्ति ही प्रवेश पाते थे। इस भाग में नियुक्त प्रतीहारी को रामायण में वृद्ध वेत्रपाणि स्वयध्यक्त कहा गया है। बाण से भी इसका समर्थन होता है।

धवलगृह दो या उससे अधिक तल का होता था। सम्राट् और अन्तः पुर की रानियाँ अपर के तल में निवास करती थीं। धवलगृह के द्वार में प्रवेश करते ही अपर जाने के लिए दोनों ओर सोपानमार्ग होता था। बाण ने लिखा है कि प्रभाकरवर्द्धन अपनी रुग्णावस्था में धवलगृह के अपरी भाग में थे। सीहियों पर आने-जाने से जो खटलट होती थी, उससे प्रतीहार अत्यन्त कुपित होते थे; क्यों कि उस समय बिलकुल अतिनिश्शब्दता रखने का आदेश था। हर्ष कई बार पिता से अपर ही जाकर मिले : क्ष्णमात्रकच स्थित्वा

पित्रा पुनगहारा श्वासि या अप धवलगृहा देवनतार (१५६)। धवलगृह के भीतर बीच में आँगन होता था और उसके बारों ओर शालाएँ या कमरे बने होते थे, इसीलिए उसे चतुश्शाल कहा जाता था। चतुश्शाल का ही पर्याय गुप्तकाल की भाषा में संजवन था। धुभाकरवर्द्धन के धवलगृह का वर्णन करते हुए बाण ने संजवन शब्द का प्रयोग किया है (१६५)। प्रभाकरवर्द्धन तो ऊपर थे, किन्तु उनके उद्दिग्न नौकर चाकर नीचे संजवन या चतुश्शाल में इकट्ठे होकर शोक कर रहे थे। ज्ञात होता है कि चतुश्शाल में बने हुए कमरे वस्त्रागार, कोब्डागार, श्रंथागार आदि के लिए एवं अतिथियों के ठहराने के काम में आते थे।

घवलगढ़ के आँगन में चतुरशाल के कमरों के सामने आने-जाने के लिए एक खुला मार्ग रहता था और बीच में सम्भों पर लम्बे दालान बने रहते थे, जिन्हें बाया ने सुवीथी कहा है। पथ और सुवीथियों के बीच में तिहरी कनात तनी होती थी: त्रिगुग्तिर-स्करिग्रीतिरोहितसुवीथीपथे (१५५)। प्रायः सुवीथी में जाने के लिए पज्दार होते थे। सुवीथी, उनमें बैठे हुए राजा-रानियों के पारिवारिक हश्य, पज्दार और तिरस्करिग्री — हन सबका चित्रया अजन्ता के कई भित्तिचित्रों में आता है, जिनसे घवलगढ़ की इस रचना को समभने में सहायता मिलती है (राजासाहब आंधिकृत अजन्ता, फलक ६७, ७७)। सुवीथियों के मध्य की भूमि खुली होती थी और उसमें बैठने-उठने के लिए एक चव्रतरा बना होता था, जिसे 'चतुश्शाल-वितर्दिका' कहा गया है (१७८)। [दे० घवलगढ़ का चित्र, फलक २७]।

घवलगृह का ऊपरी तल — घवलगृह के ऊपरी तल में सामने की श्रोर बीच में प्रश्नीवक, एक श्रोर सौध श्रोर दूसरी श्रोर वासमवन या वासगृह होता था। वासगृह का ही एक भाग श्यनगृह था। वासभवन में भित्तिचित्र वनाये जाते थे (१२७)। इसीसे यह स्थान चित्रशालिका भी कहलाता था। उसी से निकला हुश्रा चित्तरसारी रूप भाषा में चलता है। रानी यशोवती वासभवन में साती थी। हर्प का श्यनगृह भी यहीं था। सौध केवल रानियों के ही उठने-बैठने का स्थान था। उसकी खुली छुत पर यशोवती स्तन-मण्डल पर से श्रंशुक छोड़कर चाँदनी में बैठती थी (१२७)। बीच के कमरे की संज्ञा प्रश्नीवक इसलिए थी कि वह धवलगृह के श्रीवास्थान पर बना होता था। कौटिल्य के श्रर्थशास्त्र में कुमारीशाला में बने हुए प्रश्नीव कमरे का उल्लेख है (श्रर्थशास्त्र, र। ३१)। प्रभाकरवर्ष न की बीमारी में श्राई हुई सगे-सम्बन्धियों की स्त्रियाँ ऊपर प्रश्नीवक के कमरे में ही बैठी थीं, जिसमें चारों श्रोर से परदा या श्रोट थी: बान्यवा क्षना वर्ष गृहीतप्रच्छन्नप्रश्नीवके (१५५)।

<sup>9.</sup> चतुरशाल का अपभ्रंश रूप चौसल्ला अभी तक हिन्दी में प्रयुक्त होता है। कार्शा में पुराने घरों फे भीतरी आँगन की चौक कहा जाता है।

२. संजवन्ति अत्र इति संजवनं (गत्यर्थक तु धातु), अर्थात् जहाँतक बाहरी व्यक्ति जा सकते थे। इसके आगे भोतर जहाँ सब्राट् आर अंतःपुर की रानियाँ रहती थीं, जाने का एकदम कड़ा निषेध था।

जिसमकार सामने की ख्रोर प्रग्रीवक या मुखशाला थी, उसी प्रकार ऊपरी तल के पीछे के भाग में चन्द्रशालिका होता थी। इसमें केवल छत ख्रीर खम्मे होते थे ख्रीर राजा-रानी बैठकर चाँदनी का सुख लेते थे। यशावती गर्भावस्था में चन्द्रशालिका में बैठकर उसके खम्मों पर बनी शालमंजिका ख्रों (खम्मों पर उत्कीर्ण स्त्रीमृर्तियों) को देखती थी।

चन्द्रशालिका और प्रग्रीवक को मिलानेवाले दाहिने और बार्थे लम्बे दालान प्रासाद-, कु क्ति कहे गये हैं, जिनमें वातायन बने होते थे। उनमें राजा चुने हुए आप्ता सुहृदों के साथ अंतः पुर के संगीत और नृत्य आदि उत्सवों का आनन्द लेते थे (का० ५८)। [फलक २८]

### बाण के वर्णन की साहित्यिक तुलना

बाए ने राजप्रसाद का जो वर्णन किया है, उसकी कई विशेषताश्रों पर उसके पूर्व कालीन श्रीर परवर्त्ती साहित्य में श्राये हुए उल्लेखों से उनके समफते में सहायता मिलती है।

रामायण में दशरथ के राजकुल श्रीर राम के भवन का वर्णन है। दशरथ का राजकुल पाँच कद्याश्रोंवाला था। इनमें से तीन कद्याश्रों के भीतर तक राम रथ पर चढ़कर चले गये, फिर दो कद्याश्रों में पैदल गये (श्रयोध्या १७।२०)। दशरथ भी प्रभाकरवर्द्धन की तरह प्रासाद के ऊपरी तल्ले में ही रहते थे। जब राम दशरथ से मिलने गये, तब प्रासाद के ऊपरी भाग में चढ़े (प्रासादमाहरोह, ३।३१-३२)। इसी प्रकार विषष्ठ भी प्रासाद पर श्रविरोहण करके ही राजा दशरथ से मिले थे: प्रासादमधिरुह्य (श्रयोध्या, ४।२२)

राम युवराज थे। उनका भवन दशरथ के राजभवन से श्रलग था, पर उसका सिन्नवेश भी बहुत-कुछ राजभवन के ढंग पर ही थाः राजभवनप्रख्यान् तस्माद्राम-निवेशनान् (श्रयोध्या, ४।१४)। उसमें तीन कच्याएँ थीं। रामचन्द्र के भवन में विषष्ठ का रथ तीसरी कच्या के भीतर तक चला गया था। धृतराष्ट्र के राजवेश्म में तीन कच्या के भीतर सभा थी (उद्योग० ८७।१२)। दुर्योधन के युवराज-भवन में भी तीन कच्याएँ थीं (उ० ८६।२)।

इस सम्बन्ध में बाण का साह्य महत्वपूर्ण है। कादम्बरी में राजकुमार चन्द्रापीड जब विद्याध्ययन से वापिस लौटे, तब उनके लिए अलग भवन दिया गया, जिसका नाम कुमारभवन था। इसी प्रकार कौमार अवस्था में कादम्बरी के लिए भी कुमारी-अन्तःपुर नामक भवन अलग ही बना था। चन्द्रापीड के भवन में दो भाग मुख्य थे—एक श्रीमण्डप और दूसरा शयनीय गृह। श्रीमण्डप बाहर का भाग और शयनीय गृह भीतर का था (का० ६६)। कादम्बरी के कुमारी-अन्तःपुर में भी श्रीमण्डप था।

हैम्पटन कोर्ट नामक ट्यूडर-कालीन महल में भी प्रिस श्रॉफ् वेल्स (युवराज) के लिए प्रथक् भवन की कल्पना थी, जो राजकुल के एक भाग में मिलती है। इसमें तीन हिस्से थे—प्रेजेन्स चैम्बर, ड्राइंग रूम श्रीर बेड रूम।

स रामभवनं प्राप्य पार्द्धराभ्रघनप्रभम् ॥
 तिस्रः कच्या रथेनेव विवेश मुनिसत्तमः ॥
 (अयोध्या, ५।५)

२. 'श्रीमराडपमध्योत्कीर्णं अधीमुखविद्याधरलोक' (का • १८६)।

इनमें प्रेजेंस चैम्बर भारतीय श्रीमगडप के समतुल्य है। वह लोगों से मिलने जुलने का कमरा था। उसी में रखे हुए शयन पर चन्द्रापीड के बैठने का उल्लेख है: श्रीमण्डपावस्थितशयने मुह त मुपविश्य (का० ६६ )। 'बेड रूम' श्रीर शयनीय गृह का साम्य स्पष्ट ही है। राम के महला की तीन कच्याओं में भी प्रथम कच्या में सबसे आगे द्वारस्थान (द्वारपद, अयो॰ १५।४५) और तब राजवल्लम अरव, गज आदि के लिए स्थान थे। तीसरी कद्या राम सीता का निजी वासग्रह था, जिसे प्रविविक्त कद्या ( त्रयो० १६।४७ ! कहा गया है। यहाँ बुद् हे स्त्रयध्य स्नामक प्रतोहार हाथ में वेत्रदर्ख लिये हुए तैनात ये और अनुरक्त युवक शस्त्र लिये हुए उसके रक्त नियुक्त थे ( अयो॰ १६।१ )। राम के और युवराज हर्ष के भवनों में साम्य पाया जाता है। युवराज हर्ष का कुमारभवन रामभवन की तरह सम्राट् प्रभाकरवर्दान के प्रासाद से अलग था। हर्ष जब शिकार से लौटा, तब पहले एकदम स्कन्धावार में होता हुआ राजद्वार के पास आया, जहाँ द्वारपालों ने उसे प्रणाम किया और तब राजकुल में प्रविष्ट होकर तीसरी कद्या के भीतर धवलगृह के ऊपरी तल्ले में पिता प्रभाकरवर्द्ध न से मिला : फिर धवलग्रह से नीचे उतरकर राजपुरुष के साथ अपने भवन (स्वधाम ) में गया। सन्ध्या के समय वह फिर पिता के भवन में ऊपर गया: क्ष्पामुखे क्षितिपालसमीप रेव पुनरारुराह (१६०)। प्रातःकाल होने पर धवलग्रह से नीचे उतरा श्रीर राजद्वार पर अड़े हुए अश्वपाल के घोड़ा हाजिर करने पर भी पैदल ही अपने मन्दिर को वापिस लौटा: उषिस चावतीर्यं चरणाभ्यामेव त्राजगाम स्वमन्दिरम् (१६०)। इसते सूचित होता है कि युवराज हर्ष का ऋपना भवन राजद्वार से बाहर था।

रामायण में रावण के राजभवन का भी विस्तृत वर्णन है (सुन्दरकांड, अ०६-७)। उस समत राजकुल को 'श्रालय' कहा गया है। उस आलय के मध्यभाग में रावण का भवन था और उसमें कई प्रासाद थे। इन तीनों शब्दों की तुलना हम बाण के राजकुल, घवलगृह और वासगृह से कर सकते हैं, जो क्रमशः एक के भीतर एक थे। रावण की निजी महाशाला भी सोपान से युक्त थी। रावण के महानिवेशन या राजकुल में लतागृह चित्रशालागृह, कीडागृह, दाइपर्वतक, कामगृह, दिवागृह (सुन्दर०६।३६-३७), आयुधिचापशाला, चन्द्रशाला (सुन्दर०७।२), निशागृह (सुन्दर०१२।१), श्रापानशाला, पुष्पगृह श्रादि थे। इनमें से कई विशेपताएँ ऐसी हैं, जो बाण के समकालीन राजभवनों में भी मिलती हैं। चन्द्रशाला परिचित शब्द है। रामायण का चित्रशालागृह हर्पचरित के वासभवन का श्रयनगृह होना चाहिए, जहाँ भित्तिचित्र बने थे और इस कारण जिसका यथार्थ नाम चित्रशालिका भी था।

प्रथम शती ई० के महाकि श्रश्वघांप ने सौन्दरनन्द में नन्द के वेश्म या एह का वर्णन करते हुए उसे 'विमान' कहा है श्रीर लिखा है कि उसकी रचना देविमान के तुल्य थी। नन्द के घर में भी लम्बी-चौड़ी कच्याएँ थी। जब बुद्ध नन्द के द्वार पर भिद्धा लेने के लिए श्राये, तब वह श्रपनी पत्नी सुन्दरी के साथ कोठे पर बैठा था। सुनते ही वह वहाँ से उतरा श्रीर शीवता से घर की विशाल कच्याश्रों को पार करता

हुत्रा बढ़ा। पर, उनकी विशालता के कारण विलम्ब होने से उसे अपने विशाल कच्याओंवाले घर पर कीथ आया। अश्वधीष ने यह भी संकेत दिया है कि महल के हम्येष्ट्र या ऊपरी तल्ले में गवाच्च होते थे (४।२८)। बाण ने भी कादम्बरी में लिखा है कि धवलपह के ऊपरी तल्ले की प्रासादकुच्चियों में वातायन बने रहते थे, ज़िः किवाड़ खोलने पर प्रकट दिखाई पड़ते थे: विघटितकपाटप्रकटवातायनेषु महाप्रासादकुछ्ख्षिषु (का० ६८)।

गुप्तकालीन 'पादताडितकम्' नामक ग्रन्थ (पाँचवीं शती का मध्यभाग) में वार-विनात्रों के श्रेष्ठ भवनों का वर्णन करते हुए उनकी कच्याश्रों के विभाग को खुलकर फैला हुत्रा कहा गया है: त्रासम्वाधकच्याविभागानि (पृ० १२)। वे सुनिर्मित सुन्दर छिड़काव किये हुए (िक्त ) श्रोर पोली पिचकारियों से फुफकार कर साफ किये गये (सुपिरफूक्त) थे। उन घरों के वर्णन-प्रसंग में वप्र (चारदीवारी), नेमि (नींव , साल (प्रकार), हम्पें (फिर्परी तल के कमरे), शिखर, कपोतपाली (गवाच पंजर के सामने की गोल मुँडिर के श्रागे बने छोटे केवाल-संज्ञक कंगूरे), सिंहकर्ण (गवाच-पंजर के दायें-वार्ये उठे हुए कोने), गोपानसी (गवाच पंजर के ऊपर नाक की तरह निकला भाग), वलभी (गोल मुँडिर), श्रद्धालक, श्रवलोकन (देखने के लिए बाहर की निकली हुई खिड़कियाँ, प्रतोली (नगर के प्राकार में बने हुए फाटक, जिन्हें पोल या पौरि भी कहते हैं), विटंक, प्रासाद श्रादि शब्दों का उल्लेख है। बाण ने स्थायवीश्वर नगर के वर्णन में प्रासाद, प्रतोली, श्रौर शिखरों का उल्लेख किया है (१४२)। प्रभाकरवर्द्धन के धवलयह की भाँति पादताडितक में भी वितर्दि (श्राँगन में बनी वेदिका या चब्तरा), संजवन (चतुश्वाल) श्रौर वीथी (धवलयह के भीतरी श्राँगन में पटावदार बरामदे) का वर्णन है।

मुच्छुकटिक में वसन्तसेना के ऋतिविशाल और भव्य एह के ऋाठ प्रकोष्ठों का वर्णन है। यहाँ प्रकोष्ठों का वही ऋर्थ है, जो बाए में कदमा का है।

भारतीय स्थापत्य और प्रासाद-निर्माण की परम्पराएँ छोटे मोटे मेदों के साथ मध्यकाल में भी जारी रहीं। हैमचन्द्र के द्याश्रय काव्य (१२वीं शती), विद्यापित की कीर्त्तिलता (लगभग १४०० ई०), पृथ्वीचन्द्रचरित (१४२१ ई०) और मुगलकालीन महलों में भी हम हर्षकालीन गृहवस्तु की विशेषताओं की परम्परा पाते हैं। कुमारपालचरित में श्रास्थानमण्डप को सभा (६।३६) और मण्डपिका (६।२२-२६) कहा है। घवलगृह के साथ सटे हुए गृहोद्यान का भी उल्लेख है (२।६१), जैसा राजकुल के चित्र में दिखाया गया है। गृहोद्यान बाह्यास्थानमण्डप से अन्दर की ओर विशाल भूभाग में बनाया जाता था। हेमचन्द्र ने राजमहल के उद्यान का विस्तृत रूप खड़ा किया है (द्याश्रयकाव्य, ३।१ से ५।८७ तक)। राजभवन के उद्यान में कितने

प्रासादसंस्थो भगवन्तमन्तः प्रविष्टमश्रौषमनुग्रहाय।
 श्रतस्त्वरावानहमभ्यपेतो गृहस्य कच्यामहतोऽभ्यस्यन् ॥ (५१०)

२. हर्म्यपृष्ठे गवाक्षपद्मे ।

प्रकार के पुष्प, बुच, लतायह, मण्डप आदि होते थे, इनकी विस्तृत सूची वः दि है। बाण के उद्यान सम्बन्धो सब वर्णनों का संग्रह किया जाय, तो दोनों में अनेक समानताएँ मिलेंगी। जातिगुच्छ, भवन की दाङिमलता, अन्तःपुर का बाल बकुल, भवनद्वार पर लगा हुआ बाल सहकार—ये भवन-पादप रानी यशांगती की स्थजन की भाँति प्रिय थे (१६४-६५)।

कीर्त्तिलता में प्राधाद-वर्णन के कई ग्रामिप्राय प्राचीन हिन्दू-परम्परा के हैं, जैसे कांचनकलश, प्रमदवन, पुष्पवादिका, कृत्रिमनदी (=भवनदीर्धिका , क्रीडाशैल (=क्रीडापर्वत ), धारायह, यन्त्रव्यजन, श्रंगारसंकेत (=कामयह, सुन्दरकाएड, ६।३७), माधवीमएडप, खट्वाहिंडोल, कुसुमशय्या, चतुःसम पल्लव, चित्रशाली (चित्रशित्तियों से युक्त शयनयह या चित्रशालिका )। इसी के साथ मुसलमानों वास्तु के कई नथे शब्द भी उस समय चल गये थे, जिनका विद्यापित ने उल्लेख कर दिया है; जैसे, खास दरबार (=सुक्तास्थानमएडप), दरसदर (=राजद्वार) निमाजगह (=देवग्रह), क्यारगह १ (=ग्राहारमएडप), पोरमगह जो सुल-भन्दिर का पर्याय है। ग्रामेर के महलां में वह स्थान सुल-मन्दिर कहलाता है, जहाँ पानी की नहर निकलकर भीतरी बाग को सींचती है। यह प्राचीनकाल की भवनदीर्विका ग्रौर दिल्ली के सुगलकालीन महल के रंगमहल का स्मरण दिलाती है, जिसमें नहर विहिश्त बहती हुई गई है।

१५वीं शती के पृथ्वीचन्द्रचरित (१४२१ ई०) में महल श्रीर उससे सम्बद्ध कितने ही श्रंगों का वर्णन किया गया है—'धवलगृह स्वर्ग-विमान-समान, श्रनेक गवाच, वेदिका, चउकी, चित्रसाली, जाली, त्रिकलसाँ, तोरण-धवलगृह, भूमिगृह, भाषडागार, कोष्ठागार, सत्रागार, गढ़, मठ, मन्दिर, पड़वाँ, पटसाल, श्राधहराँ, कडहराँ, दएडकलस, श्रामलसार, श्रामली, बन्दरवाल, पंचवर्ण पताका, दीपहँ। सर्वोसर, मंत्रोसर, मांजणहराँ, (मज्जनगृह), सप्तद्वारान्तर (सात कच्या या चौक), प्रतोली (पौर), रायंगण (राजाङ्गण); बोडाहिड (चघोड़े का बाजार या नक्लास), श्रापाइउ, गुणणी, रंगमंडप, सभामएडप, समूहि करी, मनोहर एवंविध श्रावास (पृथ्वीचन्द्रचरित, पृ०१३१-३२)। इस सूची में कई शब्दों में बाणकालीन परम्परा श्रव्युष्ण दिलाई पड़ती है। गवान्च, वेदिका, चित्रसाली, तोरण, धवलगृह, सभामएडप, प्रताली—ये शब्द प्राचीन हैं। साथ ही मज्जनगृह (स्तानगृह), सर्वोसर (—सर्वोपसर, दावाने श्राम), मंत्रोसर (—मंत्रापसर, मन्त्रणागृह, दीवानखास) श्रीर रायंगण (राजांगण, श्रजिर) श्रादि शब्द नये हैं; किन्तु उनके श्रर्थ प्राचीन हैं, जो बाण के समय में श्रस्तत्व में श्रा चुके थे।

बाण के स्कन्धावार क्रोर राजकुल के वर्णन की समक्तने के लिए मध्यकालीन हिन्दू श्रीर मुसलमानी राजाश्रों के बचे हुए राजप्रासादों श्रीर महलों को श्राँख के सामने रखना त्रावश्यक है। राजकुल की श्रावश्यकताएँ बहुत श्रंशों में समान होती हैं, जिसके कारण भिन्नजातीय राजप्रासादों के विविध श्रंगा में समानता का होना स्वाभाविक है।

दिल्ली के लाल किले में बने हुए श्रकबर श्रौर शाहजहाँ कालीन महलों पर यदि ध्यान दिया जाय, तो बाख के महलों से कई बातों में उनकी समानता स्पष्ट है। इसका

कारण यही हो सकता है कि मुगल-सम्राटों ने अपने महलों की निर्माण-कला में कई बातें बाहर से लाकर जोड़ीं, पर कितनी ही विशेषताएँ पुराने राजमहलों की भी श्रपनाई । उदाहरण के लिए, निम्नांकित बातों में समता पाई जाती है-

बाया के महत्व (७वीं शती)

दिल्ली के लाल किले का लंडन में हैम्पटन कोर्ट महत्व मुगल-कालीन महल। (१६-१७वीं शती)।

१ राजकुल के सामने स्कन्धा-वार का बड़ा छनिवेश श्रीर विपश्चि-मार्ग ।

४ ऋतिंद या बाह्यद्वार प्रकोष्ठ।

लाल किले के सामने फैला हुआ बड़ा मैदान, जिसकी संज्ञा उद्देवाजार थी।

२ परिखा श्रौर प्राकार।

दीवारी। किले का सदर दर-

खाई श्रौर किले की चार- Moat and Bridge The Great Gate

३ राजद्वार।

वाजा, जहाँ से पहरा शुरू होता है ( तुलना० कीर्त्त-

House

स्ता में दरसदर)।

सदर दरवाजे के भीतर चलकर दोनों श्रोर बनी कोठरियाँ या कमरों की पंक्तियाँ, जहाँ इस समय

Barracks and Porter's Lodge in the Entrance

दुकानें कर दी गई हैं।

खला हुआ मैदान।

५ प्रथम कच्या-राजक जर का श्रवस्थान-मगडप श्रोर राज-वाजियों की मन्द्ररा।

Base Court

६ बाह्यास्थान-मंडप श्रौर उसके सामने ऋजिर।

दीवाने श्राम श्रीर उसके सामने खुला आँगन।

Great Hall and Great Hall Court

७ ऋजिर से ऋस्थान-मंडप में चद्ने के सोपान (हर्ष ० १५५, प्रासाद-सोपान; का० ८६)।

दीवाने आम के सामने की सीढ़ियाँ।

Grand Stair-case [King's Staircase

८ ब्रास्थान-मंडप में रखा हुआ 'राचा का श्रासन।

दीवाने श्राम में बादशाह के बैठने का विशेष स्थान।

Clock Ccurt

६ अभ्यन्तरकच्या ।

१० घवलगृह।

भीतरी महला।

Principal Floor

<sup>9.</sup> उद् वुकी भाषा का शब्द है, जिसका श्रर्थ सेना था। बाद में सैनिक-पड़ाव (फीजी छावनी ) को भी उर्दू कह्ने लगे। हिन्दी का वर्दी शब्द और श्रॅगरेजी का होर्ड (Horde) शब्द उद् से ही निकले हैं।

११ प्रहोद्यान: क्रीडांवापी, नजर बाग श्रीर उसमें बना Privy Garden . समलवन। हुआ तालाब (तुलना॰ Pond Garden कीर्त्तिलता [Vinery, Oran-का चतुरसम पल्वल श्रीर उसमें रखी gery etc.] हुई चन्द्रकांतशिला )। १२ गृहदीर्घिका। नहरे-बहिश्त। Long Canal. Long Water हम्माम, हीज श्रीर फल्वारे। १३ स्नानगृह, यन्त्रधारा, Bathing Cluset, स्नानद्रोणी, महानस, King's Kitchen, श्राहारमंडप। Banqueting Hall, Private Dining Room. १४ देवगृह । मस्जिद या नमाजगाइ । Royal Chapel (मोती मस्जिद)। १५ चतुःशाल। Cellers on the Ground Floor १६ वीथियाँ। खुर्मगाह रंगमहल, Gallerics (की तिलता का खुरमगाह श्रीर श्रामेर के महलों का सुख-मंदिर )। १७ भुक्तास्थान मंडप। दरबार खास। Audience Chamber १८ प्रग्रीवक, गवाच् वातायनों मुसम्मम बुर्ज ( श्रामेर के Queen's Gallery, युक्त मुखशाला । महलों का सुहाग मन्दिर, जहाँ Great Watching [ पादताडितकं रानियाँ भरोखेदार जालियों Chamber 'श्रवलोकन' 🔃 में बैठकर बाहर के हश्य देखती थीं। १६ दर्पण-भवन या आदर्श शीशमहल (धनपाल-कृत भवन। तिलकमंजरी, ११ वीं शती, में भी श्रादर्श भवन का उल्लेख है )।

२० शयनग्रह, वासग्रह (चित्रशालिका ) सौध, हाथीदाँत
श्रीर मुक्ताशौल ( श्वेत
पाषाण ) के स्तम्भों से बना
हुआ निवासप्रासाद,(६८);
हाथीदाँत के तोरण से युक्त,
हीरों का कमरा (सदन्ततोरण वज्रमन्दिर, ६८)।

नादशाह श्रीर बेगमों के King's Drawing निजी कमरे। ख्वाबगाह Room जहाँ छत्र श्रीर दीवारों पर Queen's Drawing चित्र बने हैं। Room King's Bed-Room

King's Bed-Room Queen's Bed-Room

२१ संगीतगृह।

२२ चन्द्रशाला।

२३ प्रासाद-कुच्चियाँ।

Presence

Chambers.

२४ प्रतीहारगृह।

ख्वाजासरा का महल।

Lord Chamberlains Court, where he and his officials had their lodgings

इस सूची से स्पष्ट है कि भारतीय राजप्रासादों की जिस रचना का उल्लेख बाण में हैं, उसकी धारा बाण से पूर्वकालीन साहित्य में श्रीर बाण के उत्तरवर्ती साहित्य में भी थी। वस्तुतः सातवीं शती के राजमहलों में श्रनेक परम्पराएँ – न केवल वास्तु श्रीर स्थापत्य-सम्बन्धी, बल्क जीवनोपयोगी नौकर-चाकर, रागरंग सम्बन्धी भी — श्रपने पूर्वकाल से ली गईं। उसी प्रकार उनका यह ठाटबाट बाद के युगों तक जारी रहा । यही स्वाभाविक ऐतिहासिक कम है। बाण के इन घुँधले चित्रों में श्राभा श्रीर रंग भरना होगा। उत्तरवर्त्ती गुर्जर—प्रतीहार, पाल, परमार, चालुक्य, यादव, काकित, गंग, विजयनगरवंशी राजाश्रों के काल में बने राजप्रासादों के श्रध्ययन श्रीर सुस्लिम काल के साहित्य श्रीर वास्तु के श्रध्ययन के फलस्वरूप पर्याप्त सामग्री प्राप्त होने की श्राशा है, जिसकी सहायता से भारतीय राजप्रासादों की रूपरेखा श्रीर विकास श्राधक सुस्पष्ट श्रीर निश्चित हो सकेगा।

लगडन में जो हैम्पटन कोर्ट नामक राजभवन है, उसे कार्डिनल वूल्से ने सन् १५१४ ई० में बनवाकर सन् १५२६ ई० में सम्राट् हेनरी अध्यम को दे दिया था और उसने उसे १५४० ई० में पूरा किया। उसपर सोहलवीं शती के आरम्भ की ऑगरेजी वास्तु की छाप थी। डेढ़ सौ वर्ष पीछे सन् १६८० ई० में विलियम तृतीय और सम्राज्ञी ऐन (Anne) के समय में उसका पुनः संस्कार हुआ। १७वीं शती में ही दिल्ली के लाल किले में बने हुए शाहजहाँ-कालीन राजप्रासाद, पुराने भवनों के स्थान में या उनका संस्कार करके निर्मित हुए। उनमें और हैम्पटन कोर्टनामक राजमहल के विविध भागों में कितनी ही बातें साहश्य की मिलती हैं। निश्चय ही

बायकालीन राजप्रासाद श्रीर विलायती राजप्रासाद में कुछ भी ऐतिहासिक सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, फिर भी दोनों के सन्निवेदा में जो समानताएँ हैं, उनका कारण यही हो सकता है कि राजमहलों के निर्माण की कला जिन श्रावश्यकताश्रों की पूर्त्ति के लिए विकसित हुई, वे बहुत कुछ सार्वदेशिक थीं । नई दिल्ली के राष्ट्रपति-भवन का भी द्यंजनात्मक सन्निवेश इस प्रकार है—स्कन्धावार का बाहरी भाग (Central Vista); श्राधकरण-मंडप (Secretariat); राजद्वार (Main Gate); बाह्यकत्था (Fore-Court'; प्रासाद-सोपान (Grand Stair-case); बाह्यस्थान-मंडप (Darbar Hall); प्रतीहार-भवन (Military Secretary's Wing); भुक्तास्थानमंडप (Audience-Room); श्राहारमंडप (Banqueting Room); श्रन्तःपुर-संगीत के लिए प्रासाद-कृत्वियाँ (Ball-Room); एहोद्यान (Mughal Gardens); कमलवन (Flowers); क्रीडावापी (Pond); दीर्घिका (Fountain & Long Canal)।

## परिशिष्ट २

#### सामन्त

सामन्त मध्यकालीन भारतीय राजनीति-परिभाषा का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्द है अश्वघोष-कृत सौन्दरनन्द (२४५) और कालिदास (रघु० ५।२८, ६।३३) में भी सामन्त शब्द का प्रयोग हुआ है। किन्तु, बाग के हर्षचिरत में सामन्त संस्था का अत्यन्त विकसित रूप मिलता है। अवश्य हो कई सौ वर्ष पूर्व से ही सामन्त-प्रथा अस्तित्व में आ चुकी होगी। याज्ञवल्क्यस्मृति २-१५२ में सामन्तों की सहायता से सीमा-सम्बन्धी विवाद के निपटाने का उल्लेख है। कोटिलीय ऋर्थशास्त्र में सामन्त शब्द पड़ोसी राज्य के राजा के लिए है। उसका वह विशिष्ट अभिप्राय और महत्व नहीं है, जो बाणकालीन साहित्य में पाया जाता है। बाद में मध्यकाल का साहित्य तो सामन्त-प्रथा के वर्णन से भरा हुआ है। मध्यकालीन राज्य व्यवस्था को सामन्तशाही पर आश्रित कहा जा सकता है। हो सकता है, कुषाण काल में शक-कुषाण राजाओं की शासन-प्रणाली के समय इस प्रथा का पूर्वरूप आया हो। शक-सम्राट् के साथ ६६ शाहिया सहायक राजाओं के आने का उल्लेख जैन साहित्य में पाया जाता है। शक-शासन में सम्राट् विदेशी होने के कारण प्रजास्त्रों तक साचात् रूप में संपर्क न रख सकते होंगे। उन्होंने मध्यस्य स्त्रिधिकारियों की कल्पना की, जिन्हें छोटे-मोटे रजवाड़ों के समस्त अधिकार सौंपकर शाहानुशाही या महा-राजाधिराज या बड़े सम्राट् शासन का प्रबन्ध चलाते थे। शक-कुषाणों के बाद गुप्त-शासन में स्वदेशी राज्य या स्वराज्य स्थापित हुआ, किन्तु शासन के अनेक प्रबन्ध पूर्वकाल के भी अपना लिये गये या पूर्ववत् चालू रहे। गुप्तों ने वेष-भूषा और सैनिक संगठन को बहुत कुछ शक-पद्धति पर ही चालू रखा। अस्तु: यह सम्भव है कि सामन्त-प्रथा उनके समय में अपने पूर्वरूप में स्थापित हुई और पीछे खूब विकसित हो गई।

बाण ने सामन्त-प्रथा का विस्तृत वर्णन दिया है। उनके पूर्व अत्सु या भर्ड के चरणकमलों में समस्त सामन्त अपने किरीट भुकाते थे। युद्ध और शान्ति के समय राजाओं के जीवन में सामन्त बराबर भाग लेते हैं। वे उनके सुख-दुःख के साथी हैं। बाण ने कई प्रकार के सामन्तों का उल्लेख किया है, जैसे सामन्त, महासामन्त, आतसामन्त, प्रधान-सामन्त, शत्रुमहासामन्त, प्रतिसामन्त।

हूणों के साथ युद्धयात्रा पर जाते हुए राज्यवद्ध न के साथ चुने हुए अनुरक्त महासामन्त मेजे जाते हैं। सम्राट् पुष्पमूर्ति ने महासामन्तों को अपना करद बनाया था (करदीकृतमहासामन्त, पृ० १००, हर्षचरित, निर्णयसागर-संस्करण)। सामन्तों की शासित भूमि में सम्राट् स्वयं प्राह्म भाग नहीं वसूल करते थे, बल्कि सामन्तों से ही प्रतिवर्ष कर उगाह लेते थे। इससे सम्राट् श्रीर सामन्त दोनों को ही सुविधा रहती थी। प्रभाकरवर्द्ध न की बीमारी के समय उनके राजप्रसाद में एकत्र हुए आप्त सामन्त अत्यन्त संताप का अनुभव करते हैं: सन्तप्त।ससामन्त (पृ० १ ५ १)। प्रभाकरवर्द्ध न की मृत्यु के अनन्तर जब राज्यवर्द्ध न ने वल्कल धारण कर लेने का विचार प्रकट किया, तब सामन्त लोग निःश्वास छोड़ने लगे: निःश्वत्सु सामन्तेषु (पृ० १८२)। सामन्तों का सम्राट् के साय यह भी समक्षीता था

कि वे समय-प्रमय पर दरबार में और राजभवन में अपस्थित होकर अपनी सेवाएँ अर्पित करें। अनेक संभ्रान्त सामन्तों की स्त्रियाँ रानी यशोवती के महादेवी-पद्याभिषेक के समय सुवर्ण-घटों से उनका अभिषेक कराकर अपनी सेवा अर्पित करती हैं: मेवासम्भ्रान्तानन्तसामन्तसीमन्तिनीसमावर्जितज्ञाम्बूनद्धटाभिषेकः (पृ०१६७)। सानन्तों में कुछ प्रमुख और उत्तमस्थानीय होते थे। उनकी पदवी प्रधानसामन्त थीं। वे सम्राट् के अत्यन्त विश्वासपात्र होते थे। बाण ने लिखा है कि सम्राट् उनकी बात न टालते थे: अनितक्रमण्यचनैः प्रधानसामन्तैः विज्ञाण्यमानः (पृ०१७८)। प्रहवर्मा की मृत्यु से ज्ञुब्ध राज्यवर्द्ध न प्रधान सामन्त के कहने से ही अञ्च-जल अहण करता है।

देश-विजय के लिए जब सम्राट् हर्प प्रस्थान करते हैं, तभी प्रतिसागनतों की बुरे-बुरे शकुन सताने लगते हैं। युद्ध में निर्जित शत्रुमहासामन्त सम्राट् हर्प की छावनी में आकर पड़े हुए थे, जब बाण पहली बार उससे भेंट करने के लिए मणितारा गाँव के पास की छावनी में मिला था (पृ०६०)। वहाँ उनके ऊपर जो बीतती थी, उसका भी बाया ने चित्र खींचा है। उससे ज्ञात होता है कि युद्ध में जिस तरह का व्यवहार जो शत्रगहासामन्त सम्राट् के साथ करता था, उसे उसी के अनुरूप कड़ाई सुगतनी पड़ती थी। युद्ध में प्राणिभिद्धा मिल जाने पर और अपना राज्य गँवा देने पर जो अपमान का व्यवहार सेवा करने के रूप में भुगतना पड़ता था, वह भी सम्राट् की अनुकम्पा ही थी। अन्यथा, विजेता को अधिकार था कि निर्जित शत्रु के राज्य, सम्पत्ति, प्राण श्रीर स्वजनां का स्वेच्छा से उपभोग करे। बाण ने लिखा है कि कुछ शत्रु महासामन्त दरबार में उपस्थित होकर सेवा-चामर अर्पित करते थे। कुछ लोग कंठ में कृपाण बाँधकर प्राणिमचा प्राप्त करने की सूचना देते थे। कुछ अपना सर्वस्व अपहरण हो जाने के बाद भाग्य के अन्तिम निर्णय तक दाढ़ी बढ़ाकर छावनी में हाजिरी देते थे और प्रशामांजिल अपित करने के लिए उत्सुक रहते थे। बाण ने लिखा है कि उनके लिए यह सम्मान ही था। सम्राट् के पासाद के अभ्यन्तर से जो अन्तरप्रतीहार बाहर आते थे, उनसे शत्रसामन्त बड़ी उत्सकता से पूछते रहते थे - भाई, क्या भोजन के अनन्तर सम्राट् सजाये हुए मुक्तास्थान-मंडप में दर्शन प्रदान करेंगे ( अर्थात्, क्या याज दरवारे खास में भीतर की मुलाकातें होंगी ) ? श्रथवा क्या वे बाह्य-श्रास्थानमंडप ( दरवारे श्राम ) में श्रायेंगे ?' इस प्रकार, शत्रमहासामन्त दर्शन की त्राशा लगाये दरबार में पड़े रहते थे: भुजनिजितैः शत्र महासामन्तैः समन्तादा सेव्यमानम् (पृ० ६०)। बाण ने एक स्थान पर जिखा है कि निर्जित सामन्तो को अपने बालशिश्यक्षों या नाबालिंग कुमारों की विजेता सम्राट् को सौंप देना पड़ता था: प्रत्यमिनिर्तितस्यास्तमुपगनवतो चसन्तसामन्तस्य वालापदंदपु ( पृ० ४५ )। ज्ञात होता है कि जो राजा युद्ध में मारे जाते थे, उनके कुमारों को विजेता सम्राट् श्रपने संरत्या में ले लेते थे श्रीर उन्हें राजपासाद में ही रखकर शिक्तित श्रीर विनात करते थे। कालान्तर में जब वे वयस्क हो जाते थे, तब उन्हें उनके पिता का राज्य वापिस मिल जाता था। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग-प्रशस्ति में कई प्रकार की राजव्यवहार की नीतियों का परिगणन करते हुए इन चार बातों का भी उल्लेख किया है--१. सर्वकरदान ।

- २. श्राज्ञाकरण।
- ३. प्रणामाकामन।
- ४. भ्रष्टराज्योत्सन्नराजवंशप्रतिष्ठापन ।

बाण के ऊपर लिखे वर्णनों में भी चारों नीतियाँ आ जाती हैं। आमने-सामने खुले युद्ध में हारकर अनन्यश्ररण बने हुए शत्रुमहासामन्तों के साथ ऊपर के व्यवहार उस काल की अन्तरराष्ट्रीय युद्धनीति के अनुसार सर्वमान्य थे। ऐसे महासामान्त विजेता के सामने अपना शेखर और मौलि उतारकर प्रणाम करते थे। मौलि केशों के ऊपर का गोल सुवर्णपट्ट और शेखर उसके ऊपर लगा हुआ शिखंड जात होता है।

जैसा ऊपर कहा गया है सामन्त-प्रथा बाण के काल (७वीं शती का पूर्वाह ) से पहले ही खूब विकसित हो चुकी थी। उसका सम्पूर्ण ब्योरेवार इतिहास अभी नहीं लिखा गया। पश्चिमी भारत से मिले हुए सम्राट् विष्णुषेण के ५६२ ई० के लेख में स्थानीय देशाचार (दस्तू रुल अमल) का ब्योरेवार संग्रह दिया गया है। उसमें लिखा है कि जायदाद और जमीन के मामलों (स्थावर-व्यवहार) का अन्तिम निपटारा सामन्तों के अधिकार से बाहर था। यदि वे उसका फैसला कर दें, तो उन्हें १०८ चाँदी के क्पथे (अष्टोत्तर स्पक्शत) जुरमाना देना पड़ता था। उसी लेख में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह लिखी है कि जब राज्य का कोई अमात्य, दूत या सामन्त गाँव में जाता था, तब गाँववालों के लिए यह आवश्यक न था कि उनके लिए पलंग-डेरा या भोजन-पानी का प्रबन्ध करें : सामन्तामात्यदूतानामन्येषां चाभ्युपगमे शयनासनसिद्धान न दापयेत्।

## सामन्त की परिभाषा

शुक्रनीति गुप्त-शासन का मानों कौटिलीय अर्थशास्त्र है। उसमें गुप्त-शासनप्रबन्ध और सिवालय का हू ब- हू वर्णन पाया जाता है। उसकी संस्थाएँ उसी युग के लिए सत्यात्मक उतरती हैं। शुक्रनीति में एक महत्त्वपूर्ण सूचना यह पाई जाती है कि उस समय गाँव-गाँव में खेतों की नाप-जोख कर जमीन का बंदोवस्त किया गया था। एक सहस्त्र सीर भूमि पर एक सहस्र कार्षापण लगान, राजग्राह्म कर जिसे भाग कहते थे, नियत किया गया था। इसी निर्धारित 'भाग' के राजत कार्षापणों की संख्या के अनुसार गाँव, परगने देश, आदि की प्रसिद्धि हो जाती थी। जैसे—यदि कहा जाय शाकम्भर सपादलच्च, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शाकम्भर प्रदेश का भूमिकर कुल सवा लाख चाँदी के कार्षापण था। गुप्तकाल में सारे देश में इस प्रकार का एक भूमि-प्रबन्ध हुआ था और जो भाग उस समय नियत कर दिया गया था, उसी को कालान्तर में मध्यकाल तक जनता मानती रही। यह अतिरोचक विषय है, जिसमें अभी अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। शिलालेखों में जो देशवाची नामों के आगे भारी-भारी संख्याएँ मिलती हैं। शुक्रनीति के अनुसार जिसकी वार्षिक आय (भूमि से) एक लाख चाँदी के कार्षापण होती थी, वह सामन्त कहलाता था—

<sup>9.</sup> १५वीं (बम्बई) श्रोरियंटल कान्फ्रेन्स का वार्षिक विवरण, पृ० २७३, श्रीदिनेशचन्द्र सरकार का लेख, 'एपिप्राफी ऐंड लैक्सोप्राफी इन इंडिया'। 'सिद्धान्त' से ही हिन्दी का 'सीधा' शब्द बना है।

लक्षकर्षमितो भागो राजतो यस्य जायते।
वत्सरे वत्सरे नित्यं प्रजानां त्विविपीडनैं।।१।१८२
सामन्तः स नृपः प्रोक्तः यावल्लक्षत्रयावि।
तदूष्वं दशलक्षान्तो नृपो माण्डलिकः स्मृतः॥१।१८३
तदूष्वं तु भवेद्राजा याविद्दिशतिलक्षकः।
पंचाशल्लक्षपर्यन्तो महाराजः प्रकीर्त्तितः॥१।१८४
ततस्तु कोटिपर्यन्तः स्वराट् सम्राट् ततः परम्।
दशकोटिमितो यावद् विराट् तु तदनन्तरम्॥१।१।१८५
पञ्चाशत्कोटिपर्यन्तं सार्वभौमस्ततः परम्।
सप्तद्वीपा च पृथिवी यस्य वश्या भवेत्सद्दा॥१।१८६

इसकी तालिका इस प्रकार हुई-

सामन्त की वार्षिक भूमिकर से आय १ लाख = ३ लाख चाँदी के कार्पापसा।

मांडलिक ४ लाख—१० लाख ;,
राजा ११ लाख—२० जाख ;,
महाराज २१ लाख—५० लाख ;,
स्वराट् ५१ लाख—१ करोड़ ;,
सम्राट् २ करोड़—१० करोड़ ;,
विराट् ११ करोड़—करोड़ ;

सार्वभीम इससे ऊपर की आयवाला: सप्तद्वीपा पृथिवी का स्वामी।

सामन्त आदि की यह परिभाषा एकदम ठोस जीवन की सचाई ते ली गई है। इसके द्वारा शासन और राज्यों के अधिपति राजा-महाराजाओं का तारतम्य तुरन्त समभ में श्रा जाता है। 'मानसार' ग्रंथ में तो सामन्त से लेकर चक्रवर्त्ता श्रीर श्रिधिराज तक के पदों को प्रकट करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के मौलि श्रौर मुकुटों का विवरण दिया है। इन्हीं की सहायता से दरवार त्रादि के समय प्रतिहारी इनकी पहिचान करके उन्हें यथोचित श्रासन श्रीर सम्मान प्रदान करते थे (मानसार, ४६।१२-२६)। गुप्तकाल के बाद मुद्राश्रों की दर सस्ती हो गई। अतएव, मध्यकाल में हम पाते हैं कि सामन्तों की आय घट गई थी। श्रपराजितपृच्छा ग्रंथ के श्रनुसार लघुसामन्त की श्राय ५ सहस्र, सामन्त की १० सहस्र, महासामन्त या सामन्तमुख्य की २० सहस्र होनी चाहिए ( अपराजितपृच्छा, पृ० २०३, ८२ ५-१०)। सूत्रधार मंडन-कृत राजवल्लभ-मंडन (५।१७; पृ० ७२) से भी इसका समर्थन होता है। अपराजितपृच्छा में यह भी लिखा है कि महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधिधारी संम्राट् के दरबार (सभामंडप) में ४ मंडलेश १२ मांडलिक, १६ महासामन्त, ३२ सामन्त, १६० लघु सामन्त श्रीर ४०० चतुराशिक (या चौरासी) उपाधिधारी होने चाहिएँ (७८।३२-३४, पृ० १६६)। ग्रुकनीति (१।१८६) के अनुसार महाराज रुष्ट होकर सामन्तों की पदवी छीनकर उन्हें पदभ्रष्ट या हीनसामन्त कर देते थे, किन्तु उनकी भृति या आय उन्हें मिलती रहती थी। उनका दरबार आदि बंद कर दिया जाता था और जनता पर जो उनका शासन या वह भी छीन विया जाता था।

## महायक ग्रन्थों श्रीर लेखों की सूची

## (१) हर्षचरित के संस्करण

- १. श्रीजीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण (१८७६ ई०); तीसरा संस्करण (१६१८ ई०) चलत् संस्करण् है, जिसमें मनमाने पाठ दिये गये हैं
- २. जम्मू संस्करण, महाराज रण्वीरसिंह बहादुर के संरत्त् में प्रकाशित, संवत १६३६ (= १८७६ ई॰)। कश्मीरी प्रतियों के आधार पर । पाठ अपेत्ताकृत शुद्ध।
- ३. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर-संस्करण, कलकता (१८८३)।
- ४. निर्णायसागर प्रोस, बम्बई, प्रथम संस्करण (१८६२), जिसे श्रीकाशीनाथ पाग्रहुरंग परब श्रीर श्रीघोंघो परशुराम वामे ने संपादित किया। यही संस्करण सबसे श्रीधक सुलाम है। इसी के पाँचवे संस्करण (१६२५) के प्रष्टांक यहाँ दिये गये हैं। मूल संस्करण को श्रीवासुदेवलदगण शास्त्री पणशीकर ने संशोधित किया है।
- श्री कैलासचन्द्र दत्त शास्त्री, कलकत्ता द्वारा संपादित संस्करण ।
- ६. श्री ए० ए० प्यूहरर द्वारा संपादित संस्करण ( श्रीहर्णचिरतमहाकाव्यम् ), बम्बई (१६०६ ई०)। यह प्राचीन कश्मीरी श्रीर देवनागरी प्रतियों के श्राधार पर सपिश्रम तैयार किया हुश्रा संस्करण है। पाठ श्रीर श्रथों को ठीक करने में इससे मुक्ते सबसे श्रिषक सहायता मिली। इसकी श्रुटि यही है कि बाण की परिभाषाश्रों का ज्ञान न होने के कारण बहत श्रच्छे पाठ मूल की जगह टिप्पणी में रख दिये गये हैं।
- ७. श्री पी० वी० काणो द्वारा संपादित संस्करण, बम्बई (१६१८, प्रथम संस्करण)। इसमें मूल हर्णचिरत सम्पूर्ण है, किन्तु 'संकेत' टीका नहीं छापी गई। इस संस्करण की विशेषता उसके ४८५ पृष्टों के नोट्स हैं, जिनमें हर्षचिरत के प्रायः, प्रत्येक कठिन पद श्रीर समास पर श्रारयन्त परिश्रम के साथ विचार किया गया है। बागा की पारिभाषिक शब्दावली श्रीर सांस्कृतिक सामग्री के स्पष्टीकरण की दृष्टि से इस उत्तम संस्करण की वहीं सीमा है, जो सन् १६१८ ई० में बाणा के श्रध्ययन की थी। प्यूहरर के संस्करण के पाठान्तरों का उपयोग भी इसमें कम ही हो सका है।
- ८. बाण्कृत हर्षचरित, उच्छ्वास ४-८; श्री एस० डी० गजेन्द्र गडकर-विरचित बाल्बोधिनी नामक संस्कृत टीका सहित। इसी के साथ श्री ए० बी० गजेन्द्र गडकर-कृत भूमिका, टिप्पणी श्रीर श्रनुक्रमणी भी हैं [Introduction, (critical and explanatory) and Appendices by A. B. Gajendragadkar], पूना, १६१६ ६०।
  - इनमें से संख्या २, ४, ६, ७, ही मुक्ते उपलब्ध हो सके ।
- ह. श्री० बी० कॉवेल श्रीर एफ० डब्ल्यू० टामस कृत हर्षचरित का श्रॅगरेजी-श्रनुवाद, लंडन, १८७६ ई० (श्रत्यन्त उत्कृष्ट श्रीर सरल )।
- १०. श्रीसूर्यनार।यण चौधरी ( संस्कृत-भवन, पूर्णिया )-कृत हर्षचिरित का हिन्दी-श्रनुवाद पूर्योद्ध, उच्छ्वास १-४ (मार्च, १६५० ई०); उत्तराद्ध, उच्छ्वास ५-८ (जून, १६४८ ई०)

## (२) लेखसूनी

- १. श्री यू॰ के॰ घोपाल, हिस्टॉरिकल पोरफ़ेट्स इन बाएए हर्पचरित (हर्पचरित में ऐतिहासिक व्यक्तियों के रेखाचित्र), विभवाचिरण लाहा वाल्भूम, भाग १.प्र०३६२-३६७।
- २. श्री डबल्यू० कार्टेलिश्ररी, सुबन्धु ऐंड बाण, विश्रना श्रोरियंटल जर्नल, भाग १, प० ११५-१३२ | लिखक का श्रिमित है कि बाण ने सुबन्ध-कृत वासवदत्ता का श्रादर्श सामने रखकर कादम्बरी की रचना की ।
  - ३. श्रीशिवप्रसाद भट्टाचार्य, सुबन्धु ऐंड बाण, हू इज श्रक्तिश्रर ! (सुबन्धु श्रोर बाण में पहला कीन !) इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, १६२६, पृ० ६६६।
  - ४. श्री बा॰ वि॰ मिराशी, दी श्रोरिजनल नेम श्रॉफ दि गाथासप्तशती रेफर्ड दूबाइ बाख ऐज कोष (गाथासप्तशती का श्रसली नाम बाख ने कोष दिया है), नागपुर श्रोरियंटल कान्फ्रोन्स (१६४६), पृ० ३७०-३७४।
  - प्र. श्रीसिल्वाँ लेवी, त्रालेग्जाँद ए श्रिलिग्जाँदी दाँ ले दोक्युगाँजाँदियाँ, मेमोरियल सिल्वाँ लेवी, पृ० ४१४। लेखक ने दिखाया है कि बाण का 'श्रलसश्र डकोश' (पृ॰ १६५) सिकन्दर श्रीर स्त्रीराज्य की पुरानी कहानी पर श्रिलिया।
  - ६. श्रीप्रबोधचन्द्र बागची, एलेक्जेंडर ऐंड एलेक्जेंड्रिया इन इंडियन लिटरेचर, (भारतीय साहित्य में ऋलेग्जेंडर ऋौर ऋलेग्जेंड्रिया), इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, भाग १२ (१६३६), पृ० १२१-१२२। संख्या ५ के फोंच लेख का ऋँगरेजी-ऋनुवाद।
  - ८. श्रीदेवदत्तरामकृष्ण भंडारकर, नोट्स श्रॉन ऐंश्येंट हिस्ट्री श्रॉफ् इंडिया [ प्रयोत श्रोर उसके भाई कुमारसेन की पहचान, एवं शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण की पहचान ), इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, भाग १, पु० १३-१६ । श्रौर भी देखिए, श्रीसीतानाथ प्रधान का लेख, सर श्राशुतोप मुकर्जी सिल्वर जुबली वाल्यूम, श्रोरियंटेलिया, भाग ३, पु० ४२५-४२७ ।
  - ८. श्रीपरशुराम के॰ गोडे, तंगण हॉसेंज इन हर्पचिरित ( हर्षचिरित में तंगण देश के घोड़े ), इंडियन हिस्ट्री कॉंगरेस, श्रनमलें की प्रोसीडिंग्ज, पृ० ६६।
  - ध्री श्रार० एन० सालातोरे, दिवाकरिमत्र, हिज डेट ऐंड मॉनेस्ट्री (दिवाकरिमत्र, उसका काल श्रीर श्राश्रम), इंडियन हिस्ट्री कॉंगरेस, श्रन्नमलें की प्रोसीडिंग्ज, पृ० ६०।
  - १०. श्रीपरमेश्वर शर्मा, महाकवि बाण के वंशज तथा वासस्थान, 'माधुरी', संवत् १६८७ (पूर्ण संख्या ६६), पृ० ७२२—७२७।
  - ११. श्रीशिवाधार सिंह, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन पत्रिका, संवत् २००६, भाग ३६, तीन लेख (श्र) बाण्भष्ट का उद्भवकाल तथा उनके परवर्त्ती लेखक,

माघ-चैत्र, रांख्या ४—६, पु० २२६—२३८

- (श्रा) ,, वैशाख-श्रापाद, संख्या ७--६, पृ० ३७०--३८८
- (इ) बाण श्रीर मयूर श्रावण-ग्राश्विन, संख्या १०—१२, पृ० ४८८—४६७
- १२. श्रीजयिकशोरनारायण सिंह, महाकवि बाण तथा पार्वतीपरिण्य, 'माधुरा', संबत् १६८८ ( पूर्ण संख्या १११ ), पृ० २८६—२६४।

- १३. श्री सी॰ शिवराम मूर्त्ति, पेंटिंग ऐंड एलाइड श्रार्टस् ऐस रिवील्ड इन बाग्रस् वक्स्, जर्नल श्रॉफ् श्रोरियंटल रिसर्च, मद्रास, (बाग्र के ग्रंथों में चित्र श्रीर सम्बद्ध कलाएँ), भाग ६, पृ॰ ३६५ एवं भाग ७, पृ॰ ५६।
- १४. श्रीन निगोपाल बनर्जी, श्रीहर्ष, दी किंग-पोएट (सम्राट् हर्ष कविरूप में), इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, भाग १२ (१६३६), पृ०५०४—५१०; ७०१—७१३।
- १५. श्री एस्० एन्० कारखंडी, दि कोरोनेशन श्रॉफ् हर्ष ( हर्ष का राज्याभिषेक ), इंडिथन हिस्टारिकल क्वार्टरली, भाग १२ ( १६३६ ), पृ० १४१-१४४।
- १६. श्रीकार्टेलियरी, डास महाभारत डेइ सुबन्धु उंड बागा (सुबन्धु श्रीर बागा में महाभारत), विश्रना श्रोरियंटल जर्नल, भाग १३, पृ० ७२।
- १७. क्लोज लैंक्सिकल एफीनिटी बिटबीन हर्पचरित ऐंड राजतरंगिणी (हर्पचरित श्रोर राजतरंगिणी में शब्दों की समानता), विद्यना श्रोरियंटल जर्नेल, भाग १२, पृ० १२; जर्नेल श्रॉफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १८८६, पृ० ४८५।
- १८. श्रीमानकोस्की, कादम्बरी ऐंड बृहत्कथा, विश्रना श्रोरियंटल जर्नल, भाग १३।
- १६. श्री डी॰ सी॰ गांगुली, शाशांक, इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, भाग १२ ( १६३६ ), पृ॰ ४५६-४६८ ।
- २०. अन्य किवयों द्वारा बाण की सराहना, संस्कृत-साहित्य-परिषद्, कलकत्ता की पित्रका, भाग १३, पृ० ३८ तथा श्रीपिटर्सन द्वारा सम्पादित कादम्बरी की भूमिका (पृ० ४६) में भी इसपर विस्तृत विचार है। अभी हाल में अपने मित्र डॉ० श्री राघवन, अध्यत्त, संस्कृत-विभाग, मद्रास-ियश्व-विद्यालय, से पता चला कि कृष्णसूरि के पुत्र और नारायण के शिष्य, रंगनाथ नामक विद्यान् ने हर्षचरित पर 'मर्मावबोधनी' नामक टीका लिखी थी। उसकी एक सम्पूर्ण प्रति गवर्नमेंट श्रोरियंटल मैन्युस्किष्ट लाइब्रोरी, मद्रास में (सं० श्रार० २७०३) श्रीर दूसरी खंडित प्रति श्रदयार लाइब्रोरी में (सं० ८।१।१६, सूचीपत्र, भाग ५, पृ० ७७०) है। इस टीका के सम्बन्ध में पूछताछ जारी है। अभी कोई विशेष जानकारी नहीं मिली।
- २१. श्री एफ् डब्ल्यू॰ टॉमस, 'टू लिस्ट्स, श्रॉफ् वर्ड ्स फ्रॉम बाणाज हर्षचरित, जे॰ आर॰ ए॰ एस्॰, १८६६, पु॰ ४८३—५१७।
- २२. टामसः 'सुबन्धु ऐंड बाया,' निश्रना श्रोरियंटल जर्नल, भाग १२, २१३३।
- २३. जुई एच्॰ ग्रे, 'जिटरेरी स्टडीज ऑफ् दि संस्कृत नावेज,' विश्रना श्रोरियंटज कर्नज, भाग १८, पृ॰ ३६—५८ [ दि संस्कृत नावेज ऐंड दि श्ररेबियन नाइटस, पृ॰ ४८; 'दि संस्कृत नावेज ऐंड दि संस्कृत ह्यामा,' पृ॰ ४८-५४; 'रिइनकारनेशन एज: ए नावेजिस्टिक डिवाइस, पृ॰ ५४—५८ | Bhan Daji: Dictionary or Complete Manuscript Copies of Bana's Harshacharita (JBBRAS, X 3866).



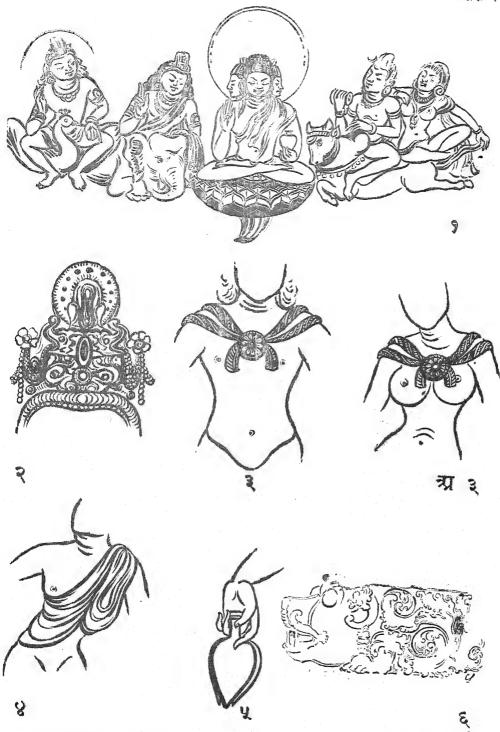

१. इन्द्रादि देवों के साथ कमलासन ब्रह्मा । २. पत्रसंगमकरिका । ३. उत्तरीय की गात्रिका-ग्रन्थि । ४. कुंडिलित स्कंबावलम्बी योगपट्ट । ५. पुंडरीकमुकुल-सहश्च कमंडलु । ६. मकरमुख महाप्रणाल ।



७. हंसवाही देविवमान । ८. मीलिमालतीमाला । ६. श्रंशुक की उष्णीषपिहका । १०. पंचमुखी शिविलिंग । ११. ललाट पर केशों का जुड़ा । १२. श्रिक्षेनु-सहित पदाति ।



१३. दो मोतियों के बीच में पन्ने सहित त्रिकंटक नामक कान का गहना ।



१४. कच्छ मे बाहर निकला हुन्ना पल्ला । १५. उरोवन्नारोपित चरग्रुगल । १६. सीमन्त में चढुला मांगा। १८. पेटो से कसा हुन्ना ऊँचा चंडातक ।



१७. हल्लीसक नृत्य, स्त्रीमंडल के मध्य में युवक । १६. पीठ पर फहराता हुआ सिर का चीरा। २०. वागुरा (कमन्द)। २० (ऋ). पाश। २१, हर्ष का विश्रमयुक्त इस्ताह्यर।



२२. अश्वयीवा गंडक । २३. शेपहार । २४. विष्णु के बालभुज । २५. **विर पर मुंडमालिका ।** २६. हर्ष के मुकुट में तीन आभूषण्—मालती पुष्प मुंडमाला, पद्मराग चृडामणि श्रीर मुक्ताफल का डाभरणा । २७. चोली पहने स्त्री !





भेरवाचार्य काशिष्य

30



३६. तीन प्रकार के मृदंग—ग्रालिंग्यक, ग्रंक्य, ऊर्ध्वक । ३७. तंत्रीपटहिका । ३८. हंसाकृति नृपुर । ३६. फहराता हुआ उत्तरीय । ४०. बधनख का कटला ।



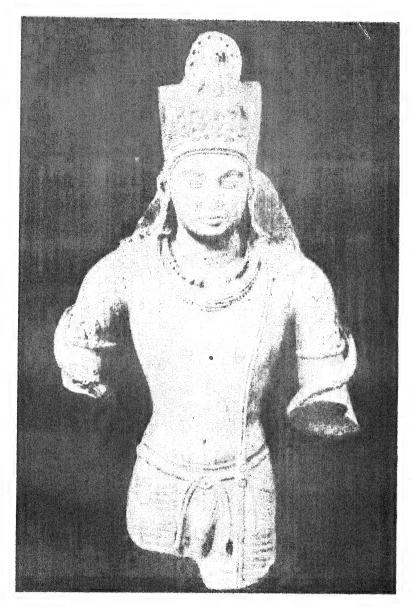

मथुरा से प्राप्त गुप्तकालीन निष्णु। सिर पर मकरिका, गले में एकावली, कांट में वैधा हुआ नेत्रसूत्र, और खराद पर चढ़े हुए के जैसा गोल कटि-प्रदेश (तनुकृतमध्य)।



४८. स्तवरक वस्त्र-का कोट । ४८(अ), स्तवरक वस्त्र का लहँगा पहने नर्सकी । ४६. वासपह में वर-वधू।



५०. गवाची से फाँकते हुए स्त्रीमुख। ५१. ववलग्रह की वीथी में त्रिगुण तिरस्करिणी या तिहरी कनात।



५२ (छ). राजभवन में पत्त्वहार । ५२. तर्रगित उत्तरीयांशुक । ५३. सिर पर धन्मिल या इकट्टा जुड़ा ।

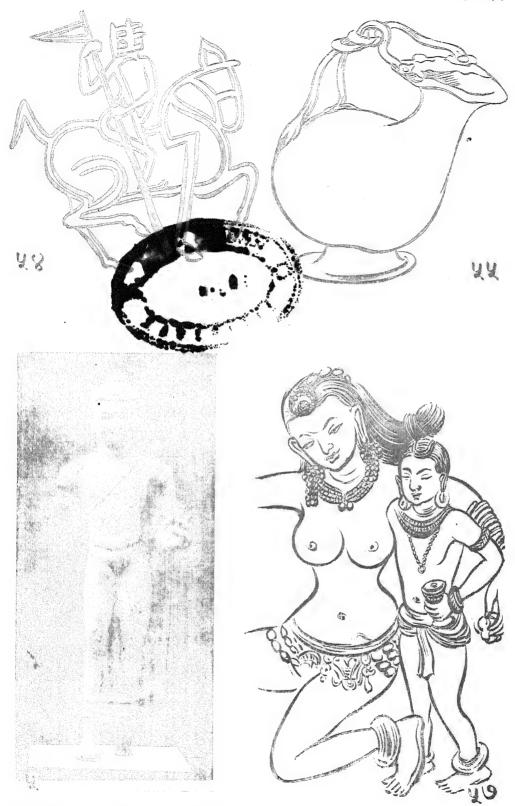

प्रकृपताकातुक्त प्रारायकिट। १५, इंसाकृति राजइंग'-पार । ५६, 'मग्नांशुक' म्हीना वस्त्र श्रीर वारोक किनारी । ५७, कुविकदा नामक श्रलपद्यस्क परिचारिका।



मग्रा



F

ग्रष्टमंगल**क माला** 



श्र—मधुरा ते प्राप्त श्रष्टमंगलकमाला। श्रान्ड—साँची के तोरण्स्तम्भ पर श्रंकित मांगलिक चिह्नों के कठले।









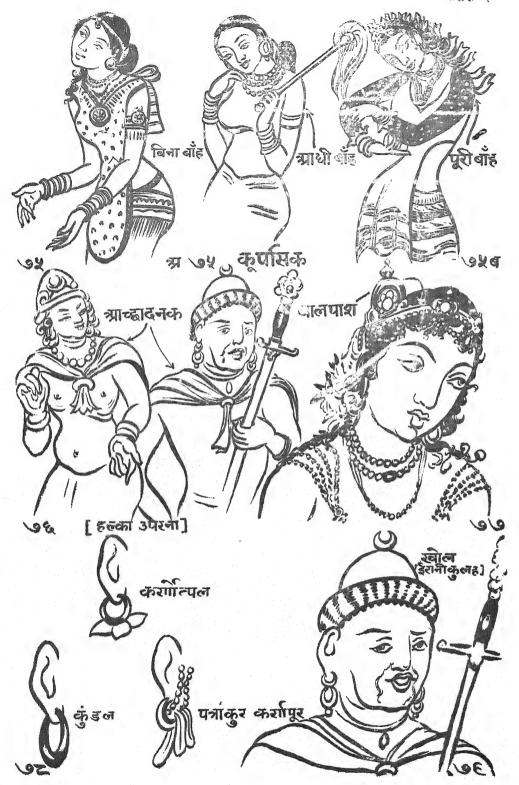









दं कटहल के फल जैसी गगरी, दत्तों से ढकी हुई, इस्तिन पुर चे प्राप्त । दूसरी कंटकित कर्करी, श्रह्च्छत्रा से प्रात

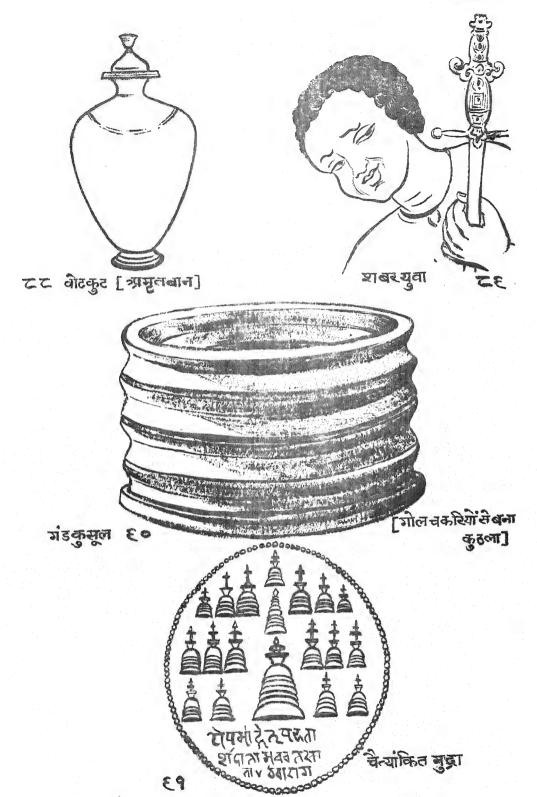



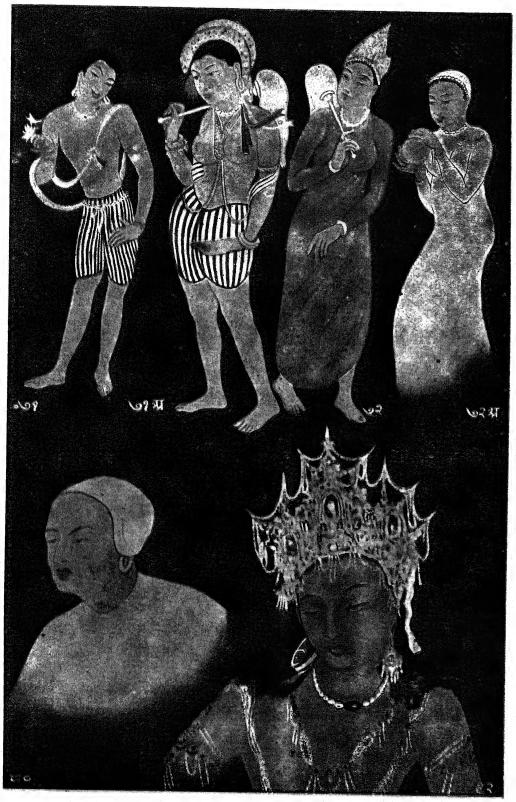

७१. नीली धारी की सतुला । ७१ त्र. सफेद रंग पर नीली धारी की सतुला । ७२. लाजवर्दी रंग का कंचुक पहने चामरब्राहिगी । ७२ त्र. १वेतकंचुक । ८०. केसरिया उत्तरीय का सिरोवस्त्र । ६२. गले में मोतियों की एकावली ।



-स्केन्धावाच 耳 江 नि जि राजकुल र स्कान्तापविष्ट समुद्रतटवासी ब्रेडिंब राजा साधु देशान्तरागत दूतमंडल शिबिर शिबिर सर्व देशों के जनपद जन नाना देशज महीपाल तुरंग वारगोन्द्र क्रमेलक मंदुरा (गजशाला)



बाजकल मंडप श्राजिर स्नानगृह महानस धारागृह स्नानड़ारी॥ भुक्वास्थानमंडप ग्राहार मंडप व्यायामभूमि W. Sarch धवलगृह तृतीय कस्या (शुद्धान्त) क्रीडापर्वत तोयकर्मान्त लतागृह दीधिका गृहोद्यान देवगृह वामलवन गृहदीसिका द्वितीय कह्य महास्थानमंडप (बाह्यास्थानमंडप) (ग्रास्थान, सभा) प्रतीहारगृह ग्राजिर वास्य कहना इभधिषायागार 狐 双 ग्रजिर रा KER **ग्रावस्थानमं**डप लि लि ज भूपालवल्लाभा तुरंग राजकुंजर दर्पशात 1224 हा र



भूमितल ।



## धवलगृह का उत्परी तल

| 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | चन्द्रशालिका          |               |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| प्रास्ताद<br>क<br>ु             |                       | प्रासाद<br>कु |
|                                 |                       | हिं <u>स</u>  |
| शयनगृह<br>वासगृह                | प्रग़ीवक<br>(मुखशाला) | सीध           |

|                                | <b>3</b> 0 = 5 | हमणी                            |             |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
|                                | 49.            | 141/11                          |             |
|                                |                | <b>श्रमरकोश</b>                 | १४१, १५७    |
| <b>श्रं</b> जलिकारिका          | ८५             | श्रमात्य                        | ११३, ११४    |
| <b>ऋंत</b> रप्रतीहार           | २१०            | श्रमात्य, यज्ञशाला में रहनेवाले | ११३         |
| अधकारित अष्टापदपट्ट            | 88             | श्रमित्रमुख घट                  | ረሂ          |
| श्रंशुक १५, ७१                 | दे, ७८, ७६     | <b>ग्रमृतचर</b>                 | 83          |
| <b>त्रं</b> शुकोष्णीषपद्यिका   | १७             | श्रयंत्रित वनपाल                | १८३ टि०     |
| <b>श्र</b> च्पट <b>ल</b>       | १४१            | त्र <b>्</b> यपा <b>ल</b>       | १३१         |
| श्रच्पटिवक                     | 88 <b>8</b>    | त्ररुण, गरड का भाई              | २०६         |
| श्रग्रहार ग्राम                | १४० टि०        | त्रजु'न                         | १६८         |
| श्रचिरावती (श्रजिरवती)         | ३७             | त्रज़ न, उत्तरदिशा की विजय      | १६८         |
| श्रजिर                         | २०८, २१६       |                                 | १, १३२, १३३ |
| श्रजिरवती                      | २०७            | १३                              | ४, २११, २२१ |
| श्रटवीपाल (श्राटविक राजा)      | १३१            | श्रद्ध गन्यूति, एक कोस          | १६२         |
| श्रटवी-राज्य                   | 358            | ग्रद्धोरक                       | ६१          |
| श्चट्टहास तलुवार               | યુદ            | <b>ग्र</b> लते <b>कर</b>        | 3           |
| श्रद्वालक                      | २१५            | त्रलम्बुषा, छुईमुई              | १८४         |
| श्रदारह द्वीप                  | १२१            | त्रल <b>स</b> रचंडकोश           | १६८         |
| श्रठारह द्वीपोंवाली पृथिवी     | १२१            | <b>শ্বতা</b> ন্ত                | १७४         |
| अधिकरण, धर्मनिर्णयस्थान        | 38,58          |                                 | ८४ टि०, २०८ |
| श्रधिकरण, मीमांसा-शास्त्र के   |                | <b>श्र</b> तिंद                 | २०८, २१७    |
|                                | प्रकरण ४८      | त्रवि                           | २०८         |
| श्रघोवस्त्र                    | २२             | श्रवतंस, कान का श्राभूषण        | <b>८</b> ४  |
| श्रध्यच्च, विभागाधिपति         | १८२ टि॰        |                                 | १२८         |
| श्रनायत मंडल                   | १३०            |                                 | 33          |
| श्चनुमरण, यशोवती द्वारा        |                |                                 | १४७         |
| श्चनुयोगद्वारसूत्र, जैन श्रागम | 96             | 이 경우 사람들이 가장하는 그 사람들이 되었다면 하다.  | २१५         |
| श्रपराजितपृच्छा १७८ टि॰,       | २२३. २२४       | अवलोकितेश्वर, दिवाकरमित्र       | का          |
| श्रपशकुन                       | 33             |                                 | ष ४५, १६८   |
| श्रभिधर्मकोश, वसुबन्धु-कृत     |                | श्रवस्थानमंडप, दर्पशात हाथी     |             |
|                                | 338            |                                 | यान ४१, २०८ |
| श्रभिधानचिन्तामणि, देमचन्द्र   |                | <b>ग्र</b> श्म <b>सार</b>       | 8.3         |
| श्चम्यन्तरकच्या                |                | त्रश्लीलरासक पद                 | ६्७         |
| श्रमरक्रपटक                    | १८             | 요요하는 어디 시민이를 하는 것으로 가셨다.        | ٤, ६٦       |
| 844 A130-1                     | 3.❤            |                                 |             |

|                                              |              |                              | ***      |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|
| प्रश्वचिकित्सा, नकुल-कृत                     | ४२डि०.       | श्राभोग नामक श्रातपत्र या छत |          |
| ग्रश्वमंडनचामरमाला                           | २२           | श्राभ्यन्तर परिजन            | २१०      |
| श्रश्वीय, घोड़ों के ठट                       | 888          | श्रामद्क, वेताल              | 0.3      |
| त्रव्टपुव्यि <b>का</b> पूजा                  | १९,५७        | श्रामेर के महल               | २१८      |
| श्रष्टमंगलक माला                             | १२२          | श्राम्म का तैल या सहकार-तैल  | ६६       |
| ग्रष्टमांगलिक चिह्न                          | १२२          | श्रायान, ग्रश्वमृपण्विशेप    | १६०      |
| ग्रष्टमूर्त्तियाँ, शिव की                    | 39           | त्रायुधचापशाला               | २१४      |
| ग्रष्टांग श्रायुर्वेद                        | 83           | ग्रारभटी नृत्य               | ३३, ३४   |
| <b>श्र</b> ष्ट गिसंग्रह                      | १६१          | ग्रारभटी गृत्य के विभेद      | ३३       |
| <b>अष्टाध्यायी, पाणिनि-कृत</b> ११            | २,२०८टि०,    | <b>ग्रार्यभू</b> र           | Ę        |
|                                              | <b>२</b> ११  | ग्राहित                      | १०७      |
| श्रमुरविव-रप्रवेश                            | 46           | श्रालय                       | 288      |
| श्रस्तगिरि                                   | १२८          | <b>ग्रा</b> लानस्तंभ         | १३०      |
| श्रहिच्छत्रा के खिलौने, खेख प                |              |                              | १६१      |
| श्रीवासुदेवशरण्य्रमवाल-लि                    |              | त्राविद                      | 8        |
| १५३, १५४, १५८, १६०                           |              | श्राश्वलायन एद्यस्त्र        | १३५      |
| Tari Land Land 11.                           | २०५/२०       | श्रास्थान                    | २०५      |
| आ                                            | ( - 1/2 -    | श्रास्थानमंडप—श्रास्थान-भवन, |          |
| त्र्रातरा, ध्रुवागीति का एक                  | मेद १६       | महास्थानमंडप, स              |          |
| श्राकर्षणांजन                                | 77           | श्रास्थानमंडप के सोपान       | 729      |
|                                              |              |                              | १७१      |
| त्र्याचेपकी, घुवागीति का ए<br>त्र्याख्यायिका | कभेद १६<br>५ | श्राहत जन्म<br>श्राहारमण्डप  | २११, २१६ |
|                                              | १६५          | आहारमध्यम                    | ,,,,,,,  |
| श्रागम                                       | १६५          | इंद्राणी मूर्ति की प्रतिष्ठा | ৬        |
| <b>त्र्याग्रहारिक</b>                        |              |                              | 70       |
| त्राघोषणापटह                                 | १२७          | इत्वर                        |          |
| श्राचामरक                                    | ८६           | इत्सिङ्                      | 48       |
| श्राच्छादनक                                  | १५६          | इबटसन, ए ग्लॉसरी आफ् दि      |          |
| श्राज्ञाकरण नीति                             | २२३          | ऐंड कास्टस श्रॉफ् दि पं      |          |
| श्राटविक सामन्त                              | 328          | इभधिष्यागार                  | २०८      |
| श्राडम्बर, सजावट                             | १४६टि०       | इभभिपग्वर                    | १३४टि    |
| श्राढ्यराज                                   | 6            | ईशानचन्द्र, भाषाकवि          | ६, २८    |
| श्रातपत्र, श्वेत                             | 8₹           | •                            |          |
| त्रातपत्र, मायुर                             | 88           | उइगुर तुर्भ                  | १६६      |
| श्रात्ममांस-होम                              | 0.3          | उच्चित्र नेत्र               | ८२, १५   |
| श्राघोरण                                     | १३२, १५०     | उत्तररामचरित, भवभूति-कृत     | १८       |
| श्रापानशाला                                  | २१४          | उत्तरापथ                     | 60       |
|                                              | २२१          | उत्साह, श्राढ्यराज के        |          |

| उदयाचल १२८                                           | कंचुकी ६८                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| उदीच्यवेष, हर्ष का १५७                               |                                                              |
| <b>उद्योतन</b> ६                                     |                                                              |
| उभयांसिक चीवर १६६                                    | कंबोज १६०                                                    |
| उरवक, एरंड १८७टि०                                    | ककोल १७३                                                     |
| उरोवध्र २३                                           |                                                              |
| उदू बाजार २०७                                        | कट १८५                                                       |
| उष्णीषपद्व १५८                                       |                                                              |
| फॅंट, स्कन्धावार में ४३                              | कटक, राजास्रों के शिबिरों का स्थान १५०                       |
| ऊर्मिका १५                                           |                                                              |
| <b>波</b>                                             | कटकमिंग १७६टि॰                                               |
| ऋग्वेद ११३,१३८                                       |                                                              |
| ऋषिक १६८                                             | , , , , , ,                                                  |
| <b>Q</b>                                             | कथा प्                                                       |
| ए कंसाइज डिक्शनरी श्रॉफ् ग्रीक ऐंड                   | कथासरित्सागर १७१                                             |
| रोमन एंटिकिटीज, कौर्निश-कृत ३४                       |                                                              |
| एकान्तिन् १११                                        |                                                              |
| एकावली, एक लड़ी की माला २०२                          | कपोतपाली २१५                                                 |
| एडूक ११७                                             | कमलवन २१०,२१८                                                |
| एलेक्जेंडर ऐराड एलेक्जेरिड्या इन                     | करंजुए १८७                                                   |
| इंडियन लिटरेचर, प्रबोधचन्द्र                         | करण्वन्धक्लेश १७७                                            |
| बागची, इंडियन हिस्टारिकल                             | कराणि १४१                                                    |
| क्वार्टरती (१६३६) १६६टि०                             |                                                              |
| ऐश्वरकारिएक १०७                                      | करें शुका १६७                                                |
| श्रो                                                 | कर्कन्धु ५६टि०                                               |
| श्रोमंस ऐंड पोर्ट पट्स इन वैदिक                      | कर्करी १८४                                                   |
| लिटरेचर, श्रौल इंडिया श्रोरि-                        | कर्कशर्करा १८५                                               |
| यएटल कॉन्फ्रेंस, नागपुर,१६४६ १३८                     | कर्णा <sup>°</sup> सुत, मूलदेव ७                             |
| श्रींघद्वारा लिखित श्रजन्ता ६२,६८,१२३,               |                                                              |
| १३०टि०,१३३टि०,१४६टि०,१५३टि०,                         | कर्तियस १६६                                                  |
| १५६टि०,१५७टि०,१५८टि०,१८६टि०,                         | कर्पटी १३३                                                   |
| •38                                                  | कर्जुर कूर्पासक १५६                                          |
|                                                      | कर्मस्यकरेसुका १३०                                           |
| कंचुक ७६,१५१                                         | कलंकी शशांकमंडल ८५                                           |
| कंचुक, छोटी कुरती ५६                                 |                                                              |
| कंचुक, मालती का २३                                   | कल्पद्दुकोश, केशव कृत ७,१३७                                  |
| कंचुक, सैनिक का २०                                   | कल्पद्म १४                                                   |
| (1947) (1947) 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 로 1707 <b>는</b> 현실을 하고 있는 것이 없는 것을 하지만 함께 되었다.<br>하고 있는 것이다. |
|                                                      |                                                              |

| <b>क्रिक्</b> दितक            | 288            | कावेल                              | 85            |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| हसरे शीरी                     | 280            | काशिका                             | ¥₹,¥¥         |
| हस्त्रिकाकोशक                 | १७३            | काश्मीरिकशोरी, काश्मीर की बछे      |               |
| कांचनकलश                      | २१६            | काषाय वस्त्र                       | २०३<br>१४३    |
| कांडपटमगडप, बड़े डेरे         | 688            | काहल, एक वाद्य                     |               |
| काचर काच, कचा शीशा            | १६०            | किंकियी                            | १४६           |
| काणाद-मतानुयायी               | १०७            | किंपुरुष देश                       | १६८           |
| कात्यायन                      | १५२            | <b>किन्नररा</b> जदुम               | १६८           |
| कात्यायनिका                   | 33             | किमी र                             | १६०           |
| कादंबरी ४,५,१३६टि०,           | १७१टि०, १७४    | कीकस                               | 220           |
| कादंबरी, कुमारी अन्तःपुर      | <b>२१३</b>     | कीथ                                | ٥, ۵          |
| कादंबरी चन्द्रापीड का भव      | न २१३          | कीथ, संस्कृत-साहित्य का इति        |               |
| कादंबरी,चागडालकन्या शूद्रव    |                |                                    | १७१टि०        |
| कादंबरी, चाएडाल-कन्या         | १५३            |                                    | 22            |
| कादंबरी, तारापीड का राज       |                | की ख                               | १८७           |
| कादंबरी, राजकीय आवास त        |                | कु कुम के थापों से छपाई            | ७६            |
| ग्रंग — संगीतभवन, श्राय       |                | कु तल                              | १२६           |
| योग्यावास, श्रधिकरणमं         | इप ग्रादि २११  | कु'भ                               | 228           |
| काननकपोत                      | १३६,१३७        | कुटिलकमरूपिकयमायापल्लवपरमा         |               |
| कान्यकुञ्ज                    | १८१            | <b>कु द्विका</b>                   | १६५           |
| कपिल, कपिलमतानुयायी           | १०७,११०        | कुटीरक, डेरे                       | १४८           |
| कामग्रह                       | २१४            |                                    | १२६           |
| कामरूपाधिपति                  | १७६            |                                    | १४५           |
| कारंघमी या घातुवादी           | १०७,१६६        | <b>কু</b> ত্ব                      | १०३           |
| काटे लियरी                    | <b>6</b>       | कुञ्जिका, कनकपुत्रिका              | १०१, १०२      |
| कार्दमिक पट                   | १५२            | कुजिका, सिंघाड़ा                   | १०२           |
| कार्दरंग                      | १५६,१७२        | कुमारगुप्त, मालवराजकुमार           | <b>इ</b> ह    |
| कार्दरंग द्वीप [पर्याय, चर्मन | (ंग            | कुमारगुप्त (गुप्त-सम्राट् )की भीतः | री मुद्रा २०६ |
| तथा नागरंग]                   | १६०            | कुमारगुप्त (गुप्त सम्राट्) की स्वर | पेसुद्रा,     |
| कार्पटिक                      | 180            | श्रश्वरोही भ                       | गौत १४६       |
| कार्माः, भृत्य                | १७१            | कुमारपालचरित                       | २१५           |
| कालनालिका                     | <b>২০</b> ४হি০ | कुमारभवन राम का (रामायण)           | 288           |
|                               | ७,३१,१०५ १११   | कुमारस्वामी, हिट्टी श्रॉफ् इंडियन  | । ऍड          |
| कालिदास, मेघदूत               | १२४            |                                    | आर्ट १६६      |
| काखिदास, रघुवंश               | ४१, ४२,१४७     | कुमारामात्य                        | 888           |
| काले अगुच का तेल              | १७३            |                                    | 35            |

|                                       | 6W 999 9W-        | ਕੀ-ਸਤ <b>ਾ</b> ਸੀ                     | 3.4               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>कुलपुत्र</b><br>सन्दर्भ            | ६४,११२,१४०<br>१६७ | क्रीडावापी<br>क्रीडाशे <b>ल</b>       | 250               |
| कु <b>लु</b> ंठक                      | १५७               | काडाराज<br>क्लासिकल डिक्शनरी, लैम्प्र | 385<br>220 mm mm  |
| कुवलयमाला<br>कुवैकटिक, श्रकुशल बेगड़ी |                   | क्लिष्ट, प्रसाद का विपरीत             |                   |
|                                       | , १८ <b>१</b>     | क्लीमेंट हुआर्ट, ऐंश्येंट पर्शि       |                   |
| कुशस्थल<br>कुसुंभ                     | १८८               | इरानियन सविलिजे                       |                   |
| कुसुमशय्या                            | <b>२१</b> ६       | क्वणिततुलाकोहिनूपुर                   | ७३                |
| कूट, कुछ नामक श्रीषध                  | १८७               | ख                                     |                   |
| क् <b>टपाश</b>                        | १८६               | खंडलक                                 | १८३               |
| क्टा <mark>टाल</mark> क               | 80                | खंडशर्करा                             | १६७               |
| कूपोदंचनघटीयंत्रमा <b>ला</b>          | યુદ               | खक्खट                                 | 388               |
| कूर्पा <b>सक</b>                      | ८०,१५५,१५६        | खट्वाहिंडोल                           | 288               |
| कू <b>ल</b>                           | 50,123,123        | खरखलीन लगाम                           | <b>२</b> २        |
| कुपाणी                                | 0.38              | खरगोश का शिकार                        | १६५               |
| कृष्ण, दर्ष के भाई                    | રૂપ્              | खरगादसंहिता                           | Ę                 |
| कृष्णकांत हंदीकी-लिखित य              |                   | खातिर, राज्यश्री के ब्याह प           | र लोगों की ७०     |
| कृष्णमाचार्य, र० व०                   | į                 | खास द्रबार                            | २१६               |
| कृष्णाजिन                             | \$8               | खेट चेटक                              | १६५               |
| केयूरमणि                              | १७६टि०            | खोव                                   | १९८               |
| केश्राजु चन                           | १०७               | ख्वा <b>रगाइ</b>                      | रश्द              |
| कैलाशचन्द्र शास्त्री                  | १०७               | $\pi$                                 |                   |
| कोकिलाच, तालमखाना                     | १८४               | गंगाघर                                | Ę                 |
| कोटवी                                 | १३७               | गंडकुसूल                              | १८८               |
| कोटिहोम                               | 80                | गंडूषसेक                              | १०३               |
| कोद्यपाल                              | 35                | गंघमादन                               | १६८               |
| कोण्घारी                              | १३१टि०            | गंभीरी                                | १८८               |
| <b>कोश</b>                            | १२३               |                                       | २०७               |
| कोश, वसुबन्धु कृतस्रभिधर्म            |                   |                                       | ₹ <b>€,४०,</b> ४१ |
|                                       | १६८               | गजसेना का युद्ध करने का               |                   |
| कोश, हालकृत गाथासप्तरात               | ₹                 |                                       | 80                |
| कोषकलश                                | १८२               |                                       | २०६               |
| कौतुकग्रह                             | ۷۶                |                                       | ٧o                |
| कौरवेश्वर, श्रजु न                    | १६८टि०            |                                       | <b>አ</b> ዩ        |
| ककर                                   | १८६               |                                       | 88                |
| कीडायह्                               | २१४               |                                       | १३०               |
| क्रीडापर्वत                           | २१०               | गन्नों के खेत                         | १८७               |
|                                       |                   |                                       |                   |

|                                      | ( ६             | <i>)</i>                |                                 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| गरुड तथा विभावसु कछुत्रा             | २०५             | घनमुक्ता, घने मोती      | २०२                             |
| ग <b>ल्वक</b>                        | દ્ય             | घासिक                   | १६३                             |
| गवादा                                | ८७,२१५          | घोड़े, खासा या भ        | पालवल्लभ                        |
| गवाच, वातायनों से युक्त मुखशाल       |                 |                         | तुरंग ४१                        |
| गवेधुक, गरबेस्त्रा                   | १८७             | घोड़ों के शुभ खच्य      | 88                              |
| गात्रिका ग्रंथि                      | ર્ય             | घोड़ों के खायातवाले     | देश ४१                          |
| गाथाकोश                              | Ę               | घोड़ों के बाँधने का प्र |                                 |
| गाथासप्तशती                          | ્ર              | घोड़ों के रंग           | 88,82                           |
| गीतियाँ                              | १६              | घोड़ों के विभेद - पंच   |                                 |
| गुंजा                                | १४३             | मल्लिकाच, व             |                                 |
|                                      | ٥               |                         |                                 |
| गुणाढ्य                              |                 | ~                       |                                 |
| <u>U</u> H                           | १८१             | चंचबागर                 | १६०                             |
| गुप्त नामक कुलपुत्र                  | २०१             | चंडकोश राजा             | १६८                             |
| ग्रह-स्रवप्रहणी, राजद्वार की ड्योड़ी |                 | चंडातक                  | ६१                              |
| <b>गृह</b> चिन्तक                    | १४३             | चंडाल                   | १६४                             |
| <b>ग्रहदीर्घिका</b>                  | २१०,२१८         | चंडिकावन                | 9.5                             |
| गृहपच्ती                             | 23              | चंद्रपर्वत              | 46                              |
| <b>एह्</b> पशु                       | 5.3             | चंद्रमा                 | २०१                             |
|                                      | ,२१५,२१८        | चंद्रमुख वर्मा          | १७५                             |
| गोदन्ती मिथा                         | 980             | चंद्रशाला               | २१४, २१६                        |
| गोदना                                | 138             | चन्द्रशालिका            | Ex, १२६, २१३                    |
| गोपानसी                              | २१५             | चच्                     | १६                              |
| गोल, बड़ा घड़ा<br>गोलचंद्रक          | १८४टि०          | चटनाल जिमाना            | 5.38                            |
| गोशीर्ष                              | १५६<br>१७३      | चडुल<br>चडुलशिखानर्त्तन | 348                             |
| गोष्ठी                               | १२,१३           | चडुवा तिलक              | ₹ <b>₹</b>                      |
| गौड                                  | 228             | चतुःसम पत्वल            | 284                             |
| गौड पादाचार्य                        | १६२,१६३         | चतुरंग-कल्पना           | 86                              |
| गौडपाद का दर्शन                      | <b>१</b> ६२,१६३ | चतुरद्धिकेदारकुटुम्बी   |                                 |
| गौड ।धिपति                           | १२६             |                         | 8                               |
| प्रहवर्मा                            | £39             | चदुर्ग्रह               | 222,884                         |
| प्रहसंहिता                           | ६५              |                         | .₹,२१२,२ <b>१५,</b> २ <b>१८</b> |
| प्राममहत्तर                          | १६५             | चतुरशाखवितर्दिका        | 787                             |
| <b>ग्रामाच्</b> पटलिक                | 280             | चरक                     | <b>```</b>                      |
| प्रामे <b>यिका</b>                   | १८७             | चरित                    | <b>e</b>                        |
| प्रीष्म-वर्णन                        | ३२              | चरितकाव्य               | È                               |
|                                      |                 | चर्चिका देवी            | 46                              |
|                                      | १८४टि०          | चर्ममंडल                | 348                             |

|                             | (                   | 9 )                                                    |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| चाट सैनिक                   | १४६                 | जगदीशचंद्र जैन, लाइफ इन ऐंश्वेंट                       |
| चामरम्राही                  | 83                  | इंडिया ऐज डेपिक्टेड इन जैन कैनन७६टि                    |
| चामीकररसचित्र               | १७४                 | जयिकशोरनारायण सिंह १टि०                                |
| चामुंडा देवी                | १८३                 | जयस्तंभ ६१                                             |
| चारभट ( चाटभट )             | १४६टि०, १५६         |                                                        |
| चारण                        | પ્રદ, હર            | जवारा, यवारे, यवांकुर                                  |
| चारु, सजे या रंगीन वदीं     | वाले १४६टि०         | जातक कहानियाँ १६८                                      |
| चिताचैत्य या चैत्यचिह्न     | ११७                 | जातकमाला ३,१६८                                         |
| चित्रधनुष                   | १७८                 | जातमातृदेवी (पर्थाय, चर्चिका) ६५                       |
| चित्रपट, जामदानी            | १७२                 | जातीपहिका १७२                                          |
| चित्रफलक या आलेख्यफ         | , ,                 | जातीफल, जायफल १७३                                      |
| चित्रशाला-गृह               | 788                 | जायसी, पद्मावत १५,१४७टि०,१६१                           |
| ^ ^                         | २१२, २१४, २१६       |                                                        |
| चित्रशाली                   | <b>२</b> १६         | जिनसेन १३                                              |
| चीनचोलक                     | ८०, १५४, १५५        |                                                        |
| चीन देश                     | १६७                 | जैत्राभरण २०२                                          |
| चीनांशुक                    | 96                  | जून, बौद्ध साधु के अर्थ में १०७,१६६                    |
| चूडामणि                     | १७१                 | जैन साधु-शाहर्त, श्वेतपट श्रीर                         |
| चूडामिश मकरिका              | 78                  | केशलु चन १६६                                           |
| चेट                         | १६४                 | जैंफरी, दि फारेन वाकेबुलरी श्रॉफ्                      |
| चेटक                        | <b>१</b> ४४         | दि कुरान ८१टि०, १५४                                    |
| चेतचक                       | 886                 | जोगबाट १३                                              |
| .चेलोव्चेप                  | १४०                 | ज्यौतिष के अंग, बृहत्संहिता के अनुसार—                 |
| चैत्यकर्म                   | 938                 | ग्रहगणित, संहिता श्रीर होराशास्त्र ६५                  |
| चोलक                        | १५५,१६६             |                                                        |
|                             |                     | टिकुली ६१                                              |
| चोलक कलशी                   | १७३                 | टीटिभ, भैरवाचार्य का शिष्य मस्करी साधु ६०              |
| चोला                        | १५५                 | टेस् की पुतली, जनगमों की देवी ११६                      |
| चौसल्ला                     | <b>F3</b>           | ट्रांजेक्शन्स श्रॉफ् दि फाइलोलोजिकल                    |
| च्यवनाश्रम                  | १८                  | सोसायटी श्रॉफ् लंडन,१६४३, देनिंग १५४                   |
| च्यावन वन                   | १८                  | <b>.</b>                                               |
| छ                           |                     | डामर, चाट या चारभट का विशेषण १५६<br>डिंडिमाधोरण १३२    |
| छ्त्र<br>छुत्रधार           | 7.8                 | [1] [1] 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1          |
|                             | \$ 5<br>201 U 21    | डिक्शनरी श्रॉफ् इकोनोमिक्स प्रोडक्ट्स,<br>वाटकृत ७७टि० |
| छुपाई, वस्त्रों की<br>ज     | હયુ,હફ              | वाटकृत ७७टि०<br>त                                      |
| जंगली बुच्, दिवाकरमित्र     | के श्राश्रम में १६३ | तंगण १४६                                               |
| जगत्पति, मल्लाकूट ग्राम में |                     |                                                        |
|                             |                     | 경기를 하시는 경기를 보고 있다. 그를 살아 더 되었다면 하는 것이다.<br>            |

|                                 |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
|                                 | ( 2        | <b>)</b>                              |              |
| त्वचितन की विधियाँ              | १६४,१६६    | दधीचि ऋषि                             | 704          |
| <u> </u>                        | 200,202    | द्रसद्र, राजद्वार                     | २१६          |
| तिमला, तबला                     | १६०        | दरा का गुप्तकालीन मंदिर,जर            | नल यू०पी०    |
| रंगक, एक कर्णाभरण               | १७५        | हिस्टारिकल सोसायटी, १                 | ९५६ १६० टि०  |
| तरंगित उत्तरीयांशुक             | હ ૭        | ददु २ पर्वत                           | १६८          |
| तरंगित स्तनोत्तरीय              | 33,03      | द्र्पंग्भवन                           | २१८          |
| तलक                             | १६५        | दर्पशात                               | 88           |
| तांबूलिक                        | १५०        | दिशातिनिदर्शन                         | १६६          |
| तापक, तवा                       | १६५        |                                       | 88           |
| तापिका, तई                      | १६५        |                                       | 288          |
| ताम्रचर                         | १६५        |                                       |              |
| तारक, राजज्योतिषी               | ६४         | कारिंग्यक, श्राप्ततान्तव तथा          |              |
| तारमुक्ता                       | १५४        | दिगंबर साधु (केशलुंचन                 | ) १०६, ११०   |
| तारहार                          | १८२        |                                       | १२४,१२५      |
| तारामुक्ताफल                    | 25         | दिनेशचन्द्र सरकार, एपिप्रा            |              |
| तिरस्करियो                      | ६२         | लेक्सीग्राभी इन इंडि                  |              |
| तिलकमंजरी                       | ८६टि०      | दिवसग्रहण्                            | ४०टि०        |
| तिलकमंजरीकार, धनपाल             | २          | दिवाकरमित्र १६२, १६                   | ३, १६४, १६७, |
| तीर्थ                           | 608        |                                       | १६८, १६६     |
| तुं गतोरण                       | १४०        | दिवाकरमित्र का उपदेश                  | २००, २०१     |
| तुरुक देश, चीनी तुर्किस्तान     | १६८, १६६   | दिवाकरमित्र, एक बड़े म                | इन्त का      |
| तुषारगिरि, हिमालय पर्वत         | १६८        |                                       | तीक १६२,१६३  |
| तृण्मय राजमंदिर                 | 280,282    | दिवाकरमित्र का व्यक्तित्व             | 238          |
| तोयकर्मान्त                     | 288        | दिवाकरिमत्र के आश्रम                  | के भिचु      |
| तोयकर्मान्तिक                   | £4.        |                                       | १६७, १६८     |
| तोरण                            | १७०        | दिवाग्रह                              | २१४          |
| यापे, ऐंपन के ( पिष्टपंचांगुल ) | ) ७०       | दिव्यपरीचा (कोश)                      | १२३          |
| <b>,</b>                        |            | दिव्यावदान                            | १४७[ट०       |
| दंडकवन, महाकान्तार              | 328        | दीघनिकाय                              | १५२          |
| दंडघर                           | १६१        | दीर्घघाणजीन जाजिक                     | २२           |
| दंडयात्रा                       | १३९        |                                       | 35           |
| दंडी                            | 3          |                                       | ৩৩           |
| दंतशफ्रक                        | <b>६</b> ६ | <b>बुक्</b> लमुखपष्ट                  | 88           |
| दक्खिनी सवार                    | १४६        |                                       | 96           |
| दिच्यापथ                        | १६८        |                                       | १३६          |
| दिच्णी समुद                     | १६८        |                                       | १३,१४        |
| द्धीच, मुनिकुमार                | २२         | देवगढ़, दशावतार-मंदिर                 | १२           |

| देवता—श्रुष्ण, सुगत बुद्ध, इन्द्र, धर्म, स्थं, श्रुवलोकितेश्वर, चन्द्रमा श्रीर कृष्ण ४५ देववृष्ण ७५ देववृष्ण १५ देवविमान २१४ नलक १६ दोवारिक ४५ नहसालि १८८ दौवारिक ४५ नहसालि १८८ दौवारिक १५ नहसालि १८८ दौवारिक १५ नहसालि १८८ दौवारिक १६८ नहसालि १८८ दौवारिक १६८ नहसालि १८८ दौवारिक पारियात्र १८८ नहिस्त, सुगल-राजमहल की नहर २१ दौवारिक पारियात्र १८८ नहिस्त, सुगल-राजमहल की नहर २१ दौवारिक पारायात्र १८८ नहिस्त, सुगल-राजमहल की नहर २१ दौवारिक पारायात्र १८८ नावदम, दास्त्र १८८ नावदम, दास्त्र १८८ नायदमन, दास्त्र १८८ नायदमन, दास्त्र १८८ नायदमन श्रोषि १८८ नायवम सम्प्रयाद १८८ नायार्जन नायार्जन नायार्वाययार १८८ मामेंद्रशाना १८८ मामेंद्रशाना १८८ मामेंद्रशाना १८८ मामेंद्रशाना श्रोर बोषिसत्त्व जातकर०५८० धर्मेसास्त्री, संप्रदायविशेष १०७,११६ माली १४६,१४ माली, संप्रदायविशेष १०७,११६ माली १४६,१४ माली १८८ मामेंद्रशाना १८८ मामेंद्रशान १८८ मामेंद्रशाना १८८ मामेंद्रशान १८८ मामेंद्रशान १८८ मामेंद्रशान १८८ मामेंद्रशान १८८ मामेंद्रशान १८८ मामेंद्रशान १८८ मामेंद्रशा |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| देवता—श्रदण, सुगत बुद, इन्द्र, धर्म, स्र्यं, श्रवलोकितेश्वर, चन्द्रमा श्रीर कृष्ण ४५ देवनूष्य वेवनमान २१४ देवनिमान २१४ देवनिमान २१४ देवनिमान २१४ देवनिमान २१४ देवनिमान २१४ देवनिमान ११४ देवनिमान ११४ देवनिमान ११४ देवनिमान ११४ देवनिस्त परियात्र इस्तेवनमान ११५ देवनिस्त परियात्र इस्तेवनमानमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान स्रावनमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द |                                   | ( 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| देवता-श्रुष्ण, सुगत बुद्ध, इन्द्र, धर्म, स्र्यं, श्रुप्रविश्वितेश्वर, चन्द्रमा श्रुपे कृष्ण ४५ नरक, कृतिस्त नर १७६िट नरक, कृतिस्त नर १७६िट नरक, आस्करचर्मा का पूर्वं का रुष्ट्र विवासन २१४ नत्क स्राह्म विवास १८४ नत्क नत्वशालि १८८ विवास श्रुप्प नार्या १८८ विवास श्रुप्प नार्या १८८ विवास श्रुप्प नार्या स्राह्म स्राह्म श्रुप्प नार्या स्राह्म स्राह्म स्राहम श्रुप्प नार्या स्राह्म स्राहम स | रवग्ह २१                          | १,२१८      | नत्त्रमाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४०,८३      |
| सूर्यं, श्रवलोकितेश्वर, चन्द्रमा श्रीर कृष्ण ४५ देवनूष्य ७५ देवनूष्य १८१ त्विनमान ११४ नलक १६ दोलावलय १८१ तोलाकलय १८१ तोलारिक ४५ दोवारिक ४५ दोवारिक १५ दोवारिक १६ देववमान १६ दोवारिक १६ देववमान १६ दोवारिक, भाववान १६ दोवारिक, पोल्वान १६ दोवारिक, पोल्वान १६ दोवारिक, पोल्वाम १६ देवमान १६ देवमान १६ दोवारिक, पोल्वाम १६ देवमान १६ |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६०,१०६     |
| देववृष्य ७५ नरक, भास्करवर्मा का पूर्वज १७ देववृष्य ७५ नरिष्ट १२ विवासन २१४ नलक १६ देवविमान २१४ नलक १६ देवविमान २१४ नलक १६ देवविमान ११४ नलक १६ देवविमान ११४ नलक १६ देवविमान ११४ नहिर विहरत, मुगल-राजमहल की नहर २१ देविपरिक पारियात्र ४५ नहिर विहरत, मुगल-राजमहल की नहर २१ देविपरिक पारियात्र ४५ नहिर विहरत, मुगल-राजमहल की नहर २१ देविपरिक पारियात्र १६० नहिर्म वाविरोष १४ नहिर्म वाविरोष १४ नहिर्म वाविरोष १४ नहिर्म वाविरोष १४ नहिर्म वाविरोष १६० नहिर्म वाविरोप या नागवीयीपाल १६० नहिर्म वाविरोप वाविरोप या नागवीयीपाल १६० नहिर्म वाविरोप वाविरोप वाविरोप या नागवीयीपाल १६० नहिर्म वाविरोप वाव |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७६टि      |
| देवव्रध्य ५५ नरसिंह १२ विविश्वान ११४ नलक १६ विविश्वान १८१ नलक १६ विविश्वान १८१ नलक १६ विविश्वान १८१ नलकि १६ विविश्वान १८१ नलकि १८ विविश्वान १८१ नलकि १८ विविश्वान १८१ नलिकि पारियात १५५ नांदिक, वाद्यविशेष १४५ विविश्वान १८० विविश्वान १८० वाग्यवमन, रास्त्र १८० वाग्यवमन, रास्त्र १८० वाग्यवमन श्रेषि वाग्यवमन श्रेषि वाग्यवमन १८० वाग्यवमन श्रेषि वाग्यवमन १८० वा |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७५        |
| देवविमान ११४ नलक १६ दोलावलय १८१ नलका १८ दोलावलय १८१ नलका १८ दोलावलय १८१ नलका १८ दोवारिक ४५ नहरे विहिरत, सुगल-राजमहल की नहर २१ दोवारिक पारियात्र ४५ नांदिक, वाद्यविशेष १५ द्वाराप्रकोष्ठ, श्रुलिद २०८ नांदीपाठ ६ द्वितीय ब्राह्मसुमोजन ११७ नागदमन, शस्त्र १६ द्वितीय ब्राह्मसुमोजन ११० नागदमन, शस्त्र १६ द्वितीय ब्राह्मसुमोजन १०० नागदमन, शस्त्र १६ द्वितीय ब्राह्मसुमोजन १०० नागवमन श्रेष १६ द्वितीय ब्राह्मसुमेजन १०० नागार्जन का शून्यवाद १६ द्वित्वाय स्वात्रवाद १६ द्वित्वाय स्वात्रवाद १६ द्वित्वाय स्वात्रवाद १६ द्वित्वाय ब्राह्मसुमेजन १०० नागार्जन का शून्यवाद १६ द्वित्वाय स्वात्रवाद १६ द्वित्वाय ब्राह्मसुमेन विद्वाय स्वात्रवाद १६ द्वित्वाय स्वात्रवाद स्वात्रवाद १६ द्वित्वाय स्वात्रवाद स्वात्रवाद स्वात्रवाद १६ द्वित्वाय स्वात्रवाद स्वात् | <b>रे</b> वदूष्य                  | હયૂ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२६        |
| दौवारिक ४५ नहरे बिहिश्त, मुगल-राजमहल की नहर २१ दौवारिक पारियात्र ४५ नांदिक, वाद्यविशेष १४ दौवारिक पारियात्र ४५ नांदिक, वाद्यविशेष १४ दिवर्त वर १६० नागदमन, रास्त्र १६० नागदमन त्रास्त्र १६० नागदमन त्रास्त्र १६० नागवनवीथीपाल या नागवीथीपाल १३ वायवनवाथ १६० नागार्जन २० वायवनवाथ १६० नागार्जन २० वायवनवाथीपाल या नागवीथीपाल १६० नागार्जन २० वायवनवाथीपाल या नागवीथीपाल १६० वायविशेष १०० १६० वायार्जन वर्ष साववाहन नरेश २० वायार्जन वर्ष साववाहन नरेश १६० वायार्जन वर्ष साववाहन नरेश १६० वायार्जन वर्ष साववाहन नरेश १८० वायार्जन वर्ष साववाहन वरेश १८० वायार्जन १८० वायार्जन वर्ष साववाहन वरेश १८० वायार्जन १८ |                                   | २१४        | नलक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338        |
| दीवारिक पारियात्र ४५ नांदिक, वाद्यविशेष १४ द्वारमकोष्ठ, ऋविंद २०८ नांदीपाठ विद्वतीय ब्राह्मण्योजन ११० नागदमन, श्रस्त १६२ नागदमन श्रोषि १६ नागवन विशेषात्र य नागवनवीथीपात्र या नागवीथीपात्र या नागवनवीथीपात्र या नागवीथीपात्र या नागवीथीपात्र या नागवीथीपात्र या नागवनवीथीपात्र या नागवीथीपात्र या नागवीथीपात्र या नागार्जु न नाजित्र निग्नु न नाजित्र निग्नु न स्वित्र नाजित्र न स्वात्र न नाजित्र न स्वात्र नाजित्र नाजित्र निज्ञार्ज निज्ञां न स्वात्र निज्ञां न स्वात्र निज्ञां न स्वात्र न नाजित्र न् नाजित्र न् नाजित्र न् नाजित्र नाजित्र न् नाजित्र नाजित्र न् नाजित्र नाजित्र न नाजित्र निज्ञां न स्वात्र निज्ञां न स्वात्र निज्ञां न स्वात्र न नाजित्र नाजित्य  | <b>रोलावलय</b>                    | १८१        | नलशालि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 866        |
| दौवारिक पारियात्र ४५ नांदिक, वाद्यविशेष १४ द्वारमकोष्ठ, श्रविंद २०८ नांदीपाठ ६ द्वितीय ब्राह्मणभोजन ११७ नागदमन, श्रव्र नागदमन श्रोषि १६ नागवन १६२ नागार्जन २०० प्राम्मल केशरचना ६७ नागार्जन १०० प्राम्मल केशरचना ६७ नागार्जन १६० नागार्जन १६० मानेशिया १०० प्राम्मप्राम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास १०५ प्राम्मप्राम और बोधिसत्व जातक २०५ हि० प्राम्मप्राम १६० हिन्दा कर हिल्य और इतिहास १६० प्राम्मप्राम और बोधिसत्व जातक २०५ हि० हिन्दा कर हिल्य और इतिहास १६० प्राम्मप्राम १६० हिन्दा कर हिल्य और इतिहास १६० विचोचक हिल्य और इतिहास १६० विचोक | दौवारिक                           | ४५         | नहरे बिहिश्त, मुगल-राजमहल की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ो नहर २१०  |
| द्वितीय ब्राह्मण्यभोजन ११७ नागदमन, रास्त्र १६२ नागदमन ब्रोषि १६ मागदमन ब्रोषि १६ मागवन नागवनवीथीपाल या नागवीथीपाल १३ मागवन केशरचना ६७ नागार्जुन का शून्यवाद १६ मागार्जुन तथा सातवाहन नरेश २०५ माश्रमार के उपाय—समुपदेश, २८००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दौवारिक पारियात्र                 | ४५         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४३        |
| द्वितीय ब्राह्मण्यभोजन ११७ नागदमन, रास्त्र १६२ नागदमन ब्रोषि १६ मागवन प्राप्त १६२ नागदमन ब्रोषि १६ मागवन प्राप्त १६२ नागवन विशेषाल या नागविथीपाल १३ मागवन केशरचना ६७ नागार्जुन का शून्यवाद १६ मागार्जुन वथा सातवाहन नरेश २०५ माश्रामा प्रेमी, जैन साहित्य और हतिहास १८० मागार्जुन वथा सातवाहन नरेश २०५ माग्रामा प्रेमी, जैन साहित्य और हतिहास १६० माग्राम्ता व्याप्त विशेष १०५ ११६ माग्राम्ता १६० माग्राम्ता १८० माग्रामा प्राप्ता १८० माग्राम्ता १८० माग्रामा तरकस १६० माग्राम्ता १६० माग्रामा १६०  | द्वारप्रकोष्ठ, श्रलिंद            | २०८        | नांदीपाठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६४         |
| द्विपदां वर १६२ नागदमन त्रोपधि १६ मागवन १३ मागवन १३ मागवन १३ मागवन १३ मागवन १३ मागवन १३ मागवन केश्वरचना ६७ नागाज न तथा सातवाहन नरेश १०६ मागाज न तथा सातवाहन १०६ माजवाहन के सातवाहन १०६ माजवाहन के सातवाहन १०६ माजवाहन १०६ माजवाहन हो सातवाहन १०६ माजवाहन १० |                                   | ११७        | नागदमन, शस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२७        |
| धनपाल २ नागवनवीथीपाल या नागवीथीपाल १३ मामलल केशरचना ६७ नागार्जुन का शून्यवाद १६ मामलल केशरचना ६७ नागार्जुन का शून्यवाद १६ मामलल केशरचना ६७ नागार्जुन का शून्यवाद १६ मामलल केशरचना १०५ नाश्चाम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास प्राम्प्रमार के उपाय—समुपदेश, २८ है०,१०० मामला करक १३६ हि० धमशास्त्री, संप्रदायविशेष १०७ ११६ माली १४६,१४ माली १४६ माली १४६,१४ माली १४६ माली १६६ माली | द्वेपदां वर                       | १६२        | नागदमन श्रोषधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६०        |
| धमस्मनयः १०६ नागार्जं न का शून्यवाद १६ मागार्जं न तथा सातवाहन नरेश २०५ १० मागार्जं न तथा सातवाहन नरेश २०५ १० मागार्जं न तथा सातवाहन नरेश २०५ १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३१        |
| धर्ममल्ल केशरचना ६७ नागार्जुन का शून्यवाद १६ मिकीप्ति ६ नागार्जुन तथा सातवाहन नरेश २० ममेदेशना २०५ नाथ्राम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास पर्मेशचार के उपाय—समुपदेश, २८/८०,१० धर्मेशासन कटक १३६/८० नानाकपाय कर्जुर नाताकपाय धर्म १६ मिशासन कटक १३६/८० नाताकपाय धर्म १६ मिशासने, संप्रदायविशेष १०७,११६ नाली १४६,१४ मिशासने, धाय १८६ नालीवाहिक, फीलवान १४६ माश्रीस, धाय १८६ निचोलक (प्रच्छदपट) निचोलक (प्रच्छदपट) मिशासक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निद्राकत्वर १६ मिशासने संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ मिहाकत्वर १६ मिशासने संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निस्तारण प्रतिहार १६ मिशासने स्थापति, दुलको चाल १३२ निवीण १६० मिशासने १६ | त्रनपाल                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| धर्मकीर्ति ६ नागार्जु न तथा सातवाहन नरेश २० मर्मदेशना २०५ नाथ्राम प्रेमी, जैन साहित्य ग्रौर हतिहास प्रमंप्राचार के उपाय—समुपदेश, २८/८०,१० धर्मश्राचार के उपाय—समुपदेश, २८/८०,१० धर्मश्राचन कटक १३६/८० नानाकपाय कर्जुर सम्शास्त्री, संप्रदायविशेष १०७,११६ नाली १४६,१४ धर्मश्रास्त्री, संप्रदायविशेष १०७,११६ नाली १४६,१४ धर्मश्रास्त्री, संप्रदायविशेष १०७,११६ नाली १४६,१४ धर्मश्रास्त्री, धाय १८६ नालीवाहिक, फीलवान १४ धर्मश्रास्त्री, धाय १८६ निचोलक (प्रच्छदपट) प्राप्तायाय १८६ निचोलक (प्रच्छदपट) निचोलक, गिलाफ १५ धर्मामक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निद्राक्त्र प्राप्ता १६६ विश्वस्त्र प्राप्ता विभिन्न सूचियाँ १०७ धर्मामक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निद्राक्त्र प्राप्ता १६६ विश्वस्त्र प्राप्ता १६६ विश्वस्त्र प्राप्ता प्राप्त स्त्र राष्ट्र प्राप्ता प्राप्त स्त्र राष्ट्र प्राप्ता प्राप्त स्त्र राष्ट्र प्राप्ता प्राप्त स्त्र राष्ट्र प्राप्ता स्त्र स्त् | वमद्मनयः                          | 308        | and the second of the second o | २०ः        |
| धर्मदेशना १०५ नाध्राम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास पर्यम्पायार के उपाय—समुपदेश, २८००,१०० मानाकपाय कर्जुर श्रम्भास्त्री, संप्रदायविशेष १०७,११६ नाली १४६,१४ धनलएड ६२,२०७,२१०,२११,२१६,२१७ नालीवाहिक, फीलवान १४ धातकी, धाय १८६ निचोल्जक (प्रच्छदपट) धार्मेश संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निद्राकलश धार्मेक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निद्राकलश धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निक्तारण प्रतिहार धोरण्यति, दुलकी चाल १३२ निर्वाण प्रतिहार १६० मित्रीय १६० निर्वाण प्रतिहार १६० मित्रीय १६० मित्रीय प्रतिहार १६० मित्रीय १६० मित्रीय प्रतिहार १६० मित्रीय प्रतिहार १६० मित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय प्रतिहार १६० मित्रीय हित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय १८०,१९७ मित्रीय हित्रीय १८०,१९७ मित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय १६०,१९७ मित्रीय हित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय १८०,१९७ मित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय हित्रीय हित्रीय १६० मित्रीय हित्रीय  | त्रम्मिल्ल केशरचना                | ७३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$8        |
| धर्मप्रचार के उपाय—समुपदेश,  धर्मदेशना श्रौर बोधिसत्व जातकर०५िट०  धर्मशासन कटक  धर्मशास्त्री, संप्रदायविशेष  १०७११६  धवलएह ६२,२०७,२१०,२११,२१६,२१७  धवलएह ६२,२०७,२१०,२११,२१६,२१७  धातकी, धाय  १८६  निचोलक (प्रच्छदपट)  धार्माह्र  धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ  १०७  धार्मिक संप्रदाय, दिवाकर्मित्र के श्राश्रममें १०७  धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में २०६  धोरण्णति, दुलकी चाल  १६०  विचीण्  १६०  विचीण्वर्णे  १०८,१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वर्मकीर्त्ति                      | ६          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70:        |
| धर्मदेशना श्रौर बोधिसत्त्व जातकर०५टि० नानाकषाय कर्जुर धर्मशासन कटक १३६टि० नारायणीय धर्म ११ धर्मशास्त्री, संप्रदायविशेष १०७११६ नाजी १४६,१४ धवलप्रह ६२,२०७,२१०,२११,२१६,२१७ नाजीवाहिक, फीजवान १४ धातकी, धाय १८६ निगडताजक १४ धात्रेयी, धात्रीसुता ६८ निचोजक (प्रच्छदपट) थारायह ११६ निचोजक, गिजाफ १५६ मिमाजगह, देवग्रह धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निहाकज्ञ धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरमित्र के श्राश्रममें १०७ निहाकज्ञ धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निरुत्तात्र १६६ मिरुत्तात्र १६० विश्वाण प्रतिहार धारणाति, दुलकी चाल १३२ निर्वाण प्रतिहार १६० विश्वाण १६० निश्वाण १८० निश्वाण १८० निश्वाण १८० निश्वाण १८० निश्वाण १८० निश्वाण १९० १९० १९० १९० १९० १९० १९० १९० १९० १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वर्मदेशना                         | २०५        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| धर्मशासन कटक १३६टि० नारायणीय धर्म ११६<br>धर्मशास्त्री, संप्रदायविशेष १०७ ११६ नाली १४६,१४<br>धवलएह ६२,२०७,२१०,२११,२१६,२१७ नालीवाहिक, फीलवान १४<br>धातकी, धाय १८६ निगडतालक १४<br>धात्रेयी, धात्रीसुता ६८ निचोलक (प्रच्छदपट) ११६ निचोलक, पिलाफ १५<br>धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निद्राकलश १५<br>धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरमित्र के त्राश्रममें १०७ निद्राकलश १६०<br>धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निस्त्यारण प्रतिहार<br>धोरणागित, दुलकी चाल १३२ निर्वाण १६० निवाण<br>धाँकनीनुमा तरकस १६० निवाण<br>ध्रुवागीित १६ निवाण्ह १०८,१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वर्मप्रचार के उपाय—समुपदेश,       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८टि०,१०६  |
| धर्मशास्त्री, संप्रदायविशेष १०७ ११६ नाली १४६,१४<br>धवलपृष्ट ६२,२०७,२१०,२११,२१६,२१७ नालीवाहिक, फीलवान १४<br>धातकी, धाय १८६ निगडतालक १४<br>धात्रेयी, धात्रीसुता ६८ निचोलक (प्रच्छुदप्ट) १४६<br>धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निद्राकल्ख १४<br>धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरमित्र के ग्राश्रममें १०७ निद्राकल्ख १४<br>धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निरुत्सारण प्रतिहार<br>धोरण्याति, दुलकी चाल १३२ निर्वाण प्रतिहार<br>धौकनीनुमा तरकस १६० निर्वाण<br>श्रुवागीति १६ निश्रायह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | धर्मदेशना श्रौर बोधिसत्त्व जातकः  | २०५टि०     | नानाकपाय कर्बुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५१        |
| धर्मशास्त्री, संप्रदायविशेष १०७ ११६ नाली १४६,१४<br>धवलप्रह ६२,२०७,२१०,२११,२१६,२१७ नालीवाहिक, फीलवान<br>धातकी, धाय १८६ निगडतालक<br>धात्रेयी, धात्रीसुता ६८ निचोलक (प्रच्छदपट)<br>धाराप्रह २१६ निचोलक, गिलाफ १७<br>धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निद्राक्लश<br>धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरमित्र के ग्राश्रममें १०७ निद्राक्लश<br>धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निस्त्सारण प्रतिहार<br>धोरण्याति, दुलकी चाल १३२ निर्वाण<br>धौकनीनुमा तरकस १६० निर्वाण<br>ध्रुवागीति १६ निर्वाण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वर्मशासन कटक १                    | ३६टि०      | नारायणीय धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११         |
| धवलगृह ६२,२०७,२१०,२११,२१६,२१७ नालीवाहिक, फीलवान १४ धातकी, धाय १८६ निचोलक (प्रच्छदपट) धारागृह १६ निचोलक, गिलाफ १५ धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निद्राकलश १६ धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरमित्र के त्राश्रममें १०७ निद्राकलश धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निच्लागृह, देवगृह धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निच्लाग्र प्रतिहार धारणाति, दुलको चाल १३२ निर्वाण प्रतिहार धारणाति, दुलको चाल १६० निर्वाण १६० निर्वण १६० निर्वाण १६० निर्वाण १६० निर्वाण १६० निर्वाण १६० निर्वाण १६० निर्वाण १००,१६० निर्वण १००,१६० न |                                   | ७७. ११६    | नाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४६,१४५    |
| धातकी, धाय १८६ निगडतालक १४<br>धात्रेयी, धात्रीसुता ६८ निचोलक (प्रच्छदपट)<br>धारायह २१६ निचोलक, गिलाफ १५<br>धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निदाकलश<br>धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरिमत्र के ग्राश्रममें १०७ निमालगह, देवयह<br>धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निस्त्सारण प्रतिहार<br>धोरणगित, दुलकी चाल १३२ निर्जात शत्रमहासामन्त<br>धौंकनीनुमा तरकस १६० निवाण<br>धृवागीति १६ निशायह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४५        |
| धाराग्रह २१६ निचोलक, गिलाफ १९६ धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निदाकलश १९६ धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरमित्र के त्राश्रममें १०७ निमालगह, देवग्रह धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निक्तसारण प्रतिहार धारणाति, दुलकी चाल १३२ निर्जात शत्रुमहासामन्त धाँकनीनुमा तरकस १६० निर्वाण १८० निर्वा |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 887        |
| धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न सूचियाँ १०७ निदाकत्त्र र धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरिमत्र के आश्रममें १०७ निमाजगह, देव ग्रह धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निरुत्सारण प्रतिहार धोरणागित, दुलकी चाल १३२ निर्जात अनुमहासामन्त धाँकनी नुमा तरकस १६० निर्वाण १६ निर्वाण १६ निर्वाण १६ निर्वाण १६ निर्वाण १६ निर्वाण १६ निर्वाण १०८,१९ मुवागीति के मेद १६ निर्वाण १०८,१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वात्रेयी, घात्रीसुता              | 33         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60         |
| धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरिमत्र के त्राश्रममें १०७ निमाजगह, देव ग्रह धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निरुत्सारण प्रतिहार धोरणगित, दुलकी चाल १३२ निर्जात श्रुमहासामन्त धाँकनीनुमा तरकस १६० निर्वाण मिन्नागित १६ निश्चाग्रह भ्रुवागीति के मेद १६ निश्चार्थमूर्ण १०८,१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | २१६        | निचोलक, गिलाफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १७         |
| धार्मिक संप्रदाय, दिवाकरिमत्र के त्राश्रममें १०७ निमाजगह, देव ग्रह धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निस्त्सारण प्रतिहार धोरणगित, दुलकी चाल १३२ निर्जात शतुमहासामन्त १६० निर्वाण धाँकनी नुमा तरकस १६० निर्वाण १६ निर्वाण १६०८,१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न स्चियाँ | १०७        | निद्राकलश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٢         |
| धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छ्वास में १०६ निरुत्सारण प्रतिहार १९ धोरणगति, दुलकी चाल १३२ निर्जित शतुमहासामन्त २६ धाँकनीनुमा तरकस १६० निर्वाण १६ निशाणह १६ निशाणह १०८,१९ प्रवागीति के मेद १६ निशायचूर्णि १०८,१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | ाम में १०७ | निमाजगह, देवगृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288        |
| धोरण्गति, दुलकी चाल १३२ निर्जित शत्रुमहासामन्त २३ धौंकनीनुमा तरकस १६० निर्वाण १६ निशाण्ड २३ प्रुवागीति १६ निशाण्ड १०८,११ प्रुवागीति के मेद १६ निशीथचूर्णि १०८,११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |            | निरुत्सारण प्रतिहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208        |
| धौंकनीनुमा तरकस १६० निर्वाण<br>ष्रुवागीति १६ निर्चाण्ड<br>प्रुवागीति के मेद १६ निर्चाथचूर्णि १०८,१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |            | निर्जित शत्रुमहासामन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २२         |
| शुवागीति १६ निशायह <b>र</b><br>भुवागीति के भेद १६ निशीथचूर्गि १०८,११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ą          |
| भ्रुवागीति के मेद १६ निशायची रुटि १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>२</b> १ |
| ध्वजवाही १४८ निषादी १३४,१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ध वागीति के भेद                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०८,१७     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्र.<br>ध्वजवाही                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३४,१४     |
| न निस्त्रिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२         |
| नई दिल्ली के राष्ट्रपति-भवन का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नई दिल्ली के राष्ट्रपति-भवन का    |            | 그렇게 되었다고 살아보다고 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११         |

| नृपुर, गुल्फ तक                     | ६१      | पत्रलता                                 | १५१       |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|
| नृत्तरौतियाँ, भरत के अनुसार         | ३४      | पत्रलता, पत्रांगुली                     | ७५        |
| नेत्त्र)                            | १५२     | पत्रलता, राज्यशी की ताम्बूलवा           | हिनी २०३  |
| नेत्र, वस्त्रविशेष                  | २३,७६   | पत्रांकुर कर्णपूर                       | १५७       |
| नेमि, नींव                          | २१५     |                                         | 06        |
| नैगमेश                              | 308     | पदक या मध्यमिण                          | २०३       |
| नैचिकी गऊ                           | ३६      | पदहंसक नृपुर                            | ६७        |
| नैयायिक                             | ११२     | पदाति-सेना                              | २०        |
| q                                   |         | पदातिसैनिक का चित्रण                    | २०        |
| पंचकू <b>ल</b>                      | २०३     | पद्मावती                                | १३४       |
| पंचतंत्र का गुजराती श्रनुवाद, सांडे | सरा १०८ | परभाग                                   | ७५,१५२    |
| पंचांगप्रणाम                        | १७०     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १६८       |
| पंचाग्नितापन                        | 200     | परमेश्वरप्रसाद शर्मा                    | १८टि०     |
| पंचब्रह्म                           | 38      |                                         | १७५       |
| पंचव्यूह—वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यु  | न,      | परिचेप ( पहिकाबन्घ )                    | १५१       |
| श्रनिरुद्ध श्रीर साम्ब              | ११२     | परिखा                                   | २१७       |
| पंचात्मक बुद्ध                      | 38      | परिधानीय वस्त्रयुगल                     | १७५       |
| (पंचाधिकरणोपरिक, पाट्यु परिक)       | 888     | परिवर्ह (साज-सामान)                     | 828       |
| पंचास्य                             | 68      | परिमल                                   | ६६        |
| पच्छार, बगल के रास्ते               | २१२     | परिवस्त्रा (कनात)                       | 888       |
| पिच्पूपिका वापिका                   | १८८टि०  | परिवर्धक (== श्रश्वपाता)                | 80,880    |
| पिद्यों श्रौर पशुत्रों का वर्णन,    |         | परिब्राट्                               | १२०       |
| दिवाकरिमत्र के स्त्राश्रम में       | १८६     | पलस्तर                                  | ७२        |
| पट                                  | 68      | पलानों में खुइसवारों की,                |           |
| पटकुटी (तम्बू)                      | 888     | पल्लव (फूलपत्ती का कटाव)                | १५१       |
| पटचर कर्पट                          | १३३     | पल्लीपरिवृढ (शबर-बस्तियां के स्व        | वामी) १३१ |
| पटचर चीरिका या चीरिका               | १६६     | पवते, श्राइ० एस्० (स्ट्रक्चर            |           |
| पटवितान (शामियाना)                  | ८१      | श्रॉफ् दि श्रष्टाध्यायी)                | ५४६०      |
| पटसन ( पद्टसूत्र )                  | १७३     | पश्चिमासनिक परिचारक ( हाथि              | यों पर    |
| पटह                                 | १४३     | बैठे हुए)                               | १५०       |
| पटी                                 | ८१      |                                         | ,१११,१६३  |
| <b>45</b>                           | १५८     | पांडु                                   | १६७       |
| पट्टबंघ, हाथियों के मस्तक के        | ४१      | पांडुरि भित्तु                          | २०७,२०८   |
| पत्रभंगपुत्रिकाप्रतिमा              | ६४      | पाटलपुब्प                               | १८५       |
| पत्रभंगमकरिका                       | १४      | पाटल मुदा = मिटी की वाल मुहरें          | 428       |
|                                     |         | 이 상 때에 다른 중 화일은 이번 회사들은 경우 하는데 되었다.     |           |

|                                  | •         |                                 |              |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
|                                  | (         | <b>११</b> )                     |              |
| पाटल या लाल शर्करा ६             | ५, १८५टि० | पुरुषों की जातियाँ हंस, शह      | ा, रचल,      |
| पाटी                             | १४३       | भद्र ग्री                       | र मालव्य १०३ |
| पाटोपति                          | १४३       | पुलकबन्ध                        | २४           |
| पादता <b>डितक</b> म्             | २१५       | पुष्पदन्त                       | २८टि०        |
| पादताडितकं ( चतुर्भाणी-संग्रह    |           | पुष्पवाटिका                     | रश्६         |
| श्रिधकरण तथा प्राड्विव           | •         | पुष्पभूति की भैरवाचार्य से भे   |              |
| पादफलिका (रकाब)                  | १५१       | पुष्पमूति, वद्ध नवंश के संस्थ   | •            |
| •                                |           |                                 |              |
| पानभाइन                          | १७२       | पुस्तक                          | પ્રર         |
| पारसीकों का देश                  | १६६       | पुस्तकवाचक                      | प्र          |
| पाराशरिन्                        | 338       | पुस्तकें, सुभाषितों से भरी हु   |              |
| पारिजातक                         | ६६        | पुस्तकों के पत्र, अगर क         | ी छाल        |
| पारियात्र                        | १६८,१७०   |                                 | से बने १७२   |
| पारियात्र, दौवारिक               | ३७        | पूगफल ( सुपारियाँ )             | १७२          |
| पाराशरी भिच्                     | ११२, १६२  | पूर्वकालीन राजात्रों की सूर्च   | ો પ્ર૪       |
| पाराशर्य                         | १९२       | पूर्वा                          | १४१          |
| पार्थिवकुमार                     | १५०       | प्रेंग                          | ८२,८३,८४     |
| पार्थिवविग्रहाः ( मिद्री की मूनि | तयाँ ) ४८ | पृथ्वीचन्द्र चरित               | २०६,२११,२१५  |
| पार्थिवोपकरण—सौवर्णपादपीट        | ऽी, करंक, | पृथ्वीचन्द्रचरितः वास्तुशास्त्र | के           |
| कलाश, पतद्ग्रह, अवग्रह           | १६४       | विभिन्न                         |              |
| पार्वतीपरिणय                     | १टि०      | पोट=दुकड़ा, फट्टा               | १८८टि०       |
| पार्श्वचर, दधीच का               | २२        | पोतनेवाले कारीगर                | ७१           |
| पाशकपीठ                          | પ્રર      | पौरव सोमक                       | <b>શ્ર</b> ય |
| पाशिक                            | १८६       | पौराणिक                         | १०७,११५      |
| पाशुपत शैव                       | ११०       | पौरोगव                          | દ્ય          |
| पिंगलपद्मजान                     | ४१        | प्याज                           | १८४,१८५      |
| पिंगा ७६                         | , १५१,१५२ | प्रकोष्ठ                        | २१५          |
| पिंडपाती                         | १६२       | प्रग्रीवक                       | २१२,२१८      |
| पिचव्य ( रुई )                   | १८७       | प्रजीवक ( = मुखशाला )           | £3           |
| पिशेल                            | 6         | प्रवर्ण या प्रवारण              | २०८          |
| पिष्टातक ( पटवासक चूर्ण )        | ६६        | प्रचार                          | १३४टि०       |
| पीत मसार                         | દ્ય       | प्रजविन् उष्ट्रपाल              | <i>છ</i> 3   |
| पु ं ड्रदेश                      | ७७        | प्रणाम करने के प्रकार, सम्र     | ाट्को १२८    |
| पुत्रोत्सव, हर्ष के जन्म पर      | ६५,६६     | प्रणामाकामन                     | २२३          |

|                                                    | ( 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹ )                                            |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| पतापशील ( प्रभाकरवद्ध न                            | का दूसरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | के राजा जारूथ, सुद्दा                          |                    |
|                                                    | नाम) ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वैरन्त के रन्तिदेव, वृशि                       |                    |
| प्रतिसामन्त                                        | २२१,२२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सौवीर के वीरसेन एवं                            |                    |
| प्रतिहार                                           | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सोमक                                           | १३४-१३५            |
| प्रतीहार, ग्रन्तर                                  | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रयागागुं जा                                  | ३२                 |
| प्रतीहारयह                                         | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रयाग पटह                                     | १२१                |
| प्रतीहारभवन                                        | १७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रयाग-समय की तैयारी                           | १४३                |
| प्रतोत्ती                                          | २१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रवरसेन                                       | <b>o</b>           |
| पदोषवर्णन<br>पदोषवर्णन                             | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रविविक्त कद्या (रामायण )                     | 788                |
| पदोपास्था <b>न</b>                                 | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रसाद्पष्ट                                    | १५८                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रसाद-वित्तपति                                | १४६                |
| पद्योत का श्रनुज कुमारसेन                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                    |
| प्रधान सामन्त                                      | २२९,२२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रसाद, सम्राट् का                             | ₹७,४8              |
| प्रबोधचन्द्र बागची द्वारा सः                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पहतवर्त्म ( लीक )                              | 886                |
| दो संस्कृत-चीनी व                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्राग्ज्योतिषेश्वर<br>प्राग्ज्योतिषेश्वर-कुमार | १७५                |
| प्रभाकरवर्द्धन, श्रादित्यभक्त<br>—————             | <b>५</b> २<br>६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रातराशपुट                                    | १७ <i>०</i><br>१८६ |
| प्रभाकरवर्द्धन की पूजा<br>प्रभाकरवर्द्धन की मालववि |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्राभातिक योग्या                               | 581                |
| प्रभाकरवद्ध न की विजयों                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्राप्तत सामग्री १७१,१७२,१७                    |                    |
| प्रभाकरवद्ध न, महाराजाधि                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्राभृत, इंसवेग के लाये                        | १७                 |
| प्रमद्वन                                           | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पारोहक (तोबड़ा)                                | 881                |
| प्रमाद-दोष से विपत्तिग्रस्त                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पालम्बमाला                                     | ٦,                 |
| पद्मावती के नाग                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पावेशिकी                                       | ११                 |
| श्रावस्ती के श्रुतवम                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रासयष्टि                                     | 13                 |
| सुवर्णचूड, यवनेश्व                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>प्रासाद</b>                                 | 785                |
| बृहद्रथ, वत्सराज उ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | ε.                 |
| के पुत्र सुमित्र, श्र                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रासाद-कुव्तियाँ                              | २१                 |
| शरभ, मौर्य बृहद्रथ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 78                 |
| काकवर्णं, शुंग्देव                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्राचादिकी                                     | 18                 |
| प्रद्योत के छोटे व                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पि श्रार्यन ऐंड पि ड्रैवीडियन                  |                    |
| विदेहराजपुत्र गण्प                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रबोधचन्द्र बागची तथा                         |                    |
| राजा भद्रसेन करूप<br>चक्रोग देश के                 | <ul> <li>A transfer of the control of the contr</li></ul> | र्लवी                                          | १५६टि              |
| चकोर देश के<br>चामुंडीपति पुष्कर,                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रियसखी<br>चीनिकर                             |                    |
| चानुडापात पुष्कर,<br>शकपति, काशिराज                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मीतिकूट<br>मेत                                 | <b>१</b><br>११     |

|                                    | ( 8                         |                                              |                                       |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| गेत <b>पिड</b> भुक्                | ११७                         | बागा का वापिस आकर परिवार से प्रश्नोत्तर      | (५१                                   |
| गोसिडिंग्स बम्बई ख्रोरिएंटल        |                             |                                              | ,२८                                   |
| कान्फ्रेंस, १६४६                   | १६४टि०                      | बाण का समय                                   | ą                                     |
| गौदिक (प्रारोहक)                   | १४७                         | बाण का सोच-विचार, कृष्ण के संदेश पर          | ३५                                    |
| फ                                  |                             | बाण का हर्ष का राज्यविस्तार बताना            | 48                                    |
| भवरा                               | १४७                         | बाण का हर्ष को देखकर मन में                  |                                       |
| <b>फिरदौ</b> सी                    | 188                         | विचार करना                                   | ४७                                    |
| म्लीट, गुप्त <sup>्</sup> त्रभिलेख | १४१टि०                      | बाया का हर्ष के लिए स्वस्तिवाचन तथा          |                                       |
| ब                                  |                             | सम्बद्धः सांस्कृतिक सामग्री                  | ४८                                    |
| वसवारी                             | १८८                         |                                              | ,40                                   |
| वन्धनमोच्, बन्दियों को छोड़ना      | ३२                          | बाण की गद्यशैली                              | 8                                     |
| बन्धुपरिवेदा                       | १६०                         | बाए की धुमकड़ी प्रकृति                       | 8                                     |
| वबरियाँ (वर्वरक)                   | १३०                         | बाण की चित्रग्राहिणी बुद्धि                  | २                                     |
| बरफ (तुपार) का प्रयोग              | ¥3                          | बाण की माता राजदेवी                          | २६                                    |
| बरुश्रा, भरहुत                     | २००टि०                      | बाग की सभा                                   | ₹₹                                    |
| बलदेव                              | ६                           | बाण की सांस्कृतिक सामग्री                    | *                                     |
| ग्लदेव उपाध्याय, भारतीय दर्श       |                             | बाण की हर्ष से भेंट                          | 38                                    |
|                                    | १६२टि०                      | बाग् के वर्णन                                | ₹                                     |
| बलाधिकत या बलाध्यच                 | १४३                         | बाण के विचार, काव्यशैली पर                   | ₹                                     |
| बलाशना श्रोपधि                     | ७३टि०                       | बाण के भाइयों का परिचय                       | 48                                    |
| बह्ल                               | १८६टि०                      | बाग के पिता चित्रभानु                        | २६                                    |
| बहुभूमिक                           | ৩                           | बाग के पूर्वज                                | २५                                    |
| बाँका                              | १५६                         | बाणमित्र, अनंगवाण और स्चीवाण,                |                                       |
| बाँधनू की रेंगाई                   | ७३                          | बंदीजन                                       | 38                                    |
| बाँधनू की रँगाई के कपड़े           | ४७                          | बाण्मित्र, त्राखंडल, त्राचिक                 | ३०                                    |
| बॉंसखेड़ा-ताम्रपत्र                | १२६                         | बाण्मित्र, कराल, मंत्रसाधक                   | 30                                    |
| बॉंसखेड़ा-ताम्रपत्र-लेख            | ११५                         | बाणिमत्र, कुमारदत्त, पुस्तकृत्               | 35                                    |
| बागची, प्र० चं०                    | १८                          | बाण्मित्र, कुरंगिका, सैरन्थ्री               | ₹ 0                                   |
| बाजे                               | <b>६</b> ७<br><b>६</b> ७    | बाणमित्र, कुलपुत्र वायुविकार,<br>प्राकृत कां | वे २६                                 |
| बाजे, श्रलाबु-वीणा                 |                             | बाणमित्र, केरलिका, संवाहिका                  | 30                                    |
| बाजे, ग्रालिंग्यक, एकप्रकार        | हा मृद्या द् <u>ष</u><br>६७ | बार्णामत्र, गोविन्दक, लेखक                   | ٦<br>٦                                |
| बाजे, भल्लरी (भाँभा)               |                             | बाण्मित्र, चंडक, ताम्बृत्तदायक               | 3                                     |
| बाजे, तंत्री-पटह                   | ६७                          | बार्णामत्र, चन्द्रसेन श्रीर मातृषेण,         | •                                     |
| बाजे, काहल                         | ६७<br>१                     |                                              | ۱۶,۰                                  |
| बाण का 'इत्वर' होना                | २७<br>१७                    |                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| बाया का श्यर श्या                  | २८,२६,३०                    |                                              |                                       |

| बाग्गमित्र, चागीकर, स्वर्णकार   | 35        | वाह्म, राजकुल की दूसरी कच्या                            | तक                               |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| बाण , जयसेन, कथक                | 35        | का भाग                                                  | 280                              |
| बाएा ,, जीमूत, मार्द गिक        | 35        | बाह्य सन्निवेश                                          | 30,200                           |
| बाण ,, तांडविक, युवालासक        | २६        | बाह्य आस्थान मंडप                                       | १७०,२१७                          |
| बारा ,, ताम्रचृङ, मस्करी        | ३६        | बाह्मपरिजन                                              | 88                               |
| बाण ,, हरिणिका, नर्त्तकी        | ३६        | बाह्यसिनवेश के पड़ाव                                    | ३७,३८                            |
| बारा , दर्दु रक, गान्धर्वोपाध्य | ाय २६     | बुह्रे कुलपुत्र                                         | १६४                              |
| बारा ,, दामोदर, दादु रिक        | 37        | बुद्धचरित                                               | ६,६२टि०                          |
| बाण 🔑 पुस्तकवाचक, सुदृष्टि      | २६,५२     | बृहत्कथा                                                | 6                                |
| बार्ण ,, बारवाण श्रीर वासवार    | प         | बृहत्कथामंजरी                                           | १७१टि०                           |
| विद्य                           | ान् २८    | बृहत्संहिता, गंधयुक्तिप्रकरण                            | १७३टि०                           |
| बारा :, वीरवर्मा, चित्रकृत्     | 35        | बृहस्पति                                                | 208                              |
| बाण , भाषाकवि ईशान              | २८        | बृहस्पति का कटाह                                        | २०६                              |
| बाया ,, भीमक, कितव              | ३०        | बेताल                                                   | २०६                              |
| बागा , मंदारक, भिपकपुत्र        | ३०        | बोक्त या भार-संभार, भार भारक                            | १८७१८०                           |
| बारा ,, मधुकर श्रीर पारावत,     | गांशिक २६ | बोस्टन म्यूजियम-बुलेटिन                                 |                                  |
| बाण ,, मयूरक, जांगुलिक          | ₹६        | (ग्रगस्त, १९२६)                                         | १५१टि०                           |
| बाण ,, इद्र श्रीर नारायण        | 30        | बीद्धधर्म का विशेष प्रचार                               | <b>१</b> E <b>४,१</b> E <b>५</b> |
| बारा ,, लोहितात्त्, श्रसुरविवर  | व्यसनी २६ | बीद्धधर्म के विभिन्न श्रमिशाय                           |                                  |
| बारा ,, वक्रधोरा, शैव           | २६        | तथा संस्थाएँ — दिवाकरगित्र                              |                                  |
| बाण ,, वर्णकवि वेणीभारत         | २८        | श्राश्रम में १६४                                        | . 824, 864                       |
| बारा ,, विहंगम, घातुवादविद      | ३०        | बोद संगीति श्रलंकार                                     | ६                                |
| बारा ,, वीरदेव, च्पराक          | 38        | बोद्ध संस्कृत साहित्य                                   | ₹                                |
| बारा , शिखंडक, शैदालियुव        | अङ्गा     | ब्रह्मगुप्त                                             | १२६रि०                           |
| बाण ,, सिन्धुपेणा, हैरिक        | २८        | ब्रह्मवाद् ी                                            | 888                              |
| बाण ,, सुमति, पाराश्चरी         | 35        | ब्रह्मचूच्                                              | १७१                              |
| बाण ,, सोमिल श्रीर प्रहादि      | इत्य,     | प्रह्मा                                                 | १२                               |
|                                 | गवैये २६  | ब्राह्मरायह                                             | ₹ १                              |
| बागा-राजदरवार के वास्ते प्रया   | रा ३६     | ब्राह्मण, मुनिवृत्तिवाले                                | २५                               |
| बालक (सम्बोधन रूप में)          | くき        | <b>3</b> T                                              |                                  |
| बालपाश                          | १५७,१५८   | भंगुर उत्तरीय                                           | ७६                               |
| बालपाशिक                        | १८६       | भंगुर (पुन्नटदार)                                       | ৩६                               |
| बाल्यकाल, कुमारी का             | ६८        | भांड की हुए से भेंट                                     | 160,968                          |
| बाहु (भुजाती)                   | १२३       | भंडारकर, डी०                                            | Ę                                |
| बाह्य, प्रतीहार                 | २०८       | भंडारकर, डॉ॰ देवदत्त रामकृष्या<br>भंडि, बाल्यावस्था में | १३५टि०<br>६८                     |

| भगदत्त                                                                                   | १७५                           | भित्तु १६                                                                                                   | .२,१६३,२००                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| भद्रासन                                                                                  | १३६                           |                                                                                                             | ८,२१०,२१८                                    |
| भवस्ति                                                                                   | १८                            | भुजंग                                                                                                       | 38                                           |
| भवभूति, उत्तररामचरित १                                                                   | ११टि०                         | भुजंगता                                                                                                     | 38                                           |
| भंडि का वेश तथा ग्राभूषण                                                                 | इह                            | <b>स्क</b> म्प                                                                                              | १८६                                          |
| भक्ति (हिं० भौत, ग्रं० डिजाइन)                                                           | ७४                            |                                                                                                             | १७५                                          |
| भरत ( नाट्यशास्त्र के रचयिता )                                                           | ই४                            | भूपालवल्लभतुरंग, खास                                                                                        |                                              |
| भत्सु या भर्ड, बाएा का पूर्वज                                                            | २२१                           |                                                                                                             | १०५                                          |
| भवनपादपों की सूची - जातिगुच्छ, भवन-                                                      |                               | भृगु                                                                                                        | १०७                                          |
| दाडिमलता, रक्ताशोक, श्रन्तःपुर-बार्                                                      | đ                             | <b>भृ</b> गुपतन                                                                                             | १०७                                          |
| बकुल, प्रियंगुलतिका, सहकार                                                               | 53                            | भैरव                                                                                                        | १२६                                          |
|                                                                                          | ४ टि०                         | भैरवाचार्य                                                                                                  | પ્રદુ,પ્રહ                                   |
| भाँत भत्ल्या या भाँत-भतीली                                                               |                               | भैरवाचार्य का वर्णन                                                                                         | ५७,५८                                        |
| भाँतें, सिखयों की भाँत, चुड़कले की                                                       | ७४                            | A -                                                                                                         | યુહ                                          |
| भाँत, धनक की भाँत, मोडी                                                                  |                               | भैरवाचार्य के शिष्य टीति                                                                                    |                                              |
| ( मोरनी ) की भाँत, लाइ की भाँत,                                                          | 1                             |                                                                                                             | ी ब्राह्मण ६०                                |
| चकरी की भाँत, केचवे की भाँत,                                                             |                               | ,, ,, ,, कर्णताल व                                                                                          |                                              |
| धानी-भूँगडे की भाँत, डिलिया                                                              |                               | भैरवाचार्य का वेश                                                                                           | ६०                                           |
| छात्र ही की भाँत, बाधकुं जर भाँत                                                         |                               | भोगपति                                                                                                      | १६५,१६७                                      |
| श्रादि                                                                                   | ७४                            | भोजक अथवा मग अथ                                                                                             |                                              |
| भाग, राजग्राह्म कर                                                                       | २२३                           |                                                                                                             | सण ६४,६५                                     |
| भागवत १०७,१११                                                                            | ,१६५                          |                                                                                                             | १७२                                          |
| •                                                                                        | र्शट०                         | भ्रष्टराज्योत्सन्नराजवंशप्रति                                                                               | ष्ठापन २२३                                   |
| भारक १८७                                                                                 | 9टि•                          | म                                                                                                           |                                              |
| भारत                                                                                     | પ્                            | मंगलातपत्र                                                                                                  | १६०                                          |
| भारतीय वेशभूषा, मोतीचन्द्र-कृत ७३टि०,                                                    |                               | मंगलवलय                                                                                                     | १८०                                          |
| _                                                                                        | ४टि०                          | मंगोलकास्ट्यूम्स, हेनीहेर                                                                                   | ल्डहेन्सन                                    |
| भारिव, किरातार्ज्जीय—                                                                    |                               |                                                                                                             | १५६                                          |
|                                                                                          |                               |                                                                                                             |                                              |
| भोगीलाल सांडेसरा-कृत गुजराती                                                             | •                             |                                                                                                             | ट०, १५६टि०                                   |
| पंचतंत्र १०८                                                                             |                               | मंडनक भांड                                                                                                  | ट०, १५६टि०<br>१६२                            |
| पंचतंत्र १०८<br>भारिक                                                                    | १६४                           | मंडनक भांड<br>मंडनकृत                                                                                       | ટેંo, १५ <b>६ટિં</b> o<br>१६२<br>૨૨૪         |
| पंचतंत्र १०८<br>भारिक<br>भावना-स्नान                                                     | १६४<br>१२५                    | मंडनक भांड<br>मंडनकृत<br>मंडपिका                                                                            | ट०, १५६टि०<br>१६२<br>२२४<br>२१५              |
| पंचतंत्र १०८<br>भारिक<br>भावना-स्नान<br>भास                                              | १६४<br>१२५<br>७               | मंडनक भांड<br>मंडनकृत<br>मंडपिका<br>मंडलीनृत्त                                                              | ट०, १५६टि०<br>१६२<br>२२४<br>२१५<br>३३        |
| पंचतंत्र १०८<br>भारिक<br>भावना-स्नान<br>भास<br>भास्करद्युति (भास्करवर्मा)                | १६४<br>१२५<br>७<br>१७५        | मंडनक भांड<br>मंडनकत<br>मंडपिका<br>मंडलीनृत्त<br>मंदपाल, मुनि                                               | ट॰, १५६टि॰<br>१६२<br>२२४<br>२१५<br>३३<br>१३  |
| पंचतंत्र १०८ भारिक भावना-स्नान भास भास्करद्युति (भास्करवर्मा) भास्करवर्मा                | १६४<br>१२५<br>७<br>१७५<br>१७५ | मंडनक भांड<br>मंडनकृत<br>मंडपिका<br>मंडलीनृत्त<br>मंदपाल, मुनि<br>मंद्योर के लेख                            | ट॰, १५६ टि॰<br>१६२<br>२२४<br>२१५<br>३३<br>१३ |
| पंचतंत्र १०८<br>भारिक<br>भावना-स्नान<br>भास<br>भास्करद्युति (भास्करवर्मा)<br>भास्करवर्मी | १६४<br>१२५<br>७<br>१७५        | मंडनक भांड<br>मंडनकृत<br>मंडपिका<br>मंडलीनृत्त<br>मंदपाल, सुनि<br>मंद्सोर के लेख<br>मंदािकनी, दिवाकरमित्र ह | ट॰, १५६टि॰<br>१६२<br>२२४<br>२१५<br>३३<br>१२० |
| पंचतंत्र १०८ भारिक भावना-स्नान भास भास्करद्युति (भास्करवर्मा) भास्करवर्मा                | १६४<br>१२५<br>७<br>१७५<br>१७५ | मंडनक भांड<br>मंडनकृत<br>मंडपिका<br>मंडलीनृत्त<br>मंदपाल, मुनि<br>मंद्योर के लेख                            | ट॰, १५६टि॰<br>१६२<br>२२४<br>२१५<br>३३<br>१२० |

|                             | ३७,२०७,२०८                | महागंडल <b>गृ</b> जा                    | 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मंदुरा                      | ৬१                        | महामांस निक्रय                          | 41,48,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मकरमुखप्रणाख                | १७                        | हाथियों के श्रिधिकारी (                 | श्रर्थशास्त्र के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मकरमुख, महाप्रणाल           | ४६टि०,१००                 |                                         | श्रनीकस्थ १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मग्नांशुक (वेटह्रेपरी)      | १४८                       | महाराज                                  | २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मठिका                       |                           | महामात्र                                | १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मिण्तारा, हर्ष की छावन      | ।<br>१५४टि०,१६८टि०        | _                                       | ८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मथुरा म्यूजियम हैंडबुक      | १५३टि०,१८७                |                                         | १२८,२०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मथुरा-संग्रहालय             |                           | महासत्त्व                               | १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मधुरा से प्राप्त खरोष्टी रि | १७०<br>१७०                | महासामन्त                               | २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्तेख                       | ६३                        | महावस्थानमंडप, बाह्या                   | ध्यानगंडप २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मधुबन ताम्रपष्ट             | १७३                       | महादार                                  | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मधुरस                       | १६६                       | 5 6 6.                                  | १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मलकुथ                       | १६८                       |                                         | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मलयाचल                      | 30                        |                                         | २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मल्लक्ट                     | १५०टि                     | -                                       | ५४, १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मल्जिनाथ                    | £8                        |                                         | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मसार ( श्रश्मसार )          |                           |                                         | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मस्करी                      | १०७,१६५                   |                                         | ा श्राभूगण ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मस्करी साधु                 | 887                       |                                         | to the second se |
| महाकान्तार                  |                           |                                         | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| महादंडनायक                  | ११                        |                                         | ४४टि०,२२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| महादेवी-पदस्चक प            | <b>.</b> ,                | ६ मानसार                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| महानवमी                     |                           | .१ मायृरातपत्र शिरोभूप<br>८ गार्जारानना | ĘĘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| महानस                       | १४८,२११,२१                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| महानिवेशन                   |                           |                                         | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| महापुरागा, जिनसेनव          | 454                       | १३ भालती का वेश                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| महापुराण, पुज्यदन्तः        |                           | ८ मालती के आभूषण<br>४४ मालती, दधीच की   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| महाप्रतीहार                 |                           |                                         | ६३,१२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| महाभारत                     | ११८,१२२,१६८, <b>२०५</b> ि |                                         | १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| महाभैरव                     | ٦                         | ०६ माल्वराज                             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| मालवराजकुमार, कुमारगुप्त        | ग्रीर          | यं जो लिख खित = खराद पर च      | ाया           |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| माघवगुप्त                       | ६६             |                                | हुन्ना १८६    |
| मालव-संवत्                      | १२०            | यज्ञवादी मीमांसक = (सप्तता     | _             |
| मानियर विलियम्स, संस्कृत-क      | ीश             | यमपद्धिक                       | 83            |
|                                 | १०३टि०,१८८     | यशस्तिलकचम्पू                  | ७६टि०         |
| माषीय                           | •              | यशोधरचरित                      | શ્યૂ          |
| मिराशी, वा० वि०                 | ६,७            | यशोवती का दोहद, हर्ष के जन्म   | के पूर्व ६४   |
| मुखघा <b>स</b>                  | १६३टि०         |                                | શંક           |
| मुगलकालीन महल                   | <b>२</b> १५    | ,, ,, स्वप्न                   | ६४            |
| <b>मुक्तांशुक</b>               | २००टि०         | **                             | र्श्वचर-चेटी, |
| मुक्ताफलहार                     | २४             | कात्यायनिका धात्रेयी श्रौर     | कंचुकी ६८     |
| मुखर-वंश                        | ८३             | यशोवती, प्रभाकरवर्धन की राज    | य-            |
| मुखालेपन                        | १४७            | महिषी                          | ६३,६४         |
| मुनि ( दिगम्बर जैनसाधु )        | १२०            | यामचेटी                        | १४४           |
| मुनिवृत्तिवाले ब्राह्मण, बाण व  | हे पूर्वं ज २५ | यापनीय साधु                    | 308           |
| मृगतंत्रतंत्री                  | १८६टि०         | याज्ञवल्क्य                    | २०५           |
| मृच्छकटिक; वसन्तसेना का ग       | ह्ह २१५        | याज्ञवल्क्यस्मृति              | ११०,२२१       |
| <b>ਜੇਂ</b> ਠ                    | १६४            | यात्रा (जात)                   | ३२,३३         |
| मेठ इस्तिपक                     | १४८            | युधिष्ठिर                      | १६८           |
| मेखलक                           | ३५             | योगपष्ट                        | १५            |
| मेघदूत                          | <b>શ્</b> પ્   | योगपट्टक                       | 86            |
| मैत्रायणी शाखा का ब्राह्मण      | १९३            | योगभारक                        | યહ            |
| मेमोरियल सिलवाँ लेवी            | १६६टि०         | ₹                              |               |
| नोतीचन्द्र, बम्बई-संग्रहाल्य    | की             | रकाब                           | २३,१५१        |
| . पां                           | त्रिका १६८टि०  | रिच्छिपुरुष                    | ६८            |
| नोहेनजोदड़ो की खुदाई            | १५७            | रघु                            | १६७           |
| ील                              | ११८            | रघुवंश ४७टि०, १२२टि०, १        | ξε,           |
| गैवि                            | <b>२</b> २३    |                                | , २०२टि०      |
| गै <b>लिमालतीमालिका</b>         | . १७           | रत्नकरतल चत्तुर्विशोधनविद्या   | १६            |
| यान (कोश)                       | १२३            | रत्नेश्वर                      | 6             |
| विवस्, (मुलायम)                 | 338            | रभसारब्धनर्त्तन                | ३३            |
| य                               |                | रसायनवैद्यकुमार                | <i>६</i> इ    |
| त्रघारा, फव्वारा                | २११,२१८        | रसेन्द्रद <b>र्शन</b>          | १९६           |
| <b>वंत्रपंजर, पात्र रखने</b> का | २०४टि०         | राववन, एन श्राउटलाइन           | २०            |
| ां <b>प्र</b> व्यजन             | २१६टि०         | राजकुं जर या देवस्य श्रीपवाह्य | 204           |

|                                              | (                       | <b>?</b> <                       |                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| राजकुंजर का श्रवस्थान                        | मंडप २ <u>१</u> ७       | राज्यश्री का विवाद               | ६६,७०,८४,८५,८६  |
| राजकुल                                       | १५०,२०७,२०८             |                                  | २०८,२११,२१३,२१४ |
| राजद्वार                                     | ३७ १५०,२१७              | * * *                            |                 |
|                                              |                         |                                  |                 |
| राजश्र की ड्योड़ी ( श्र                      | । (वन्दका) । ७ ६४<br>१४ |                                  | ₹₹              |
| राजपुत्र कुमारक                              |                         | •                                |                 |
| राजभवन                                       | ३७,२०७                  |                                  |                 |
| राजमन्दिर की शोकपूर्ण                        | _                       |                                  | 9.3             |
| राजमहिषियाँ, नृत्य करत                       | _                       | <b>रुद्रयामलतंत्र</b>            | १०४टि०          |
| राजयुध्वा—ज्येष्ठ मल्ल                       |                         | रूप ( श्राकृतियुक्त ठण           | •               |
| •                                            | ष्टाध्यायी ) २११        |                                  | १८७टि०          |
| राजवल्लभ<br>राजवाजियों की मन्दुरा            | ६८,२१४<br>२ <b>१</b> ७  |                                  | ३३<br>१२४टि०    |
| राजवेशम, धृतराष्ट्र का                       | <b>२</b> १३             | रोमक जातक                        | 338             |
| राजसेवक की निन्दा                            |                         | ल                                |                 |
| राजसेवा की निन्दा                            |                         |                                  | १६४             |
| राजतमा का निष्य                              | १७६,१८ <b>०</b>         |                                  | 240             |
| राजहंस १००,१०१                               | ,१०२,१०३,१०४            |                                  | દ્દ             |
| राजा                                         | <b>२</b> २४             | <b>खता</b> ग्रह                  | <b>२</b> १२     |
| राजादन, खिरनी                                | 866                     | लतामंडप                          | <b>२</b> १०     |
| राजान ( सोमवाले )                            | <b>१</b> १३             | ललाटलुलितचामी <b>कर</b> च        | किंक २२         |
| राजा (सोम)                                   | ११३                     | <b>ख</b> लित विस्तर              | ₹               |
| राजिल                                        | १७६                     | लवंगपुष्प                        | <b>₹</b> ⊍₹     |
| राजेश्वर                                     | ६                       | त्तवण कतायी                      | * <b>१४६</b>    |
| राज्यवद्धन                                   | १८०,१८१                 | लांछित लावएय                     | १०१             |
| , को बुद्ध के समान                           |                         | लाजवदीं कंचुक                    | <b>१</b> ५३,१५७ |
|                                              | ही <b>क</b> ल्पना ११६   | ` '                              | १८७             |
| "के निजी परिजन—<br>—————                     |                         | वाच पद्यांशुक                    | 23              |
| श्रम्बरवाही, भृ                              |                         | लालातन्तुज<br>चित्रेति स्ति च्या | 3e              |
| श्राचमनधारी, त                               | •                       | लिट्रेरी हिस्ट्री श्रॉफ् इ       | •               |
|                                              | बड्गग्राही ११८          |                                  | १७              |
| राज्यवद्धान, परमसौगत<br>राज्यवद्धान, पिता की |                         | लुचा-लुंगा <b>डा</b>             | १६४<br>११०      |
| 4                                            | ११८,११६                 |                                  | ८६,१८०          |
| राज्यश्री                                    | ६६,१८१                  | लेशिक                            | १३४टि०          |

| लेशिक (घासिक)                | १३३          | वातायन                     | २१३                  |
|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| लोकायतन                      | 009          | वातायन या वातपान           | ८७,२१३               |
| लोकायत मतवाले                | ११४          | वात्स्यायन                 | १२                   |
| व                            |              | वामन                       | १०३टि०               |
| वंगक                         | १८७          | वामनभट्ट बाण्              | 8                    |
| <b>ਕੰ</b> ਠ                  | १६४          | वामांसिक चीवर              | 338                  |
| वज्रदत्त                     | १७५          | वायुपुराग्                 | પ્રર,પ્રર            |
| वठर                          | १६४          | वारवाण                     | ८०,१५३,१५४           |
| वरत्रागुग्                   | १४५          | वारवनितात्र्यों के भवन     | २१५                  |
| वत्सरूप                      | १८७टि०       | वारविलासिनियाँ. दरबार      | की ४७                |
| वधूवेश में राज्यश्री         | 28           | वारविलासिनी स्त्रियाँ      | १८२                  |
| वन की पैदावार                | १८६          | वा (व) राहमिहिर कृत बृहल   | संहिता ४३,६५,        |
| वनग्रामक (वनगाँव)            | १८२          | , ,                        | १०३,१२३              |
| वनपाल                        | १८३          | वारिक                      | १६४                  |
| वप्र ( चारदीवारी )           | २१५          | वारण श्रातपत्र             | १७०                  |
| वराइमिहिर, बृहत्संहिता       | १६०,१७०      | वार्त्तिक (वाक्य)          | પૂરૂ                 |
| वर्णरत्नाकर                  | १६१          | वासगृह                     | ८६,६३,२१६            |
| वर्णी                        | १०७          | वासभवन                     | रशर                  |
| वलभी                         | २१५          | वासवदत्ता                  | ४,५,६                |
| वल्लमपाल                     | \$80         | ,, ( सुबन्धुकृत )          | १७१टि०               |
| वसुबन्धु                     | १२४          | वासुकि नाग                 | २०२                  |
| वस्त्रकर्मान्तिक             | १२०          | विंघ्याटवी                 | १८१,१८२,१८३          |
| वस्त्रों के गुण              | 30           | विघस                       | १६४टि०               |
| वस्त्रों की रेंगाई           | ও४           | <b>ৰি</b> জিगीषु           | १३६                  |
| वस्त्रों के भेद — चौम, बादर, | दुकूल,       | विटरनिज, भारतीय साहित      | य १२४ <b>टि०,२०२</b> |
| लालातन्तुज, त्रांकुश ह       |              |                            | २१५                  |
| वान्त यजुष् मंत्र            | २०५          | विजारिश्न-ए-शतरंज          | १४टि०                |
| वाइवि सिल्वाँ, इन्वेस्टिगेशन | श्रॉफ् सिल्क | विज्ञानवाद ( जिनस्येवार्थव | ादशू <b>न्या</b> नि  |
| फ्रॉम एडसेन गोल ऐएड          |              |                            | दर्शनानि ) ४८        |
| लॉप-नॉर ७७टि०,८२ि            | ट०,१५५टि०    | विट                        | १७                   |
| नाग्भट                       | Ę            | वितान                      | <b></b>              |
| वाट, डिक्सनरी श्रॉफ् इकनॉरि  | ने क         | वितर्दि                    | २१५                  |
| प्रोडक्ट्स                   |              | वितर्दिका, चतुःशालिका      | ११८                  |
| वारग्रबन्ध                   | ० इ ९        | वितानक ( शामियाना )        | <b>\$</b> 8\$        |
|                              |              |                            |                      |

| विदूषक-वेष                                                             | १७     | वेत्री                              | ६३,१६६   |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| विद्या ग्रौर ग्राचार का ग्रादर्श                                       | २६     | वेला का वेप                         | 03       |
| विद्यागोष्ठी                                                           | १२     | वेला-यशोवती की प्रतीहारी            | ७३       |
| विद्यापति, कीत्तिंखता २१० टि                                           | , २१५  | वैकद्यक                             | १५,५७    |
| विद्याभ्यास श्रीर तत्त्वचिन्तन की प्रणाल                               | ती १९६ | वैवानस                              | १११,१६५  |
| विद्याराज ब्रह्मसूत्र                                                  | ६०     | वैयाकरण (शाब्द)                     | १०८      |
| विधि विधान दिग्विजय से पूर्व                                           | ३६१    | वैन्यगुप्त गुर्णेघर ताम्रपष्ट       | १४४      |
| विनता                                                                  | २०५    | वैष्यवों के भेद —भागवत, पांच        | षत्र,    |
| विनयपिटक, गिलिगत-प्रतियाँ ५                                            | ५५टि ० | वैखानस सात्त्व ऋादि                 | १११      |
| विपिण्मार्ग                                                            | २१७    | वोटकुट <b>या</b> बोटकुट             | १८६      |
| विपणिवर्त्म, बाजार की मुख्य सङ्क                                       | २०७    | <b>व</b> ्यु त् <b>पन्न</b>         | १६७      |
| विमान                                                                  | २१४    | व्यवधान                             | १८६      |
| विमुक्तकौसीद्य, बाण के लिए प्रयुक्त                                    | પ્રશ   | व्यवहारमपूख                         | १२३      |
| विरूपाद्म (शिव)                                                        | ६१     | व्याकरणशास्त्र ( वृत्ति, वार्त्तिक, | , न्यास  |
| विवाहोत्सव में व्यस्त राजकुल                                           | 00     | या परिभाषाएँ एवं संग्र              | ह्मंथ ५३ |
| ,, वर्णन की सांस्कृतिक सामग्री                                         |        | न्याघ <u>के</u> तु                  | १८६      |
| ७०,७१,                                                                 | ७२.७३  | व्याघपल्ली                          | १४६      |
| विश्वप्रकाशकोश                                                         | ६      | <b>न्या</b> घयन्त्र                 | १८३      |
| विष्णु तथा मधुकैटभ                                                     | २०६    | व्याचदाय, व्याख्यान करनेवाले        | गुक १६६  |
| विष्णुधर्मोत्तरपुराण                                                   | ६५     | व्यायामभूमि                         | 995      |
| विष्युषेया                                                             | ३१     | व्यास                               | 4.       |
| का लेख                                                                 | २२३    | খ                                   |          |
| वीतंसक जाल                                                             | १८६    | 71                                  |          |
| वीथियाँ                                                                | ६२     | शंकर (टीकाकार) ८,१२,३३              | ,७४,११७, |
| वीथी                                                                   | २१५    | १४३,१४६, १४७ टि०,                   | १४८ टि०, |
| वीथी (नागवन का भाग)                                                    | १३१    | १४६,६५१,१५४, १५५,                   | १५७,१५६, |
| वृत्ति (काशिका वृत्ति )                                                | ५३     | १६०, १६८ टि०, १७२,                  | १८७ टि०, |
| , या काशिका वृत्ति का समय-निर्णय                                       | પ્જ    | १८८दि०, १६०दि०,                     |          |
| <b>वृ</b> षां <b>क</b> मुद्रा                                          | १४१    | शंकराचार्य                          | १९२      |
| र्वेजल-कृत सुद्दल्लेख श्रॅगरेजी-श्रनुवाद,                              | ,      | रांकराचार्यशारीस्कभाष्य             | ११० दि०  |
| र्वेजल-कृत सुद्दल्लेख श्रॅगरेजी-श्रनुवाद,<br>पाली टैक्स्ट सोमायटी जरनल | २०२    | रांकराचार्यं ( जटिलो मुगडीलुकि      | चत केशः, |
| वेगदराड (तक्सा हाथी) १५६ टि                                            | , १८१  | कापायाम्बरबहुतकृतवेशः               | ) ११२    |
| वेगुपोट                                                                | 266    | _                                   | १४३      |
| वेत्रग्राही                                                            | €3     | राकन्धु ( बावडी )                   | 48       |
| वेत्रपष्टिका (शीतलपाटी)                                                |        | शक शासन                             | २२१      |
|                                                                        |        |                                     |          |

|                              |                 | c                                                   |                       |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| शकस्थान                      | १६८,१६६         |                                                     | 039                   |
| शतरंज                        | <b>१</b> ४      | शिंजान <b>रशना</b>                                  | 03                    |
| शत्रुमहासामन्त               |                 | शिंजानशातकोम्भजय <b>न</b>                           | २२                    |
| शत्रुसामन्तों के साथ व्यवहार |                 | शिजानहिंजीर                                         | १४४                   |
| शबर                          | १८६,१६०         | शिकारी                                              | १८६                   |
| , या सौरजाति                 | १८६             | शिखंडखंडिका                                         | २१                    |
| युवक निर्घात                 | 35?             | शिखर                                                | <b>२</b> १५           |
| शमितसमस्तशाखान्तरसंशीति      | २५              | शिग्रु-सोंहिजन (शोभांज                              | न ) १८७               |
| शयनगृह                       | २१२,२१६         | शिरस्त्र                                            | १५८                   |
| शयनीय गृह                    | २१३             | शिरोरच्क                                            | 83                    |
| शरभकेतु, श्राटविक सामन्त     | ३८१             | <b>থি</b> লালি                                      | २६टि०                 |
| शरशलाका यंत्र ( सरकंडे का ब  | ना              | शिवलिंग का मुखकोश                                   | ५६                    |
| पीढ़ा ) ( जैनसाहित्य-        | —सांपड़ी        | शिवलिंग, मुखवाले                                    | પૂદ્                  |
| या संपुटिका )                | પ્રર            |                                                     | १८६                   |
| शाशांकमग्डल                  | ११६             | <b>খা</b> খাঁখাখাৰ ব                                | १६६टि०                |
| शस्त (पटका)                  | १५७             | शुक्रनीति                                           | ४४टि० १०५,१४२,        |
| शाकल्य                       | २०५             |                                                     | १४६टि०, १६२टि०        |
| शाकुनिक                      | १८६             |                                                     | २२०,२२३               |
| शांखायनगृह्यसूत्र            |                 | शुक-सारिकाएँ                                        | ३१                    |
| शाट                          | १६४             | शुकशारिका की गवाही                                  | ₹ ₹                   |
| शाब्द                        | १०८             | शुद्धान्त ( = धवलपृह                                |                       |
| <b>चारशारी</b>               | १४५             | शृंगार-संकेत                                        | <b>२१</b> ६           |
| शाराजिर                      | દ્ય             | शेखर                                                | २२३                   |
| <b>बारिक</b> शारि            | १५६             | शैव संहिताएँ                                        | પ્રદ                  |
| शाङ्ग                        | १५०             | शोकपट                                               | १८१                   |
| शालभंजिका                    | २१३             | शोग्                                                | १३                    |
| शालभंजिका, जयस्तम्भ ( तोर    | णशाच-           | श्यामल द्वारा हर्ष का च                             | रित कहने के           |
| भं जि                        | का) ६१          | त्तिए बाय                                           | । से अनुरोध ५४        |
| शालिजातक ( पशुविशेष )        | \$58.           | श्यामल, बाख का सव                                   | वसे छोटा              |
| शासन                         | १४०टि०          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             | चचेरा भाई ५४          |
| शासनपष्ट                     |                 | श्यामा देवी (भास्करवम                               | िकी माता) १७५         |
|                              |                 | श्युयान् च्युग्राङ्                                 | १३०                   |
| शासन-मुद्रा                  |                 | श्राडर, त्र्राहेबु <sup>'</sup> ध्न्यसं <b>हि</b> त | ा श्रौर∘पंचरात्र<br>• |
| शासनवत्तय पर धर्मशासनकटन     |                 | 2107, 2163 Laife.                                   | भूमिका १६६ टि॰        |
| मुद्रा•                      | हटक १३ <u>६</u> | ৰ)                                                  | 1 41414 254 100       |
|                              |                 |                                                     |                       |

| श्रीकंठ-जनपद                 | પ્ય     | सप्तसमुद्र महादान                   | १७                       |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| ,, ,, में शिवपूजा            | ५६      | सप्तसागर राजगदिणी                   | १७                       |
| ,, नाग                       | ६१,६२   | सभा, ग्राम्थानभएउप                  | २१५                      |
| ৣ, "का वेश                   | ६१,६२   | समापर्व, युधिष्ठिर, राजनीतिपर्व     | १०५                      |
| श्रीकरेग्रुका                | १३४     | सभापर्व(युधिष्ठिर के उपायन          | ) ७८                     |
| श्रीपर्वेत                   | 6       | समराइचङहा, हरिभद्रसूरि-कृत १        | ८२,१०८टि०                |
| श्रीमंडप                     | २१३     | समायोग १५२                          | ,१६०,१७०                 |
| श्रीशैवस्थवमाहात्म्य         | з       | समायोग ग्रहण                        | १६०                      |
| श्वापद                       | १८६     | समावरीन संस्कार, वासा का            | २६                       |
| श्वेतदीप                     | १७१टि०  |                                     | १६१                      |
| श्वेतपट                      | १०७     |                                     | १०६टि०                   |
| श्वेतमंडप                    | १७१हि०  |                                     |                          |
| प                            |         | समुद्रशुप्त, प्रयाग-प्रशस्ति ४३,    |                          |
| षडाहुति होम                  | १३      |                                     | १३६,२२२                  |
| षोरम <b>गह</b>               | २११     | समुदगुप्त, प्रयाग-स्तंभक्षेख या     | ,                        |
| स                            |         | प्रयाग-प्रशस्ति                     | 888                      |
| संगीतगृह                     | २१६     | सम्राट्                             | ₹ <b>₹₹</b> ,₹₹ <b>४</b> |
| संजवन                        | ₹3      | सम्राट् श्रीर राजाश्री के संबंध     | 84                       |
| संजवन, चतुश्शाल              | २१२,२१५ | , श्रध्यात लोकपाल                   | 84                       |
| सं <b>शरां</b> ख             | १६०     | ., अनुरागानुगत                      | 84                       |
| संदान-श्रं खला               | १४४     | मंडलवर्त्ता या मांडलिक              | राजा ४६                  |
| संभार                        | १८७टि ० | ., अवशिष्ट राजा खोग                 | 84                       |
| संवादक, राज्यश्री का परिचारक | १२०     | समस्त सामन्त                        | ४६                       |
| सकलभुवनवशीकरण चूर्ण          | १६१     | सरकार, दिनेशचन्द्र ( एपिप्रैंकी ऐ   |                          |
|                              | ४०दि०   | लेक्सिकोग्रेभी इन इंडिया            |                          |
| सतीशचन्द्र विद्याभूषण का लेख | —-पूना  | सरस्वती                             | १८,१०६                   |
| श्रोरिएएटल कान्फरेंस         | २०२ हि० | सरस्वतीकंठाभरण                      | <b>₹</b> ₹               |
| सतुला                        | १५१,१५२ | सरस्वती का चित्रण                   | १३,१४                    |
| सन्निवेश                     | २०७     | सर्वकरदान                           | २२२                      |
| सपिडीकरगा                    | ११७     | सर्वद्वीपान्तरसंचारी पादलेप         | १२८                      |
| सप्ततन्तु ( = यज्ञ )         | ११३     | सर्वोसर, दीवान श्राम ( पृश्वीचन्द्र |                          |
| सप्ततान्तव'                  | १०७,११३ | चरित)                               | २०६टि०                   |
| सप्तमातृका ( मातृमंडल )      | 63      | सस्यवास (हरी फसता)                  | १६३                      |
| सप्तसमुद्र कूप               | १७      | सहकार                               | १७२                      |

| सांधिविग्रहिक                                                          | ११४         | सुवर्णंद्रव                           | १७४            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|--|--|
| सातवाहन                                                                | ٤, ١, ١     | <b>सुवर्णवृ</b> ष्टि                  | ६८             |  |  |
| सातवाहन, त्रिसमुद्राधिपति                                              |             | -                                     | २१ <b>२</b>    |  |  |
|                                                                        | १२३,२२४     |                                       | ٤٤             |  |  |
| सामन्तप्रथा                                                            | २२१         |                                       | २०२            |  |  |
| सामन्तों की कोटियाँ                                                    | ४३          | सूचीबाण, बंदी                         | પૂર            |  |  |
| सामन्त प्रतापानुगत                                                     | ४३          | सूत्रधार (राजमिस्त्रियों) का सत्कार   | ७१             |  |  |
| सामन्त-ग्रनुरागाकुष्ट                                                  | ४३          | सूरग                                  | १८७            |  |  |
| सामन्तों के मेद                                                        | २२ <b>१</b> | सेंचुरी साइक्लोपीडिया श्रॉफ् नेम्स    | १६६टि <i>॰</i> |  |  |
| सामाजिक स्तर, चार प्रकार वे                                            | तं २७       | सेतुबन्घ या रावण्वहो                  | ૭              |  |  |
| <b>सारसौर</b> ेय                                                       | १४८टि०      | सेनापति का व्यक्तित्व                 | १२६            |  |  |
| सार्वभौम                                                               | ६२४         |                                       | १ <b>२६</b>    |  |  |
| साज                                                                    | २१५         |                                       | १२८            |  |  |
| सावित्री                                                               | १५          |                                       | २११            |  |  |
| सिन्दूरित सीमा                                                         | ३२          |                                       | १३५            |  |  |
| सिंहकर्ण                                                               |             | सोलहमहोत्पात                          | <i>e3</i>      |  |  |
| सिक्त                                                                  |             | सौध                                   | २१२,२१६        |  |  |
| सिद्धियोग                                                              | २२          | सौध शिखर                              | ६४             |  |  |
| स्रिर पर गुग्गुल जलाना                                                 | પ્રદ        | सौन्दरनन्द श्रश्वघोषकृत               | २१०            |  |  |
| <b>सिलवाँ</b> लेवी                                                     | १६६टि०      | स्कन्दगुप्त (जूनागड़-शिलालेख)         | . १०५          |  |  |
| ्सिलवाँ लेवी, जर्नल त्र्याद्यातीक १३५टि० स्कन्दगुप्त, गजसाधनाधिकृत तथा |             |                                       |                |  |  |
| सीतानाथ प्रधान                                                         | १३५टि०      | महाप्रमातार                           | १२६            |  |  |
| सीर ( इलभूमि )                                                         | १४२,२२३     | स्कन्धावार ३७, ६०, ६१,                | (५०, १६२,      |  |  |
| सी॰ हुआर्ट, ऐंश्वेंट पशियन ऐंग्ड २०७, २०८                              |             |                                       |                |  |  |
| ईरानियन सिविलिजेशन                                                     | १४७टि०      | स्टाइनगास, पर्शियन इंगलिश डि          | क्शनरी         |  |  |
| सुक्रयंकर विष्णु सीताराम-त्तिस्ति ८१टि॰                                |             |                                       |                |  |  |
| <b>मृगुवंश</b> श्रौर भारत                                              | १०७टि०      | स्तम्भशालभंजिका                       | ६४             |  |  |
| सुषिरफूत्कृत                                                           | <b>૨</b> १५ | स्तवरक                                | ८१,१५४         |  |  |
| सुद्दष्ट, पुस्तकवाचक का वेश                                            | પ્રર        | स्तवरक के वारबाण                      | १५४            |  |  |
| सुधन कुमारावदान (दिव्यावद                                              | ान)१६८टि    | रु स्त्री- <b>रा</b> ज्य १६           | ६६,१६६टि०      |  |  |
| सुनीतिकुमार चटर्जी                                                     | ६६डि ०      | स्त्र्यध्यज्ञ, श्रन्तःपुर के प्रतीहार |                |  |  |
| सुबन्धु                                                                | ४,५,६       | ( रामायग )                            | २१४            |  |  |
| सुरस                                                                   | १८७         | स्थानपाच                              | १४६            |  |  |
|                                                                        |             |                                       | 1              |  |  |

## ( २४ )

| स्थानपालों के घोड़े                 | १४६         | हर्ष के ज्ञा-समय का अह               | ६५            |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| स्थावर-व्यवहार                      | २२३         | हुएँ के साम्राज्य की सीमाएँ          | AR            |
| स्थाग्वीश्वर                        | પૂપ્        | हर्प चरित की विषय-सूची               | В             |
| स्थाएवीश्वर की स्त्रियों की वेश मूप | ५६          | हर्प, दरवार में                      | ४५            |
| स्यूत्त स्थासक                      | १४६         | हर्ष सम्राट्                         | ११            |
|                                     | १,२१८       | ह <i>स्त</i> क                       | १६५           |
| स्नानद्रोग्री                       | २१८         | हस्तवलप्रकरण या मुख्टिप्रकरण         | १२४           |
| स्नानभूमि १७                        | ५,१८१       | हाटक देश                             | १६८           |
| स्तुहा या ( सेंहुड़ /               | १८७         | हाथियां का सेना के श्रीधकारी         | १२०           |
| स्फटिक कुंडल (कनफटे साधु)           | 33          | हाथादाँत ब्रार मुक्ताशैल क स्तम्भा र | Ŧ             |
| स्फाटिक कपूर                        | ७ ३         | बना हुन्त्रा निवास-प्रासाद           | ₹8€           |
| स्वराट्                             | २२४         | हाथीदाँत क तारण से युक्त हारा का     |               |
| स्वस्थान या सूथना                   | <b>१</b> ५१ | कमरा ( सदन्ततीरम् वत्रमान्दर )       | २१६           |
| ह                                   |             | दाख                                  | ٤,            |
| <b>इंस</b> विमान                    | १८          | हास्तिक (हाथियां क मुंड)             | 888           |
| हं सवेग                             | 200         | <b>हिर्</b> थ्य <b>वाह</b>           | १८            |
| हरिचन्द्र भट्टार                    | ¥,          | हुःग                                 | ६३,२२१        |
| इरिचन्द्र की पहचान                  | Ę           | हुया से प्रभाकरवद न की भिड़न्त       | 66            |
| हरिहर-मूर्त्तियाँ                   | 86          | हू ग्रहरिणकेसरी (प्रमाकरवर्द्धन)     | 66            |
| ह्रम्यं                             | २१५         |                                      | 15%           |
| हर्म्यपृष्ठ                         | २१५         | हम्पटन कार्टपैलेस १७५                | 420,288       |
| हर्ष का जन्म                        | ६५          | हेमचन्द्र, द्र्याश्रय काव्य          | ૨૧૫           |
| हर्ष का राजात्रों से प्रणाम-प्रहण   | १६१         | र्द्धारोदक                           | १६१           |
| हर्ष का शारीरिक वल                  | પ્રપ્       | चौम                                  | ७६,७७         |
| हर्ष की गजसेना ३८,३६                | ,80,88      | चौ।वस्त्र                            | १७१           |
| हर्ष की दिग्विजय-घोषणा              | १२८         | <u>.</u> .                           | २ १           |
| हर्ष की ब्रह्मचर्यवत की प्रतिश      | ૪૫          |                                      | १२८           |
| हप की वेशभूषा                       | ४५,४६       |                                      | <b>શ્</b> પ્ર |
| हर्ष के अंगरत्तक, मौल               | ४५          |                                      | 208           |
|                                     | ४६          |                                      | 858           |
| हर्ष के श्राभूषण                    | 8 9         | 12414, 1444                          | 1 000         |